स्रद्रक—द॰ छ॰ विघोजकर श्रीडक्सीनारायण प्रेस, बतनवर, बनारस ।

| 16.30                                  | 00000000000000000000000000000000000000 | 光彩                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ************************************** | प्रेमोप <b>इ</b> ।र                    | \.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.                                                                          |
| う<br>大<br>オ<br>オ                       |                                        | Social de la companya |
|                                        | <b>₩</b>                               | <b>发</b> 。                                                                                                      |
| <u> </u>                               | सादर और सभेग समर्पित                   |                                                                                                                 |
|                                        | ,                                      | - \$                                                                                                            |

# निवेदन

आज २५ जनवरी चन् १९३५ को गोलंकनाची मारत-स्वण मारतेन्द्र वा० हरिसन्द्र को स्वर्गवाची हुए पूरे पचास वर्ष हो गये ! इस अवसर पर मारतेन्द्र प्रन्यावली का यह दूसरा खंड हिन्दी-प्रेमियों के सामने उपस्थित किया जाता है ! इस प्रन्यावली के पहले खंड मे मारतेन्द्र जी की विस्तृत जीवनी और उनकी कृतियों की आलोचना आदि रहेगी ! तीवरे खंड में उनके लिखे हुए समस्त नाटक होंगे और चौथे खंड में उनके ऐतिहासिक तथा अन्य प्रकार के प्रन्य और फुटकर गद्य लेख आदि होंगे ! इस दूसरे खंड मे उनके रचे हुए समस्त काल्य-प्रन्यों तथा स्फुट कविताओं आदि का संग्रह है !

काधी-नागरी-प्रचारिणी समा ने सात आठ मास पूर्व ही निश्चित किया या कि मारतेन्दु-अर्द्ध-शताब्दी के अवसर पर मारतेन्दु अन्यावळी प्रकाशित की बाय । परन्तु इस वीच मे अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ और अङ्चनें उपस्थित होती गई जिनसे इस काम में बहुत बाबा हुई । पर फिर मी परमात्मा को धन्यवाद है कि सब विन्न-वाधाओं को दूर करके अन्त मे मारतेन्दु-अन्यावळी का यह खंड प्रकाशित हो ही गया । आशा है कि अब तीसरे खंड के प्रकाशन में मी शीन्न ही हाय लग जायगा । विचार तो यहाँ है कि एक वर्ष के अन्दर पूरी अन्यावळी प्रकाशित कर दो जाय । पर यह वात हिन्दी-प्रेमियों की कृपा और सहायता पर ही निर्मर है ।

इस दूसरे खंड की सामग्री एकत्र करने में भी सुझे कम कठि-नाइयाँ नहीं हुई । भारतेन्द्र की के अधिकाश काव्य अन्य अप्राप्य नहीं तो द्रध्याप्य अवश्य है और उन सबको एकत्र करने में मुझे बहुत अधिक प्रयुक्त करना पढ़ा । कुछ प्रनय तो खयं मेरे पास थे । कुछ अन्य मुझे भारतेन्द्र जी के काकरो ( श्रीयुक्त डा॰ मोतीचन्द जी, बा० छहमीचन्द जी तथा बा० कुमदचन्द्र जी ) भी कुपा से आस हुए हैं । स्थानीय हरिश्चन्द्र हाई स्कूछ से मी कुछ अन्य आदि मिछे हैं। और इन सबके लिए में भारतेन्द्र जी के वशकरी तथा हरिअन्द्र शार्ड स्कूछ के हेड मास्टर तथा व्यवस्थापकों आदि का बहुत अनुएहीत हें। फिर भी हरिश्वन्द्र चन्द्रिका, बाळा-बोधिनी और सुघा आदि की पूरी फाइले प्राप्त नहीं हुई, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह संग्रह पूर्ण है। सम्मव है कि अभी बहत सी सामग्री इघर-उधर छोगों के पास विखरी पड़ी हो । जिन सबनों के पास मारतेन्द्र जी की ऐसी कविताएँ हों जो इस सप्रह में प्रकाशित न हुई हाँ, वे सबन वे कविताएँ छिखकर मेरे पास अथवा नागरी-प्रचारिणी समा में मेजने की कपा करें। ऐसी कविताएँ सागले किसी खड में प्रकाशित कर दी जावंगी । जन-साबारण की जानकारी के लिए इस समह के अन्त में मैने एक अनुक्रमणिका खगा दी है । प्रकाशित अथवा अप्रकाशित कविताओं का पता छगाने में इस अनुक्रमणिका से सहायता की जा सकती है।

आरम्म से ही मायः मित्रों का यह आत्रह रहा है कि मारतेन्द्र जी की सब कवितार्य तथा दूसरी कृतियाँ यथा-सांध्य उसी रूप में हो बिस रूप में उन्होंने स्वय किसी थीं। सब समा की मी और मेरी मी यही इच्छा थी। पर में यह नहीं कह सकता कि इस प्रयक्त में शुक्के कहाँ तक सफलता हुई है। इसके कई कारण हैं। पहली बात तो यह है कि मारतेन्द्र जी के हाथ की किसी कोई मित मिली हो नहीं जिससे उनकी शैली आदि निर्धारित की जा सकती।

कुंबरे मिल मिल प्रत्य अनेक खानी में और अनेक प्रकाशको द्वारा प्रकाशित हुए हैं और सबकी छेल-बोळी एक दूंसरे से प्राय: बहुत मिन है। तीसरे जिस जंगाने में ये संब फविताएँ छिसी गई थीं और छेंपी थी. उस जमाने में शब्दों के रूप आदिप्रायः आनिश्चित से ये। जब जिसे जैसाठीक जान पडता था. तब वंह वैसाही छिखता या कापता था । चौथे आज से चालिस-पचास वर्ष पहले पुसाकें छापते समय कोग ग्रहता आदि पर भी उतना अधिक ध्यान नहीं देते थे। इन्हों सब कारणों से शैळी आदि का निर्धारण करने में बहुत कठिनता हुई। फिर मी कान-बीन करके कुछ नियस खिर करने पढे और उन्हीं के अनुसार यह प्रन्य छापा गया है। अनेक स्थलों पर यथा-वत् मी रखना पड़ा है। कुछ खळ ऐसे मी मिळे हैं जो स्पष्ट नहीं हए हैं: और उन्हें भी यथा-तच्य रखनेके छिवा और कोई उपाय नहीं था ! हाँ एक बात अवस्य अपनी स्रोर से की गई है । वह वह कि अर्थ आदि स्पष्ट करने के अमिप्राय से क्रळ आवश्यक और महत्व के स्थानी पर विराम-चिक्क सादि छना दिये गये हैं। 'पर यह काम भी वहत ही छोच-समझकर और वहत कृपणता के साथ किया गया है। प्रन्थों का रचना-काछ निश्चित करने में भी बहुत कठिनता हुई है: और ऊछ प्रत्यों का रचना-काछ शांत भी नहीं हो सका है। वो भी अन्यों और कविताओं आदि को काल-कम से रखने का प्रयत्न किया गया है।

अन्तिम निवेदन यह है कि यह प्रन्थ बहुत ही बस्दी में छपा है ! इसका अधिकांश केवल एक मास में छापा गया है ! इसनी शीधता से और इसनी अच्छी छपाई करने के लिए खानीय शीलक्ष्मीनारायण प्रेस के व्यवखापक बन्यवाद के पात्र हैं ! समा के प्रचान मंत्री मित्रवर बाठ रामचंद्र वर्मा का भी मैं विशेष कम से आमारी हूँ, स्योकि इस प्रन्थ के सुचाय कम से प्रकाशित होने का पूरा और चीज प्रकाशित होने का बहुत कुछ क्षेय आपको ही है ! पर इस जस्दी के कारण मेरी कठिनता अवस्य बढ़ गई थी; और सम्मन है कि इसमें कुछ तुटियाँ भी रह गई हों। पर मुझे आधा है कि उटार हिन्डी-प्रेमी उन त्रुटियाँ का विचार न करते हुए मुझे कमा करेंगे; और मेरी बो मूर्डे या त्रुटियाँ उन्हें दिखाई पड़ेंगी, उनसे वे मुझे सूचित करेंगे। अगळे संस्करण में उन सब तुटियाँ को सुवारने का प्रयक्त किया जायगा।

निवेदक

माब ऋष्ण ६ सं० १९९१

त्रज्ञरत्तदास ।

# प्रतिष्ठापक-वर्ग

जिस सज्जनों तथा संस्थाओं ने भारतेन्द्व प्रंथावळी के प्रकाशन में २५) या इससे अधिक की सहायता की है, धनकी नामावळी इस प्रकार है—

| श्रीमारतेन्दु-परिवार, काशी                |             | २०१)   |
|-------------------------------------------|-------------|--------|
| श्रीयुत किशोरीरमण प्रसाद, काशी            | •••         | २०१)   |
| श्रीयुत राय गोविन्दचन्द्र, काशी           | •••         | २००)   |
| <b>श्रीयुत वसंतळाळ ग्रुरारका, कळकत्ता</b> | •••         | १०१)   |
| श्रीमान् राजा साहव, सीवामऊ                | •••         | 800)   |
| श्रीयुत बाबू त्रजरत्नदास बी० ए०, काशी     | •••         | 800)   |
| हरिख्रन्द हाई स्कूछ के अध्यापक तथा छा     | त्र         | 800)   |
| अप्रवाळ संसाज, फाशी                       | ••          | 48)    |
| एक हित्तैषी सक्जन                         | •••         | 48)    |
| गुप्त दान (बा० रामचंद्र वर्मा के द्वारा   |             | رعه    |
| श्री स्क्मीदास जी बी० ए०, काशी            |             | 48)    |
| श्रीयुत यहैतप्रसाद जी शाह, काशी           |             | 48)    |
| श्री मागीरथजी कानोड़िया, कळकसा            | •••         | 40)    |
| श्रीयुत कुंजलाल जी वर्मन                  | •••         | 24)    |
| श्रीयुत राजा बहादुर सूर्य्यवक्श सिंह, कस  | <b>मंडा</b> | ર્લ)   |
| श्रीयुत ठाकुर शिरोमणिसिंह, श्राटा         | •••         | 24)    |
| श्री गोपीकृष्ण जी कार्तिख्या, पटना        | •••         | રર્લ્) |
|                                           |             |        |

# ( , )

| एक हितैषी सञ्जन (पं० रामन       | गरीयणं भित्र के द्वारा) | २५)   |
|---------------------------------|-------------------------|-------|
| राज-माता, मझौळी                 | •••                     | 24)   |
| श्रीयुत् पं० हतुमानप्रसाद वैद्य | , काशी                  | 24)   |
| श्रीयुत ठाळचन्द्र जी सेठी, उ    | जीन                     | 24)   |
| राय वहादुर बाबू र्श्यामसुन्दर   | दास, काशी               | 24)   |
| श्रीयुत बावू गौरीशंकर प्रसाद    |                         | ४५)   |
| ·पं० रामनारायण मिश्र वी० ए      | ०,काशी 🔭                | २५)   |
| बाबू बळराम दास एम० ए०           | वकील, काशी              | 74)   |
| बाबू ठाकुरदास जी ऐडवोकेट,       | काशी                    | 24)   |
| श्रीमान् श्री प्रकाश जी वारिष्ट | र, काशी 🙃               | 24)   |
| बाबू श्रीनाय शाह, काशी          | •••                     | · 74) |
| श्री सुरारीकाळ जी केडिया, व     | गशी                     | 34)   |
| श्री वजमूषणदास जी, काशी         | •••                     | 24)   |
| -ठाकुर रामपाळ सिद्द जी, सिंह    | रामक                    | 74)   |
| बा० श्रीनिवास जी, काशी          | •••                     | २५)   |
| 'फुटकर                          |                         | 30)   |





#### काव्य-प्रन्थ

| ų.      | नाम                            |     |   |   | रह                                     |
|---------|--------------------------------|-----|---|---|----------------------------------------|
| 7. सर   | <b>इस</b> र्वस्व               | •   | • | • | 1-35.                                  |
| र. प्रो | -माल्कि                        |     |   | • | \$6-08                                 |
|         | तिक-सान                        |     |   |   | 30-04                                  |
| _       | शास-साहात्स्य                  |     | • | • | 69-90                                  |
|         | र-सरोवर                        |     | • |   | 99-104                                 |
|         | नाश्च-वर्षण                    |     | • |   | 100-176:                               |
|         | ৰ-কুবুছড                       |     |   |   | 189-181                                |
|         | म-माधुरी                       |     |   |   | 185-184                                |
|         | म-त्ररंग                       |     |   | _ | 199-540                                |
|         | त्तरार्थं मकमाक                |     |   |   | 251-500                                |
|         | म-प्रकाप                       | -   |   |   | 201-202                                |
|         | ा गाविदानंद<br>विद्यानंद       | -   |   |   | 3-1-326                                |
|         | तिसई-श्रंगार                   |     | - | - | 344-346-                               |
| 18.     | •                              |     |   | - | 340-860                                |
|         | 13.13±0                        | ,   | - |   | 369-823                                |
|         | ग-संब <b>द</b>                 |     | - |   | 884-868                                |
|         | र्पा-विनोव                     | •   |   | - | 884-488                                |
|         | वेन्य-प्रेम-पचासा              | -   | _ | - | 45A-4AB                                |
|         | हुठों का गण्डा                 |     | - | - | ###################################### |
|         | वेन-फुड्यारी<br>प्रेम-फुड्यारी |     | : |   | 402-Ecc                                |
|         | कृष्ण-चरित                     | • • | • |   | €01-€₹0                                |
|         | -                              | •   | • | - |                                        |

# छोटे प्रश्रंय काञ्य तथा मुक्तक कविताएँ

|                              |       |              |         | _                |
|------------------------------|-------|--------------|---------|------------------|
| सं• नाम                      |       |              |         | TE               |
| २२. श्री अलबरत वर्णन         |       | •            | •       | 444-628          |
| २३. भी राज्ञङ्गार सुस्वागत   | पुत्र | •            | •       | इन्प-इन्द        |
| २१, सुमनोऽङ्गाङा             |       | •            | •       | 440-44 <b>2</b>  |
| २५ श्रीमान् प्रिस बाब वेन्स  | के पी | क्ति होने पर | क्रविता | 445              |
| २६. श्री जीवन जी महाराज      |       |              |         | <b>£38</b>       |
| २७. चनुरंत                   |       | •            |         | e\$4-e\$é        |
| २८. मेवी इस-डीटा             |       |              | •       | 189-059          |
| २९. प्रानः स्मरण मंगळ-पाढ    |       |              |         | 145-156          |
| ३०. ड्रेम्य-प्रदाप           |       | •            |         | <b>€88</b> ~€43  |
| ३१. उरह्ना                   |       | •            | -       | €43—£44          |
| ३२. तन्मय-छीडा               | •     | ,            | •       | ₹95- <b>5</b> 96 |
| <b>६६.</b> द्रान-छीडा        | •     | •            | •       | €43-6€3          |
| ३२. रानी छद्य छीछा           |       |              | •       | <b>459~654</b>   |
| ३५. संस्कृत छावनी            | •     | •            |         | 444-44c          |
| २६. बसंग होडी                |       |              |         | \$ \$ 9-\$ 3 o   |
| ३७. स्कृट समस्मापु           |       |              |         | 808-105          |
| ६८. गुँइ-दिखाननी             | •     |              | •       | ₹34-€0 <b>€</b>  |
| ३९. टर्ड्ड का स्थापा         |       | •            |         | 30 <b>7-</b> 203 |
| <b>२०. प्रवोधिमी</b>         | •     | •            | •       | ₹ 59-56%         |
| ४१. श्रात समीरन              |       | •            | •       | 848-868          |
| २२. वक्री-विद्याप            |       |              | •       | <b>६९०-६९</b> २  |
| '२३, स्वरूप-चितन             | •     | •            |         | <b>493-494</b>   |
| -४१. श्री राजकुमार-ग्रुमागमन | वर्णन |              | •       | <b>₹</b> ९3-500  |
| ४५, मारत-मिक्का              |       | •            | •       | 401-011          |
| <b>१</b> ६. श्रीपंचमी        | •     | •            | •       | 31=-31E          |
| ४७. स्रोसर्वोत्तम स्रोत्र    |       | •            |         | 218-216          |
| ८८. निवेदन-पंचक              | •     | •            | •       | 019-030          |
| ४९. मानसोपायन                | •     | •            |         | 441-254          |

| सं॰ माम                       |     |   |   | पुष्ठ       |
|-------------------------------|-----|---|---|-------------|
| ५०. प्रातःस्मरण स्तोत्र       | •   | • | • | 979-93      |
| ५१. हिंदी की उन्नति पर ज्याद  | यान |   |   | 9\$1-0\$6   |
| ५२. अवधारिहाएक                |     | • |   | 180-250     |
| <b>५६. मनोसुकुछ-मा</b> छा     | •   | • | • | 035-050     |
| ५४, बेणु-गीति                 | •   | • | • | 685-643     |
| ५५. श्रीनाय स्तुति            | •   | • | • | @ 48-944    |
| पर. सूक प्रश                  |     | • | • | BA\$-BAB    |
| ५७. अपवरी पंचक                | •   | • |   | a48-a46     |
| ५८. पुरुवोत्तस-पंचक           |     | • | • | 960         |
| ५९. मारत-वीरख                 | •   | • | • | 243-24      |
| ६०. श्री सीता वस्क्रम स्रोत्र | •   | • |   | * <b>9 </b> |
| ६१. जी राम-कीका               |     | • | • | 990-060     |
| ६२. भीष्मस्तवराज              | •   | • |   | 969-963     |
| ६६. सान-डीडा फूळ दुसीलड       |     | • |   | 868-856     |
| ६४. धन्द्र-समा                | •   | • |   | 049-097     |
| ६७. विजय-चन्छरी               |     | • |   | 993-898     |
| ६६, विजयिनी-विजय वैजयन्त      | ì   | • | • | 998-609     |
| ९७. नये जमाने की मुकरी        | •   |   |   | 630-633     |
| ६८. बातीय संगीत               |     | • |   | c15-c18     |
| ६९. रिपनाष्टक                 | •   |   |   | 614-619     |
| ७०. स्फूट कविताएँ             |     |   |   | 616-656     |
| ७१. अनुक्रमणिकः               |     |   |   | 3-103       |

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |



दूसरा खण्ड



# भारतेन्दु-प्रन्थावली



मारतेन्द्व जी (मीटावस्था)

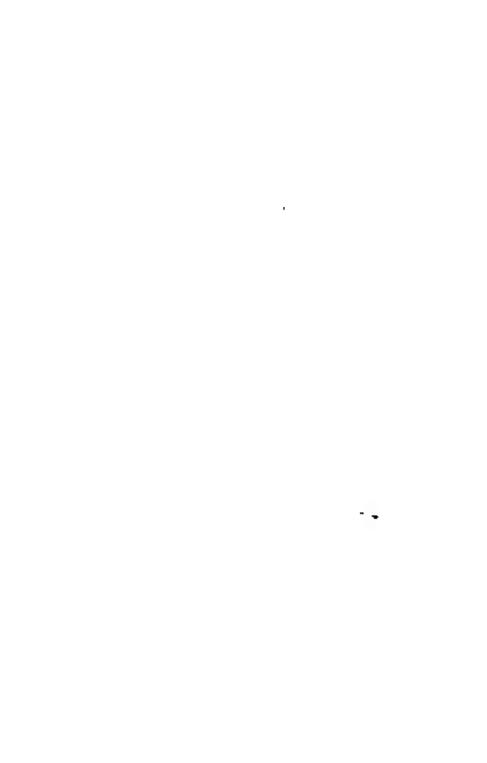

# भक्त-सर्वस्व

<sub>धर्यात्</sub> श्रीचरण-चिन्ह-वर्णन

'तहिक्योः परमं पदं सदा पवर्षति सूरगः'

भक्त-सर्वस्व मेडिकड हाड के डापेकाने मे १८७० ई॰ मे छपा

# प्रस्तावना

इस छोटे से प्रंथ में श्रीपुगक स्वरूप के श्रीवरण के अगाथ विद्वीं के मित अनुसार कुछ मान किसे हैं। यदापि इसकी कविता कान्य के सब गुजों से (सत्य ही) हीन है, तथापि इसका मुसे शोच नहीं है, व्योंकि यह प्रंथ मैंने अपनी कविता प्रगट करने और कवियों को प्रसन्न करने को नहीं किसा है, केवर्ड (अपनी) वाणी पवित्र करने और प्रेम-रंग में रंगे हुए सैप्पनों के मानन्द के हेतु किसा है।

इसमें भी भागवत के अनुसार बहुत से भाव किये है, इस कारण से भी भागवत जाननेवाओं को इसका स्वाद विशेष मिळेगा।

अनुमासो की संकीर्णता से इसमें पुनवक्ति बहुत है, जिसको रसिक छोग ( मगनकामांकित जान कर ) झमा करेंगे । मैं आक्षा करता हूँ कि जो रसिक मगवदीय सन इसको पाठ करें, वंद मेरे (इस) बाळ-चापस्थ को झमा करें और (बहाँ तक हो सके) इस पुस्तक को कु-रसिकों से बचावें और अनुम्रदप्तक सम्बद्धा ग्रुप्त से दीन को (अपना दास जान कर) समर्थ रस्तें ।

श्रीहरिश्चन्द्र।

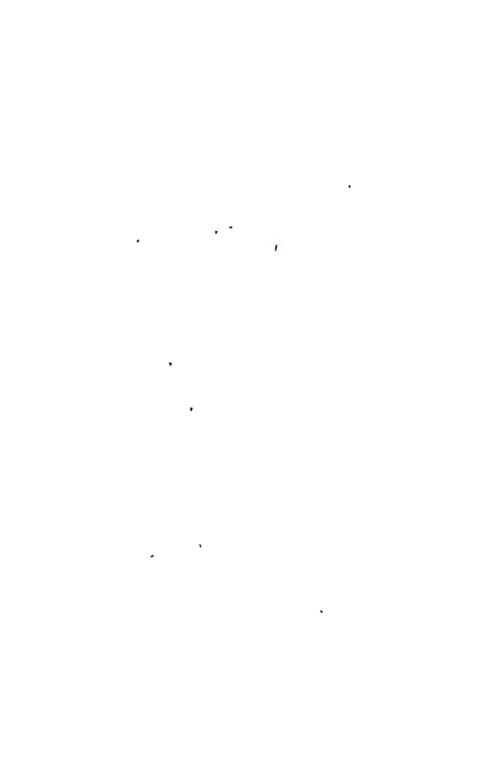



# भक्त-सर्वस्व

# अथ चरण-चिन्ह-वर्णन

#### वोदा

जयित जयित श्री राधिका चरण जुगळ करि नेस । वाकी छटा प्रकास तें पावत पासर प्रेस ॥ १॥ जयि जयि वैद्धंग-इन्ड रसदीप-विजराज । श्री बहुस जग-अघ-हरन वारन पवित-समाज ॥ २॥ नमो नमो श्री हरि-चरण शिव-मन-मंत्रि रूप। वास हमारे चर करी जानि पद्यी भव-कृप ॥ ३ ॥ प्रगटित जसुमवि-सीप तें मि अज-रतनागार। जयित महौकिक मुक्त-मणि वज-तिय को खूंगार ॥ ४॥ दक्षिन दिसि चन्द्रावली श्री राजा विसि वास ! विन के सभि नट रूप-घर जै जै श्री घनक्यास ॥ ५॥ हरि-मन-क्रमुद-प्रमोद-कर व्रज-प्रकासिनी वास । जयित कापिसा-चन्द्रिका राषा जाको नाम ॥ ६॥ चंद्रमात नृप-नंदिनी चंद्राननि सक्योरि । कृष्णचंद्र-मन-हारिनी जय चंद्राविष्ठ नारि ॥ ७॥

# मारतेंद्व-ग्रंथावछी

जै जै जज-जवती सबै जिन सम जग नहि कोड । मनन मई हरि-रूप मैं छोक-छाज-भय खोड़ ।। ८।। जसवा छाछित छछनवर कीरति-प्रान-अधार। श्याम गौर है रूप घर जै जै नंद-क्रमार।। ९।। जै जै भी बड़म विमल तैलंग कल दिजराज। सुव अगटित आनंबसय विष्णु स्वासि पथ-काज ।।१०।। तम पाखंडहि हरत करि जन-मन-जळज-विकास। जयित अछौकिक रवि कोऊ भूति-पथ करन प्रकास ॥११॥ मायावाद-मर्तग-मद हरत गरजि हरि-नाम। जयित कोऊ सो केसरी कृत्यावन वन धाम ॥१२॥ गोपीनाथ अनाथ-गति जग-गुरु विट्रछनाय। जयित जुगळ वक्कम-तन्त्रज गावत श्रुति ग्रन-गाथ ।।१३।। श्री गिरिषर गोविंद पुनि बाळकुष्ण सुख-धाम । गोक्करपति रचपति जयति जद्रपति श्री धनक्याम ॥१४॥ नै जै भी छक्देव जिन समुझि सक्छ भृति-पंथ। हम से कलिमल प्रसित हित कहा। भागवत शंथ ॥१५॥. बंदी पित-पद जुग जळज हरन इदय-तम घोर । सकल नेह-भाजन विमल मंगळकरन अथोर ॥१६॥ कविजन-सद्दगन-मोद-कर पूरन परम अमंद। सत-हिय-क्रमंद-अनंद-भर जयित अपूरव चंद ॥१७॥। जगळ चरन जग-राम-हरन मक्त-जीवन-प्रान । बरतत तिन के चिन्ह के मान अनेक विधान ॥१८॥ बरनन भी हरिराय किय तिनको आसय पाइ। चरन-चिन्ह हरिचंद कळ कहत प्रेम सो गाइ ।।१९।।ः शक्त को सर्वस्व छिख बरनन या यछ कीन। प्रेम-सहित अवलोकिहैं जे जन रसिक प्रबीन ॥२०॥

#### भक्त-सर्वस्व

कहें हरिन्वरन अगाव अति कहें मोरी मित थोर। सन्पि इपान्वल छहि कहत झमिय दिठाई मोर ॥२१॥

#### स्पय

स्वस्तिक स्यंष्त संख सक्ति सिंहासन सुंदर।
अंकुस ऊरच रेख अच्छ सठकोन अमज्जर।।
बाजी वारन बेतु वारिचर बज विमज्जर।
कुंस कुमुद कल्यौत कुंम कोदंड फलाधर।।
असि गदा छत्र नवकोन जब तिल त्रिकोन तक वीर गृह।
हरिचरन चिन्ह विचय लक्षे अग्निकुंड अहि सैल सह।। १॥

#### स्वस्तिक चिन्छ भाव वर्णन

#### होहा

जे निज वर मैं पद् धरत असुभ किन्हें कहुँ नाहिं। या दित स्वस्तिक चिन्ह प्रमु धारत निज पद मॉहिं॥ १॥

## रथ को चिन्ह वर्णन

निज मक्कन के हेतु जिन सार्यथपन हूँ कीन । प्रगटित दीन-द्याळुता रथ को चिन्ह नवीन ॥ १॥ माया को रन जय करन वैठहु यार्पे आह । यह दरसावन हेत रथ चिन्ह चरन दरसाइ ॥ २॥

#### शंस विष्टु के माव वर्णम

भक्त की जय सर्वना यह दरसावन हेतु! शंस चिन्ह निज चरन मैं घारत मब-जळ-सेतु ॥ १॥ परम जमय पद पाइही याकी सरनन आइ। मनहुँ चरण यह कहत है शंस वजाइ मुनाइ॥ २॥ जग-पावनि गंगा प्रगट थाही सो इहि हेत। चिन्ह मुजळ के तल को धारत रमा-निकेत॥ १॥

#### भारतेंद्र-अथावळी

#### शकि चिन्ह भाव वर्णन

विना मोळ की दासिका शक्ति स्वतंत्रा नाहि। शक्तिमान हरि याहि तें शक्ति चिन्ह पद माँहि॥ १॥ भक्तन के दुख दळन की विधि की ळीक मिटाइ। परम शक्ति थामे कहैं सोई चिन्ह छखाइ॥ २॥

#### सिंहासन चिन्ह भाव वर्णन

श्री गोपीजन के सुमन यापैं करें निवास ! या दिव सिद्दासन घरत हरि निज चरनन पास !! १ !! जो थावै याकी शरण सो जग राजा होइ ! या दिव सिंद्दासन सुभग चिन्ह रह्यो दुख खोह !! २ !!

## अंकुस चिन्ह भाव वर्णन

मन-मतंग निज जनन के नेकु न इत उत जाहि। पहिहित अंकुस घरत हरि निज पद कमलन माहिं॥ १॥ याको सेक्क चतुरतर गननायक सम होइ। या हित अंकुस चिन्ह हरि चरनन सोहत सोह॥ २॥

#### करथ रेला किन्द्र माद वर्णन

कबहुँ न तिनकी अधोगति ने सेनत पष्-पद्य । ऊर्ष रेखा चिन्ह पद येहि हित कीनो सद्य !! १ !! ऊर्षरेता ने अबे ते या पंद कों सेइ ! ऊर्ष रेखा चिन्ह यो प्रगट दिखाई देइ !! २ !! यातें ऊर्ष और कछु ब्रह्म अंड में नाहि । ऊर्ष रेखा चिन्ह है या हित हरि-पद मॉहि !! ३ !!

कमक के किन्द को भाव वर्णन सजळ नयन जरु द्वत्य मैं यह पद रहिये जोग । या दित रेखा कमळ की करत कुष्ण-पद मोग ॥ १ ॥ श्री छक्ष्मी को वास है याद्वी चरतन-तीर ।
या हित रेखा कमळ की घारत पद वळवीर ॥ २ ॥
विधि सों जग, विधि कमळ सों, सो हरि सों प्रगटाह ।
राधावर-पद-कमळ मै या हित कमळ ळखाइ ॥ ३ ॥
फूळत सालिक दिन ळखे सकुवत ळखि तम रात ।
या हित श्री गोपाळ-पद जळज चिन्ह दरसात ॥ ४ ॥
श्री गोपीजन-मन-अमर के ठइरन की ठौर ।
या हित जळ-सुत-चिन्ह श्री हरिपद जन सिरमौर ॥ ५ ॥
वहत प्रेम-जळ के वहें घटे नाहि घटि जात ।
यह दयाळुता प्रगट करि पंकज चिन्ह ळखात ॥ ६ ॥
काठ ज्ञान वैराग्य मै वंक्यो वेधि छढ़ जात ।
याहि न वेधत मन-अमर या हित कमळ ळखात ॥ ७ ॥

# अप्रकोण के चिन्द्र की साव वर्णन

वाठो दिसि मूळोक की राज न दुर्ळम ताहि! अष्टकोन को चिन्ह यह कहत जु सेवै याहि!। १!। अनाथास ही देत है अष्ट सिद्धि सुख-धाम! अप्रकोन को चिन्ह पद घारत येहि हित स्याम।। २!!

## वोदा के किन्द्र को साव वर्णस

इयमेषादिक काय के इस ही हैं इक देव ! अद्भवित्व पद घरत इदि प्रगट करन यह मेव !! ? !! याही सो अपतार सब हयमीवादिक देख ! अबतारी हरि के चरन याही तें इय-रेख !! २ !! घैरहु के हरि सो करहिं पावहि पद निर्वात ! या हित केशी-दमन-पद इय को चिन्ह महान !! ३ !!

# भारनेंद्र-प्रधावछी

## हाथी के चिन्ह को माद वर्णन

जाड़ि बधारत आपु हरि रासत तेहि पर पाछ । या हित गज को चिन्ह पर धारत रमा निवास ॥१॥ सब को पर गज-चरन में क्षसो गज हरि-पग माँ हि । यह महत्व सूचन करत गज के चिन्ह देखाहिं॥२॥ सब कवि कविता मैं कहत गजगति राधानाय । ताहि प्रगट जग मैं करन धन्छो चिन्ह गज साय ॥३॥

## वेशु के चिन्ह की मान वर्णन

सर नर सनि नर नाह के बंस यही सों होत । या हित बंसी चिन्ह हरि पव मै प्रगट बदोत ।। १।।। गाँठ नहीं जिनके हत्य ते या पद के जोग । या हित बंसी चिन्ह पद जानह मेवक छोग ।। २ ॥। जे जन हरि-ग्रन गावहीं राखत तिनको पास । था दित बंसी चिन्ह हरि पद मैं करत निवास ।। ३।। प्रेम मात्र सो जे बिंधे छेद करेजे माहिं। तेई या पद मै बसै आइ सकै कोच नाहिं॥ ४॥ मनहें घोर तप करति है बंसी हरि-पद पास । गोपी सह त्रैं होक के जीवन की घरि आस ॥ ५॥ श्री गोपिन की सौति छस्ति पद-तर दीनी हारि । यार्वे वंसी चिन्ह निज पद मै घरत मुरारि !! ६ !! आई केवल जनका क्यो नहिं सब सर-नारि। या हित कोपित होइ हरि दीनी पद तर डारि ॥ ७॥ मन शोको वह त्रियन को इन अवनन सग पैठि । वा प्राक्षित को वप करत मत हरि-पद-सर बैठि ॥ ८॥

सर्वे पद्याः इस्तिपदे निमग्नाः ।

बेणु सरिस हू पातकी शरण गये रिस छेत । बेणु-शरन के कमछ-पद बेणु चिन्ह यहि हेत ॥९॥

## मीन चिद्ध का साव वर्णन

श्राति चंचल बहु ध्यान सो आवत हृदय मॅझार ! या हित चिन्ह युसीन को हरि-यह मैं निरघार !! १ !! जब लों हिय में सजलता तव लो याको वास ! युक्त मए पुनि निह रहत झष यह करत प्रकास !! २ !! जाके देखत ही बढ़े अज-तिय-मन मैं काम ! रित-पित-व्यन को चिन्ह एवं याते धारत स्थाम !! ३ !! हिर मनमथ को जीति के व्यज राख्यों पढ़ लाइ ! याते रेखा मीन की हिरि-यह मैं द्रसाइ !! ४ !! महा प्रलय मैं मीन विन जिसि मतु रक्षा कीन ! विसि मक्सागर को चरन या हित रेखा मीन !! ५ !!

# बझ के चिह्न को साव वर्णन

चरण परस नित जे करत इन्द्र-तुल्य ते होत ।
वज-चिन्ह हरि-पद-कमळ येहि हित करत उदात ॥ १ ॥
पर्वत से निज जनन के पापहिं काटन काज ।
धज-चिन्ह पद मै धरत कुष्णचंद्र महराज ॥ २ ॥
धजनाम यासो प्रगट जादव सेस छखाईं ।
थापन-हित निज वंश सुवि वज चिन्ह पद माहि ॥ ३ ॥

## बरकी के चिद्ध को साथ वर्णन

मतु इरिहू अघ सो डरत मति कहुँ आवै पास । या दिव वरखी थारि पग करत दूर सो नास ॥ १॥

#### मारतेंद्र-प्रधावजी

क्रमुद के फूछ के विद्य को भाव वर्णन

श्री राधा-पुखचंद्र छिल अति अनंद् श्रीगात । कुमुद्-चिन्ह् श्रीकृष्ण-पद् या हित प्रगट छखात ॥ १॥ सीतछ निसि छिल फूछई तेज दिवस छिस बंद् । यह सुमाव प्रगटित करत कुमुद्द चरण नेंदनंद ॥ २॥

सोने के पूर्ण कुंम के चिद्ध को भाव वर्णन नीरस थार्में निर्ह वर्सें बसेंं जे रस भरपूर । पूर्ण कुंम को चिन्ह मनु था हित घारत सूर ॥ १॥ गोपीजन-बिरहागि पुनि निज जन के श्रयताप । मेटन के हित चरन मैं कुंम धरत हरि बाप ॥ २॥ सुरसरि श्री हरि-चरन सों अगटी परम पनित्र । या हित पूरन कुंम को घारत चिन्ह विचित्र ॥ ३॥ कबहुँ अमंगळ होत निहं नित मंगळ सुख-साज । निज भक्त के हेत पद कुंम घरत जजराज ॥ ४॥ श्री गोपीजन-बाक्य के पूरन करिवे हेत । सुकुव कुंभ को चिन्ह पग घारत रमानिकेतळ॥ ५॥

घनुष के चिद्ध को माथ वर्णन

इहाँ स्तब्ध निह्नं आवहीं आवहि ने नद्द जाहिं। धनुष चिन्द्द एहि हेतु है कृष्ण-चरन के माँहि॥१॥ जुरत प्रेम के घन जहाँ दग बरसा बरसात। मन संध्या फूछत जहाँ तहें यह घनुष छसात॥२॥

चन्द्रमा के चिन्ह को साव वर्णन

श्री क्षित सों निज चरण सों अकट करन हित हेत । चंद्र-चिन्ह हरि-पद बसत निज जन कों सुख देत ॥ १ ॥

स्मणनस्त्रनेष्वर्णंबाधिइन ।

जे या चरनिह सिर घरें ते नर रह समान।
चंद्र-चिन्ह यहि हेतु निज पद राखत मगवान॥२॥
निज जन पै धरखत मुधा हरत सकळ त्रयताप।
चंद्र-चिन्ह येहि हेतु हरि धारत निज पद आप॥३॥
मफ जनन के मन सदा यामें करत निवास।
याते मन को वेवता चंद्र-चिन्ह हरि पास॥४॥
बहु धारन को एक पति जिमि ससि विमि त्रजनाथ।
इश्चिनता अगटित करन चंद्र-चिन्ह पद साथ॥५॥
जाकी छटा प्रकाश ते हरत हृत्य-तम घोर।
या हित सि को चिन्ह पद धारत नंदिकसोर॥६॥
निज मगिनी श्री देखि कै चंद्र बस्यौ मनु आइ।
चंद्र-चिन्ह जजचंद्र-पद यातें प्रगट छखाइ॥७॥

तरवार के चिन्द को भाव वर्णन

निज जन के अघ-पश्चन को वधत सदा करि रोस। पहि हित असि पग मैं घरत हुर दरत जन-दोस॥१॥

गवा के चिन्ह को भाव वर्णन

काम-कळुख-कुंजर-कदन समरथ जो सब मॉति। गदा-चिन्ह येहि हेतु हरि घरत चरन जुत क्रांति॥१॥ भक्त-नाद मोहिं प्रिय अतिहि मन सहँ प्रगट करंत। गदा-चिन्ह निज कमळ पद धारत राधाकंत%॥२॥

इत्र के चिन्द को भाव वर्णन भय दुःख आतप सों तपे तिनको अति प्रिय एह। इत्र-चिन्ह बेहि हेत पग घारत सॉवछ देह॥१॥

गदा का दूसरा लगें शब्द करनेवाछी है।

त्रज राख्यो सुर-कोप तें मक्-जळ तें निज दास।
छुत्र-चिन्ह पद मैं घरत या हित रमानिवास।।२॥
याकी छाया में क्सत महाराज सम होय।
छुत्र-चिन्ह श्रीकृष्ण पद यातें सोहत सोय॥३॥

#### नवकोण किन्द्र को साव वर्णन

नवो खंड पति होत है सेवत जे पद्-कंजु !
चिन्ह धरत नवकोन को या हित हरि-पद मंजु !! १ !!
नवधा मिक प्रकार किर तब पावत येहि छोग !
या हित है नवकोन को चिन्ह घरन गत-सोग !! २ !!
नव जोगेश्वर जगत तिज यामे करत निवास !
या हित चिन्ह छुकोन नव हरि-पंद करत प्रकास !! ३ !!
नव प्रह निह बाधा करत जो एहि सेवत नेक !
याही तें नवकोन को चिन्ह घरत सिववेक !! ४ !!
छाष्ट सिवन के संग भी राधा करत निवास !
याही हित नवकोन को चिन्ह कुण्ण-पद पास !! ५ !!
यामै नव रस रहत है यह अनंद की खानि !
याही तें नवकोन को चिन्ह कुण्ण-पद जानि !! ६ !!
वाही तें नवकोन को चिन्ह कुण्ण-पद जानि !! ६ !!
वाही तें नवकोन को चिन्ह कुण्ण-पद जानि !! ६ !!
वाही तें नवकोन को चिन्ह कुण्ण-पद जानि !! ६ !!
वाते रेखा कहत जग यामें ओत न प्रोत !! ७ !!

यव के चिन्ह को मान वर्णन

जीवन जीवन के यहै अन्न एक तिमि येह। या हित जब को चिन्ह पद घारत सॉवल देह ॥ १॥

तिछ के चिन्ह को भाव वर्णन

याके शरण गए बिना पित्रन को गति नाहि। या हित तिळ को चिन्ह हरि राखत निज पद माहिं॥१॥

#### मक सर्वस्व

## त्रिकोण के चिन्ह को भाव वर्णन

स्वीया परकीया वहरि गनिका तीनहु नारि। सवके पति प्रगटित करत मनमय-मथन सुरारि ॥ १॥ तीनहु गुन के भक्त को यह उद्भरण समर्थ। सम त्रिकोन को चिन्ह पद धारत याके अर्थ।। २।। ब्रह्मा-हरि-हर वीनि सर बाही ते प्रगटंत। या हित चिन्ह त्रिकोन को धारत राघाकंत ॥ ३॥ श्री-मु-छीछा चीनह दासी याकी याते चिन्ह त्रिकोन को पद घारत भगवान ॥ ४॥ स्वर्ग-अमि-पाताल में विक्रम है गए घाइ। याहि जनावन हेत त्रय कोन चिन्ह हरसाह ॥ ५॥ जो याकै शरनिह गए मिटे तीनहूँ ताप। या हित चिन्ह त्रिकोन को धरत हरत जो पाप ॥ ६॥ मक्ति-ज्ञान-वैराग हैं याके साधन तीत। यातें चिन्ह त्रिकोन को कृष्ण-चरन छखि छीन॥७॥ त्रथी सांस्य आराधि के पावत जोगी जीत। सो पद है चेहि हेत यह चिन्ह त्रिश्रुति को भौन ॥ ८॥ वृन्दावन द्वारावती मघुपुर तिन निहं जाहि। याते चिन्ह त्रिकोन है कुणा-चरन के माहिं॥९॥ का सर का नर असर का सव मैं हिष्ट समान। एक मिक ते होत वस या हित रेखा जान ॥१०॥ नित शिव ज् वंदन करत तिन नैननि की रेख। या दित चिन्ह त्रिकोन को कुष्ण-चरन मैं ट्रेख ॥११॥

वृक्ष के चिन्द को माद वर्णन वृक्ष-रूप सब जग सहै बीज-रूप हरि आप।

## भारतेंद्व-प्रथावकी

ने भव आतप सो तपे तिनहीं के सुख हेता। व्रक्ष-चिन्ह निज चरन मै घारत खगपति-केत ॥२॥ जहूँ पग भरें निक्रंजमय मूमि तहाँ की होय। या हित तरु को चिन्ह पद पुरवत रस को सीय ।) ३ ।। यहाँ कल्पतर सो अधिक भक्त मनोरय दान । ष्रक्ष चिन्ह निज पद् धरत याते श्री मगवान ॥ ४॥ श्री गोपीजन-मन-बिहॅग इहाँ करें विश्रास। था हित तर को चिन्ह पद घारत है घनक्याम ॥ ५॥ केवल पर-उपकार-हित यक्ष-सरिस जग कौन। तार्ते ताको चिन्ह पद घारत राधा-रौन !! ६ ॥ प्रेम-नयन-जल सों सिचे सद चित्त के खेत। बनसाछी के चरन मे बृक्ष चिन्ह येहि हेत ॥ ७॥ पाइन मारेह देव फल सोइ गुन यार्में जान। व्रध-चिन्ह श्रीक्रका-पर पर-उपकार-प्रमान ॥ ८॥

#### बाण चिन्ह वर्णन

सब कटाक्ष जन-जुवित के वसत एक ही ठौर । सोई वान को चिन्ह है कारन निह कछु और ॥ १ ॥

#### गृह के चिन्ह को साव वर्णश

केवळ जोगी पावहीं तहि याँमें कक्क नेम । या हित गृह को चिन्ह जिहि गृही छहै करि प्रेम ॥ १ ॥ मति हुवौ सब-सिष्ठ में यामें करी निवास । मानहु गृह को चिन्ह पद जननः बोळावत पास ॥ २ ॥ शिव जू के मन को मनहुँ महळ बनाये स्थाम । चिन्ह होय हरसत सोई हरि-पद कंज ळळाम ॥ ३ ॥ गृही जानि मन बुद्धि को इंपति निवसन हेत। अपने पद कमछन दियो दयानिकेत निकेत॥४॥

# जित्रकुंड के चिन्ह को साव वर्णन

श्री वक्षम हैं अनल-वपु तहाँ सरन ने जात!
ते मम पद पावन सदा येहि हित कुंड लखात!! १!!
श्री गोपीजन को विरह रहाँ। जीन श्री गात!
एक देस में सिमिटि सोइ समिकुंड द्रसात!! २!!
मन विप के मम चरन में कथित घान सम होइ!
तव न सौर कल्ल जन चहै अग्रिकुंड है सोइ!! ३!!
जम्य-पुत्व पजि सौर को को सेवै मितमंद!
समिकुंड को चिन्ह येहि हित राख्यौ अजवन्द!! ४!!

# सर्पं चिन्ह को भाष वर्णन

निज पद चिन्हित वेहि कियो वाको निज पद दाखि । काळी-मर्दन-चरन यह अक्त-अनुप्रह-साखि ॥ १॥ नाग-चिन्ह सत जानियो यह प्रमु-पद के पास । अक्तन के मन वांचिये हित राखी श्राह पास ॥ २॥ श्री राघा के विरह मैं मित त्रि-श्रानिळ दुख देइ। सर्प-चिन्ह प्रमु सर्वदा राखत हैं पद सेइ॥ ३॥ याकी सरनन दीन जन सर्पहिश्च बाबहु बाय।। सर्प-चिन्ह पहि हेसु पद राखत श्री क्रजराय॥ ४॥

सैक चिन्द्र को भाव वर्णन सत्य-करन हरिदास वर- श्री गिरिवर को नाम। सैळ-चिन्द्र निज चरन मै राख्यो श्री चनस्याम॥१॥

अ सर्व का अर्थ शीव है।

श्री राषा के विरह में पग पग छगत पहार। सैछ-चिन्ह निज चरन में राख्यो यह विचार॥२॥

> श्रीगोपालतापिनी श्रुति के मत से चरण-चिन्ह वर्णन

परम ब्रह्म के चरत में मुख्य चिन्ह ध्वज-छत्र।

ऊरघ अय अव डोक सो सोई है पद अत्र || १ ||
ध्वता दंड सो मेर है बन्यो स्वर्णमय सोय |
स्वर्य-चन्द्र की कान्ति जो ध्वज पताक सो होय || २ ||
आत पत्र को चिन्ह जोड ब्रह्मडोक सो जात |
थेहि विधि ब्रुति निर्त करत चरन-चिन्ह परमान || ३ ||
रथ विनु अञ्च डस्तात है मीन चिन्ह है-जान |
धनुप विना परतंच को यह कोड करत प्रमान || ४ ||

मिछि कै चिन्हन को भाष वर्षंन

दो चिट्ट को मिलि के वर्णन तहाँ हागी के बीर मंद्रश के चिन्ह को मान वर्णन काम करत सब आपु ही पुनि प्रेरकड़ आप । या हित अंकुश-हरित होउ चिन्ह चरन गत पाप ॥ १॥

तिल और यब के चिन्ह को साव वर्णन देव-काज अरु पितर ट्रोड याद्दी सो सिवि होइ । याके विन कोडगित नहीं येदि दित तिल्ल-यन होइ !! १ !! हेव-पितर ट्रोड रिनन सों मुक्त होत सो जीव । जो या पद को सेवई सकल मुखन को सींव !! २ !!

इसुद सीर कमड़ के चिन्ह को मान वर्णन राति दिवस बोड़ सम अहै यह तौ स्वयं प्रकास । या हित निस्ति दिन के दोऊ चिन्ह कृष्ण-यह पास ॥ १॥

# तीनि चिह्न की मिलि के वर्णन

तहाँ पर्वत, कमछ भीर बृक्ष के चिन्ह को मान वर्णन श्री कार्छिदी कमछ सों गिरि सो श्री गिरिराज । श्री वृन्दावन बृक्ष सो प्रगटत सह सुख साज ॥ १॥ जहाँ जहाँ प्रसु पद घरत तहाँ तीन प्रगटंत । या हित तीनहु चिन्ह ए धारत राधाकंत ॥ २॥

विकोन, नवकोन जीर जष्टकोन के चिन्ह को भाव वर्णन धीन जाठ नव मिछि सबै वीस अंक पढ़ जान । जीत्यौ विस्ते वीस सोह जो सेवत करि ध्यान ॥ १॥

# चारि चिहुन को मिलि के वर्णन

वहाँ अस्त-कुंग, घन्न, बंबी और गृह के चिन्ह को साव वर्णन चैद्यक अस्त-कुंग सों घन्न सों घन्न को बेट्। गान बेद वंशी प्रगट शिल्प बेद गृह सेद्॥१॥ रिग बन्नु साम अथर्व के ये चारतु उपवेद। सो या पद सो प्रगट एहि हेतु चिन्ह गत क्षेद्॥२॥

सर्पं, कमक, अधिकुंड और गवा के किन्ह को माय वर्णंत रामानुज मत सर्प सों शेष अचारज मानि । निवारक मत कमक सों रिविहि पदा प्रिय जानि ।। १ ।। विष्णुस्वामि मत कुंड सों श्रीवक्षम बपु जान । गवा चिन्ह सो माध्व मत आचारज इनुमान ।। २ ।। इन-चारहु सत में रहै तिनहिं मिलैं भगवंत । कुंड गदा अहि कमक चेहि हित जानहु सब संत ।। ३ ।।

#### भारतेन्द्रु-प्रथावछी

शकि, सर्प, बरछी, अंकुस की मान वर्णन

सर्पं चिन्ह श्री शंसु को शक्ति सु गिरिजा भेस । कुंत कारतिक आपु है अंकुश अहै गणेस ॥१॥ प्रिया-पुत्र सँग नित्य क्षित्र चरन वसत है आप । तिसके आसुष चिन्ह सब प्रगटित प्रवस्न प्रताप ॥२॥

# पाँच चिन्हन की मिलि के वर्जन

तहाँ गदा, सपं, क्सल, अंक्रस और चाकि के चिन्ह को माथ वर्णन

गदा विप्णु को जानिए अहि शिव जू के साथ । दिवसनाथ को कमल है अंकुश है गणनाथ ॥ १ ॥ शक्ति रूप तह शक्ति है पई पॉची देव । चिन्ह रूप शीकुण्ण-पद करत सदा श्रुम सेव ॥ २ ॥ जिसि सब जल मिलि नदिन मै अंत ससुद्र समात । विसि चाही जाकी मजी कृष्ण चरन सब जात ॥ ३ ॥

#### क चिन्छन को मिलि के वर्षन

सहाँ छन्न, सिंहासन, रम, घोदा, हाथी और चतुप के चिन्ह को भाव वर्णस

1

इन्न सिंहासन वाजि गज रथ घनु ए पट जात । राज-चिन्ह मैं मुख्य है करत राज-पद दान ॥ १॥ जो या पद को नित मजै सेवै करि करि च्यान । महाराज तिनको करत सह स्यामा भगवान ॥ २॥

#### मक सर्वस

# सात चिन्ह को मिलि की वर्षन

तहाँ बेषु, मल्स, चन्द्र, दुझ, कमछ, इसुद, गिरि के चिन्ह को भाव वर्णन जानाहन हित वेणु झब काम बढ़ावन हेत । चंद्र विरह-वरधन करन तरु सुगंधि रस देत ॥ १॥ कमछ हृद्य प्रफुलित-करन कुमुत् प्रेम-दृष्टान्त । गिरिवर सेवा करन हित धारत राधा-कांत ॥ २॥ रास-विद्यास-सिंगार के ये उद्दीपन सात । आलंबन हरि संग ही राखत प्रद-जल्जात ॥ ३॥

# चाठ चिन्ह को मिलि के वर्णन

तहाँ बज्ज, अमिकुंड, तिक, तळवार, मच्छ, गदा, अष्टकोण और सर्प को माव वर्णन

वक्त इन्द्र वपु, अनल है अमिकुंब वपु आप ।
जम विल वपु, तरवार वपु नैरित प्रगट प्रवाप ॥ १ ॥
वक्त मन्छ वपु, गवा वपु वायु जाति पुति लेहु ।
अप्रकोन वपु धनद है, अहि इसान कहि देहु ॥ २ ॥
अगुध वाइन सिद्धि झप आविक को संबंध ।
इन विन्हन सो देव सो जानह करि मन संध ॥ ३ ॥
सोइ आठो दिगपाल मनु सेवत हरि-पद आइ ।
अथवा दिगपति होइ जो रहे चरन सिक नाइ ॥ ४ ॥

अंकुश, वरबी, शक्ति, पनि, गवा, घतुष, असि, तीर। आठ शक्त को चिन्ह यह धारत पद वल्लबीर ॥ १॥ आठहु दिसि सों जनन की मतु-इच्छा के हेत। निज पद मे ये शक्त सब धारत रमा-निकेत॥ २॥

# भारनेम्ड्रु-प्रयाचलो

# नव चिन्ह को मिलि के वर्णन

वहाँ बेलु, चंद्र, पर्वत, रथ, अप्ति, बज्र, मीन, गत, स्वस्तिक चिन्ह की भाव वर्णन

वेतु-चन्द्र-गिरि-रय-अनल-वज्ञ-मीन-गन-रेल ।
आठी रस प्रगटत सदा नवम स्वस्तिकहु देन्व ॥१॥
वेतु प्रगट शृंगार रस जो विहार की मृल ।
चरन कमल में चन्द्रमा यह अद्भुत गन स्ल ॥२॥
कोमल पद कहूँ गिरि प्रगट यह हास्य की वात ।
रन उद्यम आगे रहं रथ रस वीर लखात ॥३॥
निसिचर-स्ल हि वहन हित अपिकृंड भण-रूप ।
रींड सर्प की चिन्ह है दुष्टन-काल-सम्प ॥४॥
गज करुणा रस रूप है जिन अति करी पुकार ।
सीन चिन्ह धींगल है वंगाली-ज्यवहार ॥५॥
नाटक के ये आठ रस आठ चिन्ह सों होत ।
स्वस्तिक सों पुनि आंत को रस नित करन उद्योग ॥६॥
कर-पद्मुख आनंदमय प्रमु सव रस की सान ।
ताते नव रस चिन्ह यह धारत यह भगवान ॥०॥

# दस चिन्ह की मिलि की वर्णन

तहाँ वेणु, जंख, गज, कमल, यत, रय, गिरि, गदा, युक्ष, सीन को भाव वर्णन

वेतु बद्दावत अवन कों, श्रांत सुकीर्तन जान। गज सुमिरन कों कमळ पर्, पृजन कमळ वस्तान॥१॥ भोग रूप यब अरचनहि, बंदन गिरि गिरिराज। गहा दास्य इतुमान को, सख्य सारथी-सान॥२॥ तक तन मन अरपन सबै, त्रेम छक्षना मीन । इस विधि उद्दीपन फर्हि मक्ति चिन्ह सत तीन ॥ ३ ॥

मल्स्य, अञ्चल-कुंग, पर्वत, क्ला, क्ला, घतुष, बान, वेणु, अधिकुंड और तरवार के चिन्ह को एक मैं वर्णन

प्रगट मत्त्य के चिन्ह सो विष्णु मत्त्य कवतार । अमृत-कुंम सो कच्छ है मयो जो मंथती वार ॥१॥ पर्व्यंत सो वाराह में घरनि-कधारन-रूप । वक्ष चिन्ह नरसिंह के जे नस्त वक्ष-सत्त्य ॥२॥ वामन जू हैं छत्र सों जो है वटु को अंग । पर्छुराम धतु चिन्ह है गए जो धतु के संग ॥३॥ वान चिन्ह सो प्रगट श्री रामचन्द्र महराज । वेतु-चिन्ह ह्लघर प्रगट व्यृह् रूप सह साज ॥४॥ अमिकुंड सो बुध भए जिन मस्त निहा कीन । कठकी असि सों जानियै मुख्य-हरन-परवीन ॥५॥ मीर परत जब मक्त पर तब अवतारहिं छेत । अवतारी श्रीकृष्ण पद दसी चिन्ह एहि हेत ॥६॥

ग्यारह चिन्ह को मिलि कै वर्षन

तहाँ क्रिक, मिसकुंब, हायी, कुंम, बजुब, चंद्र, जब, बुझ, विक्रोण, पर्वत, सर्प को जाब वर्णन

श्री शिव ज् इरि-चरन में करत सर्व्वदा दास । आयुष मूपन आदि सह न्यारह रूप प्रकास ॥ १॥ इक्ति जानि गिरि-नंदिनी परम शक्ति जो आप । अप्ति-कुंड वीजो नयन अथवा धूनी आप ॥ २॥

# भारतेन्द्र-प्रांधावछी

गज जानी गज को चरम घरत जाहि भगवान। क्रंभ गंग-जल कों कही रहत सीस अस्थान ॥ ३ ॥ धत्रप पिनाकहि मानिये सव आयुध को ईस। चंद्र जानि चूड़ारवन जेहि धारत शिव सीस ॥ ४॥ श्रीतन नवधा मक्तिमय सोइ नवकोन छसाइ। प्रश्च महावट युक्ष है रहत जहाँ सुरराइ॥५॥ नेत्र रूप वा शुळ को रूप त्रिकोनिट जान। पर्व्यत सोइ कैब्रास है जहूँ विहरत भगवान ॥ ६॥ सर्प अमुखन अंग के कंकन मै वा सेस। पिं विधि श्री शिव वसिंह नित चरन मॉहिं सुभ वेस ॥ ७॥ को इनकी सम करि सकै भक्त के सिरवाज। ब्राम्सतोप जो रीक्षि के देहिं भक्ति सह साज ॥ ८॥ जिन निज प्रमु को जा दिवस बात्म-समर्पन कीन। चंदन-मूपन-वसन-भष-सेज आदि तजि दीन ॥ ९॥ भस्म-सर्प-गज-ब्राङ विप परवत माँ हि निवास । तवसो अंगीकृत कियो तज्यौ सबै मुखरास ॥१०॥

#### अन्य मस से चिन्हन को रंग वर्णन

स्वरितक पीवर वर्ण को, पाटळ है अठ-कोन। स्वेत रंग को छत्र है, हरित करपतक जौन॥१॥ स्वर्ण वर्ण को चक्र है, पाटळ जब की माळ। करघ रेखा अरुण है, छोहित व्यजा विसाछ॥२॥ वज्र बीजुरी रंग को, अंकुश है पुनि स्थाम। सायक त्रय चित्रित वरन, पदा अरुण अठ-धाम॥३॥ अस्व चित्र रंग को बन्यी, मुकुट स्वर्ण के रंग। सिंहासन चित्रित वरन सोभित सुभग सुढंग॥४॥

न्योम चॅवर को चिन्ह है नीछ वर्ण अति स्वच्छ । जब बाँगुष्ठ के मूळ में पाटल वर्ण प्रतच्छ ॥ ५॥ रेखा परुषकार है पाटल रंग प्रमान। में अष्टादश चिन्ह श्री हरि वृद्धिने पद जान ॥ ६॥ जे हरि के दक्षिन चरन हे राधा-पद बाम। कुष्ण वाम पद चिन्ह अव सनह विचित्र छछाम ॥ ७॥ स्वेत रंग को सतस्य है. कळश चिन्ह है छाछ। अर्ध चंद्र पुनि स्वेत है, अरुण त्रिकोन विसाछ ॥ ८॥ स्थाम बरन पुनि जंब फछ, काही धनु की रेख। गोखर पाटल रंग को, शंख क्वेत रंग देख ॥ ९॥ गदा स्याम रॅग जातिये, विदु चिन्ह है पीत। खड़ अवन पटकोन, जम वंड स्थाम की रीत ॥१०॥ त्रिबली पाटल रंग की पूर्ण चंद्र घृत रंग। भीत रंग चौकोन है पृथ्वी चिन्ह द्वढंग ॥११॥ बळवा पाटळ रंग के होच चरनन के जान। कुष्ण बाम पद चिन्ह सो राघा दक्षिन मान ॥१२॥ या विधि चौतिस चिन्ह है जुगळ चरन जळजात । मांदि सकल भव-जाल को मजी याहि हे तात ॥१३॥ भी स्वामिनी जी के चरण चिन्ह के साथ वर्णन

#### छप्यय

खत्र चक्र खब छता पुष्प कंक्ण अंबुल पुनि । अंकुश करघ रेख अर्ध सिस यद वाएँ शुनि ॥ पास गवा रव यहतेषि अद कुंडल जानौ । बहुरि मत्य गिरिराज शंख दहिने पद मानौ ॥ अक्रिष्ण प्राणित्रव राधिका चरण चिन्ह स्त्रीसवर। 'हरिचंद'सीस राजत सदा किलम्लन्हर कल्याणकर॥ १॥

# मारतेन्द्र प्रयावळी

#### छत्र के चिन्ह को भाव वर्णन

#### वोधा

सब गोपिन की स्वामिनी प्रगट करन यह अत्र । गोप-छत्रपिकामिनी घच्ची कमळ-पद छत्र ॥ १ ॥ प्रीतम-बिरहातप-शमन हेत सकळ सुखधाम । छत्र चिन्ह निज कंज पद धरत राधिका बाम ॥ २ ॥ यदुपति जजपति गोपपति त्रिसुवनपति भगवान । तिनहूँ की यह स्वामिनी छत्र चिन्ह यह जान ॥ ३ ॥

#### चक के चिन्ह को भाव वर्णन

एक-चक्र ज्ञजमूमि मैं श्रीराधा को राज।
चक्र चिन्ह प्रगटित करन यह गुन चरन बिराज ॥ १ ॥
मान समै हरि आप ही चरन पछोटत आय।
कृष्ण कमळ कर चिन्ह सो राधा-चरन छसाय ॥ २ ॥
६इन पाप निज जनन के हरन इत्य-चम घोर।
तेज तत्व को चिन्ह पद मोहन चित को चोर ॥ ३ ॥

# ष्वज के चिन्ह को माव वर्णन

परम विजय सव तियन सों श्रीराधा पद जान । यह दरसावन हेतु पद ध्वज को चिन्ह महान ॥ १॥

# छता चिन्द्र को माव वर्णन

पिया मनोरय की छवां चरन बसी मतु थाय। छवा चिन्ह है प्रगट सोइ राघा-चरन दिखाय॥१॥। करि साम्रय श्रीकृष्ण को रहत सदा निरघार। छवा-चिन्ह एहि हेव सो रहत न बिन्नु आधार॥२॥। हेवी बुंबा विपिन की प्रगट करन यह बात। छवा चिन्हु श्रीराधिका धारत पद्द-जछजात॥३॥

सक्छ महौषधि गनन की परम देवता आप।
सोइ भव रोग महौषधी चरन छता की छाप॥४॥
छता चिन्ह पद आपुके ग्रुष्ठ चिन्ह पद स्थाम।
मन्हुँ रेख प्रगटित करत यह संबंध छछाम॥५॥
चरन धरत जा मूमि पर तहाँ छुंजनय होत।
छता चिन्ह भी कमल पद या हित करत खतेत॥६॥
पाग चिन्ह मानहुँ रह्यो छपटि छता आकार।
मानिनि के पद-पद्य में बुद्धजन छेहु विचार॥७॥

पुष्प के विन्द्र को माद वर्णन

कीरितमय सीरम सदा या सो प्रगटित होय।
था दित चिन्ह सुपुष्प को रह्यो चरन-तळ सोय॥१॥।
पाय पळोटत मान मे चरन न होय कठोर।
इस्तुम चिन्ह श्रीराधिका घारत यह मित मोर॥२॥
सव फळ यादी सों प्रगट सेको येहि चित छाय।
पुष्प चिन्ह श्री राधिका पद येहि हेत छखाय॥३॥
कोमळ पद छखि कै पिया इस्तुम पॉवड़े कीन।
सोइ श्रीराधा कमळ पद इस्तुमित चिन्ह नवीन॥४॥।

कंकण के चिन्द्र को भाव वर्णन पिय-विद्वार में युक्तर छित्त पव तर वीनो डारि। कंकन को पव चिन्द्र सोइ धारत पव युक्तमारि॥१॥ पिय कर को निज चरन को प्रगट करन काति हेत। मानिनि-पद में वळय को चिन्द्र विसाई वेठ॥२॥.

कमल के चिन्ह को मात्र वर्णन कमलादिक देवी सदा सेवत पद दे चित्त। कमल चिन्ह श्रीकमल पद धारत एदि दित निता। १॥. अति कोमल सुकुमार श्री चरन कमल हैं आए।
नेत्र कमल के दृष्टि की सोई मानी छाप॥२॥
कमल रूप धंदा विधिन वसत चरन में सोइ।
अधिपतित्व सूचित करत कमल कमल पद होइ॥३॥
नित्य चरन सेवन करत विष्णु जानि सुख-सद्य।
पद्मादिक ध्यायुषन के चिन्ह सोई पद-पद्म॥४॥
पद्मादिक सव निधिन को करत पद्म-पद दान।
यातें पद्म-चरन में पद्म -चिन्ह पहिचान॥५॥

कर्ष रेक्षा के चिन्ह को बाब वर्णम अति सूघो श्री चरन को यह मारग निरुपायि। करघ रेखा चरन मैं साहि छेडु घ्यारायि॥१॥ धारन गए से सरहिंगे यहै छीक कहि दीन। करष रेखा चिन्ह है सोई चरन नवीन॥२॥

वंद्वा के चिन्ह को भाव वर्णन
वहु-नायक पिय-मन-धुगज मति औरन पे जाय।
या हित अंद्वारा चिन्ह श्री रावा-पद दरसाय ॥ १॥
अर्थ-चन्ह्र के चिन्ह को भाव वर्णन

पूर्त इस ससि-नसन सों मनहूँ अनादर पाय ।
सृक्षि चंद्र ध्याघो भयो सोई चिन्ह छ्याय ॥ १ ॥
जे ध्य-मक्त कु-रिसक कुटिछ दे न सकहिँ इत धाय ।
अर्ध-चंद्र को चिन्ह बेहि हेत चरन दरसाय ॥ २ ॥
निष्कलंक जग-शंध पुनि दिन दिन याकी घृछि ।
अर्ध-चंद्र को चिन्ह है या दित करत समृद्धि ॥ ३ ॥
राहु प्रसंप्रूरन समिहि प्रसे न येहि छित कक ।
अर्ध-चन्द्र फो चिन्ह पद देखत जेहि शिव-सक ॥ ४ ॥

यव के किस्स को माव वर्णन

परस प्रथित निज यश-करन नर को जीवन प्रान । राजस यव को चिन्ह पद राधा धरत सुजान ॥ १॥ भोजन को मत सोच कर मजु पद तजु जंजाछ। जव को चिन्ह छखात पद हरन पाप को जाछ॥ २॥

इति श्री वास पद विम्हस्।

पाश के चिन्ह को माब वर्णन

सव-वंबन विनके करें जे आवे करि आस ! यह आहाय प्रगटित करत पास प्रिया-पद पास ॥ १ ॥ जे आवें याकी सरन कबहुं न ते छुटि काहिं। पास-चिन्ह श्री राधिका येहि कारन पद माहि॥ २॥ पिय मन वंबन हेत मनु पास-चिन्ह पद सोम। सेवत जाको शंसु अज मक्ति दान के छोम॥ ३॥

गदा के चिन्ह को भाव वर्णन को आवत याकी शरन पितर सबै तरि जात। गया गदाधर चिन्ह पद या हित गदा छ्यात।। १॥.

रय के किन्द को भाव वर्णन जामें अस कछु होय निह चलत समय बन-कुंज। या हित रय को चिन्ह पग सोभित सब सुख-पुंज॥१॥ यह जग सब रथ रूप है सार्याथ प्रेरक आप। या हित रय को चिन्ह है पग मैं प्रगट प्रताप॥२॥

वेदी के चिन्ह को भाव वर्णन अप्रि रूप है जगत को किया पुष्टि रस दान। या हित वेदी चिन्ह है प्यारी-चरन सहान॥१॥ यन्य रूप श्रीकृष्ण हैं स्वघा रूप है आप। यातें वेदी चिन्ह है चरन हरन सव पाप॥२॥

कुंडल के किन्ह को भाव वर्णन

प्यारी पग न्यूपुर मधुर धुनि सुनिवे के हेत। मनहूँ करन पिय के बसे चरन सरन सुख देत॥१॥ सांख्य योग प्रतिपाद्य है वे दोठ पद जळजात। या हित कुंडळ चिन्ह श्री राधा-चरन ळखात॥२॥

मत्स्य के चिन्ह को माव वर्णन

जल बितु मीन रहै नहीं तिमि पिय बितु हम नाहि। यह प्रगटावन हेत हैं मीन चिन्ह पद माँहिं॥१॥

पर्वत के चिन्ह को भाव वर्णन

सव बज पूजत गिरिवरहि सो सेवत है पाय। यह महात्म्य प्रगटित करन गिरिवर चिन्ह छसाय॥ १॥

शंस के चिन्ह को माय वर्णन कथर्डू पिय को होइ नहिं बिरह ज्वाल की वाप। नीर तत्व को चिन्ह पद या सों घारत आप॥१॥ इति भी विद्वन पद चिन्हम्।

भक्त-मंब्र्या आदिक प्रन्य सौ धन्य वर्णन जब बेंड़ो अंगुष्ट भय कपर मुख को छन्न। दक्षिन दिसि को फरहरै ध्वज कपर मुख तन्न।। १॥ पुनि पताक ताके तछे कल्पळता के रेख। जो कपर दिसि कों वही देत सक्छ फछ छेख॥ २॥ कराध रेखा कमल पुनि चक्र आदि अवि स्वच्छ । .
इक्षिण श्री हरि के चरण इतने चिन्ह प्रतच्छ ॥ ३ ॥
श्री राधा के वाम पद खष्ट पत्र को पदा ।
पुनि कनिष्ठिका के वले चक्र चिन्ह को सदा ॥ ४ ॥
ध्रम प्रृंग अंकुश करी वाही के दिग व्यान ।
नीचे मुख को अर्घ ससि एड़ी मध्य प्रमान ॥ ५ ॥
वाके दिग है वलय को चिन्ह परम मुख-मूल ।
विद्या पत्र के चिन्ह अब मुनहु हरन मव-सूल ॥ ६ ॥
शंख रही अंगुष्ट में ताको मुख अवि हीन ।
चार अँगुरियन के वले गिरिवर चिन्ह नवीन ॥ ७ ॥
क्रमर सिर सब अंग-जुत रथ है वाके पास ।
दक्षिन दिसि वाके गवा बॉए शक्ति विलास ॥ ८ ॥
एड़ी पै ताके वले करार मुख को मीन ।
चरन-चिन्ह वेहि माँवि श्री राधा-पद लखि छीन ॥ ९ ॥

# अन्य मत सों भी स्वासिनी जू के चरन चिन्ह

नाम चरन अंगुष्ठ तक जन को चिन्ह उपसाइ।
अर्थ चरन कीं घूमि के उत्त्य रेखा जाइ॥१॥
चरन-पान्य ध्वज झका है पुष्प-उता पुनि सोह।
पुनि किनिष्ठिका के तके अंकुश नासन मोह॥२॥
चक्र मूळ में चिन्ह है कंकन है अरु छत्र।
पड़ी मे पुनि खर्च सिस छुनो अबै, अन्यत्र॥३॥
पड़ी मे सुन सैठ अरु स्यंदन उत्पर राज।
शक्ति गदा दोच ओर दर अँगुठा मूळ विराज॥४॥
किनिष्ठिका अँगुरी तळे वेदी सुंदर जान।
इण्डल है ताके तळे दक्षिन पद पहिचान॥४॥

# भारतेन्द्-ग्रंथावळी

# तुलसी राज्यार्थे प्रकाश के सन मों पुरान प्रकार के जिन्ह

#### क्र-न्य

अस्त रेन्न छत्र चल जब कमछ ध्वजावर । अस्तुन कृष्टिम मुचारि सयीये चारि जंडुवर ॥ ध्रम्रकोन रहा एक छस्तन रहि ने परा जानी । वास पाद आकाम झंक्वर घनुष पिछानी ॥ गोपद त्रिकोन घटचारिमिमिमीन धाट ए चिन्ह्बर । श्रीराजा-स्तन उदार पर ज्यान एकछ कन्यानकर ॥ १ ॥ पुरा छटा जब वस्त्य ब्वजा उर्द्य रेन्च वर । छत्र चल विश्व छस्त चार अंदुत्य रहिने वर ॥ इंडड वेदी झंल राहा घरही र्य भीना । वास चरन के चिन्ह मन ए कहन प्रवीना ॥ ऐसे सजह चिन्ह्-जुन राया-पद चंदन स्तर । सुमिरत स्ववहर सनवदर नंद-सुक्षन आनंदकर ॥ २ ॥

# वर्ष-मंहिता के यह साँ जरण-जिन्ह वर्णन दोहा

चक्कांकुक यद इत्र चत न्वन्तिक विंदु तर्गन । अष्टकोन यदि कनक तिक शंक्त इत्र पुनि सीन ॥ १ ॥ कर्रभ रेख विकोन बतु गोन्तुर श्राबो चंद्र । यु उतीस सुस चिन्ह निज चरन घरन नेंड्-नंद् ॥ २ ॥

अन्य तत माँ श्रीन्ती यू के उरत-किन्द वर्णन केतु छत्र स्थंदन कमन्छ अरब रेन्ता चक्र ! अर्ब चेंद्र छुड़ा विन्दु गिरि शंन्व शक्ति अति वक्र !!?!! छोनी जना छवंग की राष्ट्रा किन्दु हैं जात ! सिंह्यसन पाठीन पुनि सोसिन चरन विसान !! २ !! प अष्टादश चिन्ह भी राधा-पद में जात।
जा कहें गावत रैन दिन अप्टादसी पुरान !! ३ !!
जाय भुवा को चिन्ह है काहू के मत सोह !
पुनि छक्मी को चिन्हहू मानत हरि-पद कोइ !! ४ !!
श्रीराधा-पद मोर को चिन्ह कहत कोच संत !
है फछ की वरछी कोऊ मानत पद जुका अंत !! ४ !!

श्री मज़ागवत के अनेक टीकाकारन के मत सीं श्री चरण चिन्ह को वर्णन

लॉबो प्रम को श्री चरन चौदह अंगुल जान। षट अंग्रुळ विस्तार मै याको अहै प्रमान ॥ १॥ दक्षिन पद के मध्य मैं ध्वजा-चिन्ह सुम जान। **अंगुरी नीचे पदा है, पवि दक्षिन दिसि जान ॥ २ ॥** अंक्ररा वाके अम है, जब अँग्राप्ट के सल। स्वस्तिक काहू ठौर है हरन मक्तजनसङ्गा ३॥ तळ सों जहँ छी मध्यमा सोमित करघ रेख । कर्य गति वेहि देत है जो वाको छखि छेखा। ४॥ बाठ बॅग़ळ विज कप्र सों वर्जनि बॅग़ठा दीच । अष्टकोन को चिन्ह छखि सुभ गति पावत नीच ॥ ५॥ वाम चरन मैं अप सो तिन के अंग्रह चार। विना प्रतंचा को धतुष सोमित अतिहि स्वार ॥ ६॥ मध्य चरन त्रैकोन है असूत कळ्या कहूँ देख। है मंद्र को विंदु नम चिन्ह अप पै छेखा। ७॥ वर्ष चंद्र त्रैकोन के नीचे परत छखाय। गो-पद नीचे धनुष के तीर्थ को समुदाय ॥ ८॥ एड़ी पे पाठीन है दोड पद जंबू-रेख। वक्षिन पद अंगुष्ट मिन चक्र चिन्ह को छेखा।। ९।। छत्र चिन्ह् नाकें तं हं शांभित अतिहि पुनीत । याम अँगृटा शंन्त्र हं यह चिन्ह्न की रीत ॥१०॥ जहें पृरत प्रागट्य तहें उन्निस परत छखाइ । अंश कछा में एक ई नीन कहें दरसाइ ॥११॥ बाछ-बोधिनी नोपिनी चन्न-बर्तिनी जान । वैण्याव-जन-आनंदिनी निनको यहे प्रमान ॥१०॥ चरन-चिन्ह् निज प्रंय में यही छिख्यो हरिराय । विण्यु पुरान प्रमान पुनि पद्य-बचन को पाय ॥१३॥ स्कंध-मत्स्य के बाक्य सों याको अहं प्रमान । ह्यप्रीव की संहिना बाहु में यह जान ॥१४॥

श्री गचित्रा-सहस्र-नाम के मत साँ चिन्ह को वर्णन

कमछ गुढ़ाव अदा सु-रथ कुंडल कुंजर छन्न । फूल माल अरु चीजुरी दंड मुक्कुट पुनि तन्न ॥ १ ॥ पृर्त सिस को चिन्ह हैं बहुरि ओह्नी जात । नारदीय के बचन को जानह लिखित प्रमान ॥ २ ॥

श्री महाश्रमु श्री भाचार्च्य जी के चरण-चिन्ह वर्णन

#### खप्पय

कमल पताका गद्दा वज्र तोरन अति धुंदर । कुमुमलता पुनि वजुप घरत दक्षिन पद में वर ॥ घ्वज अंकुश झप चक्र अष्टदल अंदुद मानी । अमृत-कुंभ यद चिन्द वाम पद में पुनि जानी ॥ तेंलंग वंडा सोभित-करन विष्णु म्वामि पथ प्रगट कर । औ श्री वक्ष्म-पद-चिन्द थे इद्य निन्य 'हरिचंद्'घर ॥ १॥

#### भक्त-सर्वेद्य ·

#### श्री रामचन्द्र जी के चरण-चिन्ह वर्णन

स्वस्तिक उत्प रेख कोन सठ श्रीहळ-पूसळ।
आहे वाणांबर वज सु-रथ यव कंज सप्टव्छ ।।
कस्पवृक्ष ध्वल चक सुकुट खंड्का सिहासन।
छत्र चॅवर यस-दंड माळ यव की नर को तन॥
चौवीस चिन्ह ये रास-पद प्रथम सुळच्छन जानिए।
'हरिचंह' सोई सिय वाम पह जानि ध्यान वर सानिए।! १॥

सरयू गोपद महि जम्यू घट जय पताक दर ।
गदा अर्थ सिस तिछ त्रिकोन घटकोन जीव वर ॥
शक्ति सुधा सर त्रिविष्ठ मीन पूरन सिस वीना ।
बंशी घनु पुनि हंस तून चिन्द्रका नवीना ॥
श्री राम-वाम-पद चिन्द्र सुम ए चौबिस शिव उक्त सब ।
सोइ जनकर्नीदेनी दक्ष पद भजु सब तजु 'हरिचंद्र' अव ॥ २ ॥

रसिकन के हित ये कहे चरन-चिन्ह सब गाय।

मित देखें यहि और कोठ करियों वेही छपाय।। १।।

चरन-चिन्ह ज़जराय के जो गावहि मन छाय।

सो निहने मब-सिंघु कों गोपद सम करि जाय।। २।।

छोक वेद कुछ-धर्म वछ सब प्रकार खित हीन।

पै पद-वछ ज़जराज के परम ढिठाई कीन।। ३।।

यह माछा पद-चिन्ह की गुही अमोछक रल।

निज सुकंठ मैं धारियों सहो रसिक करि जल।। ४।।

मटक्यों यह विधि जग विपिन मिल्यों न कहुँ विश्राम।

अब आनंदित है रह्यों पाइ चरन चनस्याम।। ५।।

वोऊ हाथ छठाइ के कहत पुकारि पुकारि।

जो अपनो चहीं मछी वी मिल छेहु सुरारि।। ६।।

सत तिय गृह धन राज्य हु या मैं सख कछ नाहि ! परमानंद प्रकास इक कृष्ण-चरन के माहिं॥७॥ वेद भेद पायो नहीं सए पुरान पुरान। स्युतिह की सब स्युति गई पै न मिले भगवान ॥ ८॥ मोरी मुख घर ओर सो तोरी मन के जाल। ह्योरी सब साधन सनी मजी एक नेंद्रहाल ॥ ९ ॥ अहो नाय जजनाय जू कित त्यागौ निज दास । वेगिह दरसन दीजिये व्यर्थ जात सब सॉस ॥१०॥ सरें नैन जो नहिं छखें मरें अवन बित कान। मरें नासिका करहिं नहिं जे तुल्सी-रस घान ॥११॥ जीवन तुम वित्र ज्यर्थ है प्यारे चतुर सुजान। यासी तो सरिबो सछी वपत ताप तें प्रान ॥१२॥ तिज अंगीकृत जीव को दसा देखि अति दीन। क्यों न दवत हरि वेगहीं करुना-करन प्रवीन ॥१३॥ निठराई सत कीजिये नाहीं तौ अन जाय। चया-समद्र कृपायतन करुना-सींव कहाय ॥१४॥ तमरे तमरे सव कहें मे प्रसिद्ध जग माहिं। कहो स तम कहें छाँकि के छपासिन्त कहें जाहि ।।१५।।: जद्यपि हम सब मावि ही क्वटिक कूर मितमंद् । तहपि छघारह देखि के अपनी दिस नेंद-नंद ।।१६॥ कहें हैंसे नहिं दीन लखि मोहिं जग के नेंदलल । हीत-बंध के दास को देखह ऐसी हाछ।।१७।। श्रीरावे व्रथमानजा तम तौ दीन-दयाछ। केहि हित निद्रराई घरी देखि दीन को हाछ।।१८॥ मान समै करि के द्या देह विलम्ब लगाय। तौ हरि को साळुम परे आरत जन की हाय ॥१९॥

जौं हमरे दोसन छली ती नहिं कछु अवछंव। **अपनी दीन-दया**खता केवछ देखह अंव ॥२०॥ श्रीवल्डम वल्डम कही खोडि चपाय अनेक। जानि आपनो राखिई दीनबंधु की टेक ॥२१॥ साधन छाँ दि अनेक विधि परि रह द्वारे आय । अपनी जानि निवाहिहैं करि के कोड उपाय ॥२२॥ श्री जमुना-जल पान कर वस् वृंदायन धाम । मुख मे महाप्रसाद रख़ है श्री वहुम नाम ॥२३॥ तन पुछकित रोमांच करि नैनन नीर बहाव। प्रेस-सगन उन्सत्त 🕏 राघा राघा गाव ॥२४॥ अज-रज में छोटत रही छोडि सकछ जंजाछ । चरन राखि विकास रह मजु राधा-गोपाछ ॥२५॥ सव दीनन की दीनता सव पापिन को पाप। सिमिट आइ मो मे रहारे यह मन समझहु आप ॥२६॥ वाह पै निस्वारियै अपनी ओर निहारि। अंगीकृत रच्छिहिं वड़े यह जिय वर्ग विचारि ॥२७॥ प्राननाथ अजनाथ जू आरति-हर नॅब्-नंब्। षाइ मुजा मरि राखिये दूवत मव 'हरिचंव' ॥२८॥ मरी झान वेदान्त को जरी कर्म को जाछ। द्या-दृष्टि इस पै करी एक तत्त्व के छाछ ॥२९॥ साधून को सँग पाइ के हरि-जस गाड वजाड । नृत्य करत हरि-त्रेम मैं ऐसे जनम विहाइ ॥३०॥ अहो सहो नहिं जात अव बहुत भई नॅद्-नंद । करना करि करनायतन राखहु जन 'हरिनंद' ॥३१॥

"संचिन्त्रवेद्भगवतश्चरणारिवन्द, वजांकुशभ्वजसरोग्रहलांल्जाल्यम् । उत्तुंगरक्तविल्समस्वकवाल, ज्योत्ज्ञामिराहरमह्द्व्यगन्धकारम् ॥१॥ यच्छै।चित्तस्वसिरश्चरोदकेन, तीर्वेन मुर्क्यविकृतेन शिवः शिवोभूत् । ध्यातुंमनदशम्बद्धीलनिस्प्रविकृते शिवः शिवोभूत् । ध्यार्वेमनदशम्बद्धीलनिस्प्रविकृते ।

# प्रेम-मालिका

# THE LOVE

THESE

Few Pages are Affectionately

DEDICATED

WITH THE GOOD WISHES

OF

HARISH CHANDRA BENARES.

# विजयते जीवितेशः

इस छोटे से प्रंथ में मेरे वनाए कीर्तनों मे से कतिपय कीर्तन एकत्र किए गए हैं। इसमें कीर्तन तील भाँति के हैं—एक तो छीला संबंधी, इसरे दैन्य भाव के और तीसरे परम प्रेममय अनुभव के हैं। इसको एकत्र करना और छपवाना अपयोजन था, क्योंकि एक तो संसार में प्रायः अनिकारी छोग है, दूसरे इसके द्वारा छोगों मे अपनी प्रसिद्धि की इच्छा नहीं। तथापि परम प्रीति से यह प्रेम-पुन्य-प्रवित मालिका उसी के अकिंठ में समर्पित है जो इसमें गाया गया है।

हरिष्णंत्र ।





# प्रेम-मालिका

#### राग यथा-सचि

प्यारी छवि की रासि वनी।
जाहि विछोकि निमेष न छागत श्री वृषमातु-जनी।।
नंद-नंदन सो बाहु मिश्रुन करि ठाड़ी जसुना-चीर।
करक होत सीतिन के छिष छिष सिंह कमर पर चीर।।
कीरित की कन्या जग-धन्या अन्या तुछा न वाकी।
बृश्चिक सी कसकत मोहन-हिय मौह छवीछी जाकी।।
घन घन हप देखि जेहि प्रति छिन मकरण्यज-तिय छाजै।
छुग छुच-छुंम बढ़ावत सोमा मीन नयन छिष माजै।।
बैस-संधि-संक्रीन-समय तन जाके बसत सदाई।
'हरीचंव' मोहन बढ़मागी जिन अंकम करि पाई।।।।।

आजु तन नीछाम्बर अति सोहै। वैसे ही केश खुळे मुख ऊपर देखत ही मन मोहै॥ मजु तम-गन छिथो जीति चन्द्रमा सौतिन मध्य वॅध्यो है। कै कवि निज जिजमान जूथ में सुंदर आइ बस्यो है॥ ٤

श्री जमुना जल कमल खिल्यों कोच लखि मन बाढि ललच्यों है। जीति तमोगुन को वाके सिर मसु सतगुन निवस्यों है।। सघन तमाल कुंज मैं मसु कोच कुंद फूल अगड्यों है। 'इरीचंद' मोइन-मोइनि ख़बि बरनै सो कवि को है।।२॥

राग सारंग

अहो पिय पळकन पै घरि पाँव।
ठीक दुपहरी तपत भूमि मैं नाँगे पद मत आव।।
करुना करि मेरो कहाँ मानिकै धूपि मै मित धाव।
मुरङ्गानो लगत मुख-पंकज चलत चहुँ दिसि दाव॥
जा पद को निज कुच अरु कर पै धरत करत सकुचाव।
जाको कमला राखत है नित कर मै करि करि चाव॥
जामै कली चुभत कुसुमन की कोमल अतिहि सुमाव।
जो मम हृद्य कमल पैं बिहरत निसि दिन प्रेम-प्रमाव॥
सोइ कोमल चरनन सों मो हित धावत है जजराव।
'हरीचंव' रेसी मित कीजै सहाँ न जात बनाव॥
हा

नैना मानत नाहीं, मेरे नैना मानत नाही।
छोक-छाज-सीकर मैं जकरे तक उतै सिंच जाहीं।।
पिच हारे गुरुजन सिख दै के मुनत नहीं कछु कान।
मानत कझौ नाहि काहू को जानत मर अजान।।
निज चवाव मुनि भौरहु हरखत उछटी रीति चछाई।
मिद्रा प्रेम पिये पागछ है इत उत डोळत थाई।।
पर-वस मर मदनमोहन के रंग रॅगे सब त्यागी।
'हरीचंट' तजि मुख-कमळन अछि रहै कितै अनुरागी।।।।।

नैन भरि देखि छेडु यह जोरी। -मनमोहन सुन्दर नट-नागर श्री वृषमानु-किसोरी॥ कहा कहूँ छिषि कंहि निहं आवे वे सॉवर यह गोरी। ये नीछान्यर सारी पहिने उनको पीत पिछौरी॥ एक रूप एक वेस एक वय बरिन सके कवि को री। 'हरीचंद' दोड कुंजन ठाड़े हॅसत करत चित-चोरी॥॥॥

ससी री देखहु बाल-बिनोद ।
खेळत राम-कृष्ण दोंच ऑगन किलकत हॅसत प्रमोद !!
कवहुं घुटुरुखन दौरत दोंच मिलि घूर घूसरित गात ।
देखि देखि यह बाल-चरित-झिव जननी बिल बिल जात !!
झगरत कवहुं दोंच आनंद मिर कवहुं चलत हैं घाय ।
कवहुं गहत माता की चोटी माखन मॉगत आय !!
घर घर ते आवत कुजनारी देखन यह आनंद ।
वाल रूप क्रीहत हरि ऑगन छवि लिख बिल हिरिचंद !!६॥

#### राग केदारा चौतास

जरी हरि या मग निकसे आह अचानक, हो तो झरोले रही ठाढ़ी। वेखत रूप ठगौरी सी छागी, विरह्-वेछि वर वाढ़ी।। गुरुजन के मय संग गई नहिं, रहि गई मनहें वित्र छिसि काढ़ी। 'हरीचंद' विछ ऐसी छाज मै छगौरी आग, हों विरहा दुस दाढ़ी।।।।।। अरी सखी गाज परौ ऐसी छोक-छाज पैं, मदनमोहन संग जान न पाई। हों तो झरोले ठाढ़ी देखत ही कहु, आए हते में कन्हाई।। जौचक दीठ परी मेरे तन, हसि कहु वंसी वजाई। 'हरीचंद' मोहिं विवस छोड़े के, तन मन धन प्रान छोनो संग छाई।।।।।

राग विद्वानता सबी मोरे सैँया नहिं आये चीति गई खारी रात । दीपक-जोति मछिन भई सजनी होय गयो परमात ॥

# नारतेन्द्र-ग्रंघावली

हेसत बाट सई यह विरियों वात कही नहिं जात। 'हरीचंह' विन विकल बिरहिनी सही है पश्चितात ॥९॥

सखी मोहिं पिया सों मिछा दे देहीं गळे को हार। सन जोहत सारी रैन गॅबाई मिछे न नंद-कुमार।। इन पीतम सों यौं जा कहियो तुम बिनु व्याह्यळ नार। 'हरीचंद्र' क्यों सुरति विसारी तुम तो चतुर खिछार॥१०॥

नैत भरि देखी गोकुछ-चंद् ।
इयास वरन तन खौर विराजत अति सुन्दर नेंद्-नंद् ॥
विश्वरी सळकें सुख पै झळकें सनु होन सन के फंद् ।
सुकुट छटक निरस्तत रिव छाजत छवि छखि होत अनंद्॥
सँग सोहत वृषभानु-नंदिनी प्रसुदित आनेंद्र-कंद् ।
'हरीचंद्' सन छुळा सञ्चप तहें पीनत रस सकरंद् ॥११॥

नैन सिर देखों श्री राषा बाछ ।

श्रुत छुनि छित पूरन सित्त छाजत सोमा अतिहि रसाछ ॥

श्रुत छुनि छित पूरन सित्त छाजत सोमा अतिहि रसाछ ॥

श्रुत से नैन फोफिछ सी बानी अरु गयंद सी बाछ ।

नख सिख छौं सब सहनाहिं सुन्दर मनहुँ रूपकी बाछ ॥

हंदाबन की कुंज-गछिन मैं सँग छीने मैंद्रां ।

श्रीचंद्रं बिछ बिछ या छुनि पर राषा-रसिक गोपाछ ॥१२॥

ससी इस कहा करें कित जायें।
वितु देखे वह मोहिन मूरित नैना नाहिं अधायें!!
कल्ल न सुद्दात धाम धन पित सुत मात पिता परिवार।
वसति एक हिच में उनकी झिव नैनिन घही निहार!!
वैठत उठत सयन सोवत निस चलत फिरत सब ठौर!
वैतन तें वह रूप रसीलो टरत न एक पल और!!

इसरे तन घन सरवस मोहन मन वन क्रम नित माहि ।

पै धनके मन की गति सजनी जानि परत कक्कु नाहि ।।

सुमिरन वही ध्यान छनको ही मुस में उनको नाम ।

दूजी और नाहिं गति मेरी दिनु मोहन घनश्याम ।।

नैना दरसन विनु नित तल्फें चन्न सुनन को कान ।

वात करन को रसना चल्फे मिल्ने को ए प्रान ।।

हम उनकी सब माँति कहावहि जगत-वेद सरनाम ।

लोक-लाज पति गुरुजन तिनके एक भन्यी घनश्याम ॥

सब हुज बरजी परिजन सीहो हमरे ती हिर प्रान ।

'हरीचंद' हम मगन प्रेम-रस सुझत नाहिंन आन ॥१३॥

#### **ट्टम**री

त् सिक्टि जा मेरे प्यारे । तेरे विना मनमोहन प्यारे व्याक्टळ प्रान हमारे । 'हरीचंद' मुखड़ा दिखळा जा इन नैतन के तारे ॥ १४ ॥

#### राग रामकडी

ऐसी नहिं कीनै छाछ, देखत सब सँग को वाछ,
काहे हरि गए आजु बहुतै इतराई।
स्घे क्यों न बान छेहु, बँचरा मेरो झाँहि हेहु,
जामें मेरी छाज रहे करी सो उपाई।।
जानत ज्ञज भीत सबै, औरहू हँसैंगे अबै,
गोकुछ के छोग होत बड़े ही चवाई।
'हरीचंद' गुप्त भीति, वरसत अति रस की रीति,
नेकहूँ जो जानै कोड अगटत रस जाई।। १५॥।

ब्रॉड़ी मेरी वहियॉ छाङ, सीखी यह कौन चाङ, हा हा तुम परसत तन औरन की नारी।

# भारतेन्दु-अंयावळी

अंगुरी मेरी सुरुष गई, परसत तन पीर मई,
भीर मई देखत सब ठाईं हुज-नारी ॥
बाट परौ ऐसी बात, मोहिं तौ नहीं सुद्दात,
कादे इतरात करत अपनो दठ मारी।
'इरीचंद' छेडु दान, नाही तौ परैगी जान,
नेक करो छाज छोंड़ी अंचल गिरिघारी ॥१६॥

#### राग सारंग

हमारे घर आओ आजु श्रीतम प्यारे। फूछन ही की सेज विद्धाई फूछन के चौवारे।। कोमछ चरनन-हित फूछन के रचि पॉववे सँवारे। 'हरीचंद' मेरो मन फूल्यो आउ सँवर मतवारे।।१७॥

राग विभास

आजु चिठ कोर वृषभानु की नंदिनी,

फूछ के महल ते निकसि ठाढ़ी मई।

खसित सुभ सीस ते कलित इसुमावली,

मधुप की मंडली मत्त रस है गई।।
कक्षुक अलसात सरसात सकुचात अति,

फूछ की वास चहुँ और मोदित छई।

दास 'हरिचंद' छवि देखि गिरिधर लाल,

पीत पट लक्कट सुधि मुलि आनंद-मई।।१८॥

अहो हरि ऐसी तौ नहि कीजै। अपनी दिसि विछोकि करुनानिधि हमरे होस न छीजै।। तुन माया मोहित कहूँ जानै कैसे मित रस मीजै। 'हरीचंद' पहिछै अपनो करि फिरि काहे तिज दीजै।।१९॥

#### राग मारड

यनी यह सोभा आजु भली। नध में पोही प्रान्-पियारे निज कर तुसुम-कन्दी।। सीने बनम विश्वरि रहीं अलकें भी वृपभातु-लली। यह दिनस्टित ननसन भन वागी महै 'हरियंद' अली॥२०॥

पत्नी दृषि थोरे ही सिंगार । विना फंचुही चिनु कर फंकन मोभा बड़ी अपार ॥ रामि रहि तन तें ननसुरा मारी खुड़ि रहे मोंथे बार । 'हरीचंड्' मन-मोहन प्यारी रिजयो है रिशवार ॥२१॥

आजु सिर चूमपित अनि सीई। जुलों किन बांखों हैं जारी पीनम को सन भोई।। मान्दें नम के तुंग मिरार पै बाल पंद उदयों हैं। 'हर्गणंद' ऐसी या हुदि को बरनि सके सो की हैं।। इस्।।

#### गग विभाम

भोर भये जागे गिरिधारी ।

सगरी निम्स रम घम करि पिनर्ट छुंज-महत्व सुरदकारी ॥

पट उनारि निय-सुरद अवलांकन चंद-यहत छुवि भारी ।

पिलुलित केम पीक अरु अंजन फेली यहन उन्यादी ॥

नाहिं जगायत जानि नांड यह समुक्ति सुरनि-अस भारी ।

छवि लिर्द सुदित पीन पट कर ले रहे भेंबर निरुवारी ॥

संगम गुन मधुरे सुर गावन चौंकि उठी तथ प्यारी ।

रही लपटाइ जैंभाड पिया उर 'हरीचंद' यलिहारी ॥२६॥

जागे मार्ड सुंदर म्यामा-भ्याम । कछु अलमान जँभान परस्पर हृद्दि रही मोविन की दाम ।।

# भारतेन्द्रु-अंयावळी

अपसुछे नैन प्रेम की चितवनि आघे आघे वचन छळाम । विछ्ठित अळक मरगजे वागे नसन्द्रत उरसि मुदाम ॥ संगम गुन गावत छिळादिक वाजत बीन तीन सुर प्राम । 'हरीचंद' यह छवि छखि प्रमुद्दित रून तोरत त्रजन्याम ॥२४॥

#### राग वेस

वेगॉ आवो प्यारा वनवारी म्हारी ओर ।
दीन वचन सुनवॉ उठि घावौ नेक्कु न करहु अवारी ॥१॥
कृपासिषु ह्याँहौ निदुराई अपनो बिरव सँमारी ।
यानै जग दीनद्याछ कहै है क्यौ म्हारी सुरव विसारी ॥
प्राण दान दीनै मोहि प्यारा होहूँ दासी थारी ।
क्यौ नहिं दीन वैण सुनो छाछन कौन चूक छे म्हारी ॥
तछकेँ प्रान रहें निहं तन मै विरह-विथा वदी मारी ।
'हरीचंद' गहि बाँह उनारौ तुम तौ चतुर विहारी ॥२५॥॥

#### राग सारंग

जयित वेणुधर चक्रघर शंखघर,
पद्मधर गदाधर शृंगघर वेत्रघारी।
मुकुटघर क्रीटघर पीवपट-कटिनघर,
फंट-कौस्तुम-धरन दुखहारी।।
मत्स को रूप घरि वेद प्रगटित करन,
फच्छ को रूप जल मथनकारी।
वृलन हिरनाच्छ वाराह को रूप घरि,
दन्त के अग्र धर पृथ्वि मारी।।
रूप नरसिह घर मक्त रच्छा-करन,
हिरनकृत्वय-उदर नल विदारी।

रूप बावन घर्न झलन बलिराज कों, परसुधर रूप छत्री सँहारी॥ राम को रूप घर नास, रावन करन, घनुषघर धीरघर जित सुरारी। मुश्राक्षपर हळ्घरन नीळपट सुभगधर, **उळटि करवन करन जमुन-वारी।।** बुद्ध को रूप धर धेद निदा करन, रूप घर कल्कि कछजुग-सँबारी। जयित दश रूपघर कृष्ण कमलानाथ. अतिहि अज्ञात छीछा बिहारी।। गोपघर गोपघर जयति गिरराजघर राधिका बाहु पर बाहु घारी। मक्तवर संतवर सोइ 'इरिचंद' वर वस्रमाधीश द्विज वेषकारी ॥२६॥

राय कक्रा दोउ कर जोरे ठाढ़ो विद्यारी । न्यान कहाँ तिज मान मया करि श्रुनि चन्द्राविष्ठ प्यारी ॥ ये बहु-नायक मिळत माग्य सों यह छै चिच विचारी ।

'हरीचंव' त्रजचंद पिया वे तूँ चन्द्राविक नारी ॥२७॥ राग विद्वाग

भाजु नव कुंज विहरत होक रस भरे

प्रिया जजनंद सँग चतुर चंद्रावळी।

प्रुरति अम स्वेद गुल परस्पर वहची गुल

द्दि रही चरसि गुक्कतानि हारावळी॥

गिरत तन वसन नहिं थिरत वेसरि तनिक

वसित गुम सीस तें कळित कुसुमावळी।

#### भारतेन्तु-प्रंथावळी

सखो 'हरिचंद' छिस मूॅबि हम बोच रही पाइ आनॅद परम बुद्धि मई बावछी ॥२८॥

जयित राधिकानाथ चंद्रावळी-प्रानपित घोप-क्रब-सक्ब-संताप-हारी। गोपिका-क्रमुख-बन-चंद्र सॉबर वरन विरह आनंदकारी ।। हरन वह त्रिखित छोचन जुगछ पान हित अमृतवपु विमळ - बृन्दाविपिन - मूमिचारी गाय गिरिराज के द्वदय आनंद करन नित्य विह्वल-करन जम्रन-वारी॥ नंद के हृद्य आनंद वर्धित-करन मरनि जसुदा-मनसि मोद भारी। क्रीड़ा-करन नंव-मन्दिर सदा क्रंज मै प्रीह छीछा विद्वारी।। गोप-सागर-रतन सक्छ गुन-गन मरे कनित स्वर सप्त मुख मुराछिशारी। मंज मंजीर पद कळित कटि किकिनी उर्सि वनमाल सुन्दर सॅवारी॥ निज भक्त संताप आरवि-हरन सवा करन रस-दान अपनो विचारी। दास 'हरिचंद' किं बहुमाधीश है थज्ञाव छीछा विहारी ॥२९॥: प्रगट

राग देव

स्यामा जी देखो कावे हे बारो उसियो । कहु गातो कहु सैन बतातो कहु छसिके इसियो ।।

#### प्रेस-मान्कि

मार मुकुट वाके सीस सोंहणों पीतांवर कर्टि कसियो । 'हरीचंद' पिय प्रेम रॅगीलो थाके मन वसियो ॥३०॥

म्हारी सेजॉ आबो जू छाछ विहारी । रंग रंगीळी सेज संवारी छागी छे आशा यारी ।। विरह-विथा बाढ़ी घणी ही मैसो नहिं जात सँभारी । 'हरीचंद'सो जाय कही कोंच तछफें छे बारे विन प्यारी ।।३१॥

#### राग असावरी

मुन्दर क्याम कमछव्छ छोचन कोटिन जुग विते बितु देखे।
विष्फत प्रान विकछ निसि वासर नैनन हूँ निह्न छगत निमेखे।।
कोड मोहि हॅसत करत कोड निंदा निह समुझत कोड प्रेम परेखे।
मेरे छेखे जगत बाबरों मैं बाबरी जगत के छेखे॥
सापै कथव झान मुनावत कहत करहु जोगिन के मेखे।
बिछहारी यह रीझ रावरी प्रेमिन छिखत जोग के छेखे॥
बहुत मुने कपटी या जग मैं पै तुमसे तो तुमही देखे।
'हरीचंद' कहा दोष तुम्हारों मेटै कीन करम की रेखे॥।

#### राग विद्वाग

हम तौ श्री वड़म ही को जानें। सेवन वड़म-पद-पंकज को वड़म ही को घ्यानें॥ हमरे मात पिता गुरु वस्छम और नही तर आने। 'हरीचन्द' वस्छम-पद-वड़ सों इन्द्रहु को नहि माने।।३३॥

अहो प्रभु अपनी ओर निहारी । करिकै युरति अजाभिछ गज की हमरे करम विसारी । 'हरीचंद' दूवत भव-सागर गहि कर घाइ उवारी ॥३४॥ इस तो मोछ छिए था घर के। दास-दास श्री वल्छम-कुछ के चाकर रावा-वर के।। माता श्री राधिका पिता हरि बंधु दास गुन-कर के। 'हरीचन्द' तुम्हरे ही कहावत नहि विधि के नहिंहर के।।३५॥

#### राग परख

तुम क्यों नाथ सुनत निह मेरी। इससे पतित अनेकन तारे पावन की विरुदाविक तेरी। दीनानाथ द्याळ जगतपति सुनिये विनती दीनहु केरी। 'हरीचन्द' को सरनिह राखी अब तीनाथ करहु मत देरी।।३६॥

राग विद्वाग

अहो हरि वेहू दिन कव ऐहैं ।

जा दिन में तिज और संग सब हम मज-वास बसैहें !!

संग करत नित हरि-मक्तन को हम नेकडु न अपेहें ।

सुनत अवन हरि-कथा सुधारस महामत्त है नैहें ।।

कब इन दोड नैनन सों निसि दिन नीर निरंतर बहिहें ।

'हरीचंद' शी रावे राथे कृष्ण कृष्ण कथ कहिहें ॥३७॥।

खहो हरि वह दिन वेगि दिखाओं ।
दै अनुराग चरन-पंकज को सुत-पितु-मोह मिटाओं ॥
और छोड़ाइ सबै जग-वैभव नित ब्रज-बास बसाओं ।
जुगळ-रूप-रस-अमृत-माघुरी निस दिन नैन पिआओं ॥
प्रेम-मत्त है डोळत चहुं दिसि तन की सुवि विसराओं ।
निस दिन मेरे जुगळ नैन सो प्रेम-प्रवाह बहाओं ॥
श्री बहुम-पद-कमळ अमळ मैं मेरी मिक्क टढ़ाओं ।
'हरीचंद' को राधा-माधव अपनो करि अपनाओं ॥३८॥

#### प्रेम-माक्कि

रसने, रदु सुन्दर हरि-नाम । मंगळ-करन हरन सब असगुन करन कल्पवर काम ।। तू तौ मधुर सळोनो चाहत प्राकृत स्वाद सुदाम । 'हरीचंद' नहिं पान करत क्यों कृष्ण-असृत अभिराम ॥३९॥

चधारौ दीनवंधु महराज ।
जैसे हैं तैसे तुमरे ही नाहि और सों काज !!
जौ वालक कपृत वर जनमत करत जनके दिगार !
तौ माता कहा वाहि न पूलत मोजन समय पुकार !!
कपटहु मेथ किए जो जॉचत राजा के द्रश्वार !
तौ दाता कहा वाहि देत नहि निज प्रन जानि चदार !!
जौ सेवक सब माति कुचाली करत न एको काज !
तक न स्वामि सयान तजत तेहि वाँह गहे की लाज !!
विधि-निषेध कल्ल हम नहिं जानत एक सास विश्वास !
अव तौ तारे ही बनिहै नहि हैंहै जग चपहास !!
इसरो गुन कोक नहिं जानत सुमरो प्रन विख्यात !
'हरीचंद' गहि लीनै मुज मिर नाहीं तो प्रन जात ।।१०।।

राग भैरव छाछ यह बोहनियाँ की वेरा । होँ अबही गोरस छै निकसी वेचन काज सबेरा ॥ तुम तौ याही ताक रहत हो करत फिरत मग फेरा । 'हरीचंद' झगरी सिंद ठानो है है आजु निवेरा ॥४१॥

रागिनी आहीरी अरी यह को है सॉनरों सो छंगर डोटा ऐंड्रोई ऐंड्रो डोछै । काहू को कोइनी काहू को चुटकी काहू सो इंसि बोछै ॥

#### भारतेन्द्र-प्रयावजी

काह की गहि कंचुिक छोरत काह को चूँवट खोछै। 'हरीचन्द' सव छाज गॅबाई बात कहै अनमोछै॥४२॥

राग गौरी ताळ चचैरी

आजु नंद्छाछ पिय कुंज ठाढ़े मए
अवत सुम सीम पै कछित कुसुमावछी।

मनहूँ निज नाथ सिस मूमि-गत देखिकै
स्वसित आकास ते तरछ तारावछी।।

वहत सौरम मिछित सुमग जैविधि पवन
गुंजरत महारस मत्त मधुपावछी।

दास 'हरिचंद' जनचंद ठाढ़े मध्य,

राधिका वाम दक्षिण सुचन्द्रावछी॥४३॥।

राग केदारा

फूछन के सब साज सिज गोरी फित बढ़न हुराए जार्त। फूछन की तन सारी फूछिन की छिन भारी फूछी न हृदय समात।। फूल्यों श्री बुन्दाबन फूछै तेरे कॅग कॅग काहे को सकुचात। 'हरीचंद्' इम जानि पिय जू सो रित मानी प्रीति छिपे न छिपात १४४॥।

राग सारंग चर्चरी
आजु इजचन्द्र तन छेप चन्द्रन किए,
ठाढ़े अति रस-मरे जमुना तीरे।
फूळ के आमरन बसन झीने बने,
स्त्रीर चन्द्रन दिए सीरे सीरे॥
तैसही संग वृपमानु-नृपनंदिनी,
धारि चन्द्रन के तन चोळी चीरे।
दास 'हरिचन्द्र' वळि जात छवि देखि कै,
जयति कृजराज-सत गोप वीरे॥४५॥

#### प्रेम-माछिका

#### राग सारंग

नटवर रूप निहार सस्ती री नटवर रूप निहार ।
गोहन स्वती फिरत जाके हित कुछ की स्वाज विसार ।।
स्वर्णित त्रिमंग काझनी काखें समस्य कमस्य से नैन ।
कर से फूछ फिरावत गावत मोहत कोटिक मैन ॥
काग वपहास सहे बहु मॉतिन जा दरसन के हेत ।
सो हरि नीके नैननि मिर के काहे देखि न स्वेत ।।
सुमरी प्रीति सस्वैकिक सजनी स्वाल न पर किछ स्थाल ।
'हरीचन्द' घनि धनि तुम दोऊ राधा सह गोपास ॥४६॥.

# राग इमीर ठाढ़े हरि तरिन-तैया-तीर । संग श्री कीरित-कुमारी पहिनि झीने चीर ॥ बरित फूछन माठ जा पै मैंबर-गन की मीर । हाथ कमछ छिए फिराबत राधिका वडवीर ॥ सॉझ समय सोहाबनो तह वहत त्रिविष समीर । बारने 'हरिचन्द' खिव छखि इयाम गौर सरीर ॥४७॥

#### राग केदारा

मेर्र्ड् पौरि रहत ठाढ़ों टरत न टारे नन्द्राय जू को ढोटा । पाग रही मुन ढरिक खवीळी जामै वॉच्यों है मंजुळ चोटा !! चितवत सो तन फिरि फिरि हेरत कर छै बेनु वजावत । घरि अधरन वह छळन खवीळों नाम हमारोइ गावत ॥ मुन्दर कमळ फिरावत चहुँ दिसि मो तन हिए न टारे । 'हरीचन्द' मन हरत हमारों हॅसि हॅसि पाग सॅवारै ॥४८॥

मारग रोकि मयो ठाढ़ो जान न देव मोहि पूछत है तूँ को री। कौन गॉब कहा नॉब तिहारों ठाढ़ि रहि नेक गोरी॥

#### भारतेन्यु प्रधावछी

कित चछी जात तू बद्न दुराए एरी मित की भोरी। सॉझ भई अब कहाँ जायगी नीकी है यह सॉकरी खोरी॥ बहुत जतन करि हारी खार्छिनी जान दियो नहि तेहि घर ओरी। 'हरीचन्द' मिछि बिहरत दोऊ रैनिन नन्दकुँवर वृषभागु किशोरी॥४९॥

#### राग गौरी

नैना वह छबि नाहिन मुळे।

दया भरी चहुँ दिसि की चिरविन नैन कमल्य्छ पूछे ।।
वह आविन वह हॅसिन झवीछी वह मुसकिन चिर चोरे ।।
वह बतरानि मुरिन हिर की वह वह देखन चहुँ केरें ।
वह बीरी गिर्त कमळ फिरावन कर छै गायन पाछे ।
वह बीरी मुख बेजु बजाविन पीत पिछौरी काछे ।।
पर-बस भए फिरत है नैना एक झन टरत न टारे ।
'हरीचन्द' ऐसी झबि निरस्तत तन मन बन सब हारे ॥५०॥

#### बैठे छाछ नवछ निकुंजन माही।

अति रस मरे दोक अँग जोरि के हिन्छि मिलि दे गलबॉडी ।।
तैसे श्री गिरिएज शिला में फूले कुसुम अनेकन मॉर्ती ।
तैसी वे जमुना अति सोमित लड़िक रही कमलन की पॉर्ती ॥
तैसेई मॅवर गुँजार करत हैं तैसोइ त्रिविध वयार ।
तैसेई सौरम झरत अनेकन वृन्दावन तक हार ॥
कर लै कमल फिराबत दोऊ एर फूलन की माल ।
"इरीचन्द' बलि विल यह लुवि लिख राधा और गोपाल ॥५१॥

#### राग ईमन

तू तो मेरी प्रान-प्यारी नैन मैं निवास करें तू ही जो करेगी मान कैसे के मनाहरें। त् ही तो जीवत-प्रान तोहि देखि जीव राखेँ

स् ही जो रहेगी रूसि हम कहाँ जाहहैँ ।।

कियो मान राघे महरानी आजु पीतम सों

ऐसी जो खबरि कहूँ सौति सुनि पाइहैं ।

'हरीचन्द' देखि छीजो सुनतहि दौरि दौरि

निज निज द्वार पै ववाई बजवाहहैं ।।५२॥

प्यारे जू विहारी प्यारी अिंद ही गरब भरी
हठ की हठीकी ताहि आपु ही मनाइए।
नैकहू न माने सब भाँ ति ही मनाय हारी
आपुहि चिक्रए ताहि बात बहराइए॥
रिस मिर बैठि रही नेकहू न बोळे बैन
ऐसी जो मानिनि तेहि काहे को रिसाइए॥
'हरीबन्ह' जामे माने करिए स्पाय सोई
जैसे बनै तैसे ताहि पग परि छाइये॥५३॥

आजु मै देखे री आछी री दोऊ मिछि पौढ़े ऊँची अटारी। मुख सों मुख मिछाइ दीरी खात रंग मिर नष्ठ पिया मानप्यारी॥ चॉदनी प्रकास चार ओर झिरकाव मयो सीतळ चहुँ दिसि चळत क्यारी। 'इरीचन्द' सखीगन करत विजना जानि सुरति-अम मारी॥५४॥

राग विद्वारा पींदे दोठ वातन के रस मीने ! नीद न छेद अवक्षि रहे बोऊ केछि-कथा चित दीने !!-

#### भारतेन्द्र-अंथापळी

तैसइ सीतळं सेज विद्याई सिख विंजन कर छीने । 'हरीचन्द' आखस भरि सोए ओढ़िके पट झीने॥५५॥

#### राग सारंग

मेरे प्यारे सों संदेसवा कीन कहै जाय। बर की वेदन हरे चचन सुनाय॥ कोऊ सखी देइ मोरी पाती पहुँचाय॥ जाइ के बुळाय ळावे बहुत मनाय। मिळि 'हरिचन्ह' मोरा जियरा जुड़ाय॥ ५६॥

जमुना जू की तिवारी चळु सिल ।
तेरो भग जोहत मनमोहन सुंदर गिरिवर-बारी ।।
तेरे हित छिरकान कियो है सुंदर सेज स्वारी ।
विंजन चळत फुहारे छूटत खस परहे रुचिकारी ॥
मृगमव चन्दन घोरि घरे हैं फूळ-माळ छिन भारी ।
मिळि विहरो होऊ बानैंव गरि 'हरीचन्द' बळिहारी ॥५॥।

सॉझ के गए दुपहरी आए।
सॉची वात कहो नॅद-नंदन भन्ने बने मन-भाए॥
अव को वाट रही दुव हेरत साजि घरे सब साज।
वैठो ही बीजना डुकार्ज अब न जाहु ज्ञजराज॥
आए मेरे नैन सिराए सीतळ जळ है पीजै।
रैनि नाहि तौ दुपहरिया मैं 'हरीचन्न' मुस्त हीजै॥५८॥

अरी कोऊ करिके दया नेक ठॉव मोहिं दीजी धूप छगे मोहि मारी ! पॉव वपे मेरो गो चारत में यह बोछत गिरिधारी ॥ द्धित यह वचन उसीर महल मैं छै आई युक्तमारी। 'हरीचन्द्र' येहि मिसि मिलि विहरे नवल पिया अरु प्यारी ॥५९॥

सरी हों वरिज रही धरस्यों निह मानत होरि होरि बार बार घूप ही मैं जाग । सीरे खससाने साजि सेजह विद्याय राखी मयो खिड़काव आह नेकु ती जुड़ाय ॥ छूटत कुहारो चार देखि तो कौतुक आह मोतिन सी चूँद छरे चित छळचाय । 'हरीचन्ह' मातु के वचन सुनि आह पौढ़े विजन करत सब सखि हरसाय ॥६०॥

#### शाग केसारा

फूछि रही है बेळी श्री हुन्दावम । नब समाछ घनस्थाम पिया श्री राधा पीत चमेळी ॥ और फूछ फूछी सब सखियाँ फूछिन पहिरि नबेळी । "हुरीचन्द्र' मन फूस्यी सब साज देखि मॅबर भयो है हेळी ॥६१॥

#### राग सोरड

ससी मोहिं छै विश्व जमुना-तीर ।
जहाँ मिछे नटबर मनमोहन सुंदर क्याम करीर ॥
नंद-द्वार सब बढ़े गोप मैं हों कैसे छेंसि जाऊं ।
भीन माहिं जसुदा जू के मच नीके छखन न पाऊं ॥
गुरुजन की भय जटा अरोखाहू नहिं बैठन पाउँ ।
राह बाट मैं छाज निगोड़ी कैसे नैन मिछावे ॥
तू सब जिय की जाननिहारी तो सों कहा दुराऊँ ।
'हरीचन्द' जीवन-धन दै मोहिं नैना निरक्षि सिराऊं ॥६२॥

#### भारतेन्द्र-प्रंथायकी

#### राग सोरड

नाव हरि अवघट घाट छगाई। इस जन-बाल फहो कित जैहें फरिहें कौन छगाई॥ सॉझ मई सँग मै कोच नाहीं देहु हमें पहुँचाई। 'हरीचन्द' तन मन घन जोबन सब देहें उतराई॥६३॥

हमें तुम देही का खतराई।
पार खतर देहि जो तुम को करि के बहुत खेबाई।।
जोवन धन बहु है तुम्हरे ढिग सो हम छेहि छोड़ाई।
हम तुम्हरेबस हैं मन-मोहन जो चाहौ सो करो कम्हाई।।
निरजन बन मैं नाव छगाई करी केछि मन-माई।
'हरीचन्ह' प्रभु गोपी-नायक जग-जीवन अजराई॥१६४॥

#### राग सारंग

आजु श्री राविका प्रानपिकाख निज,
हाथ सों कुंज में कुसुम सब्बा सजी।
परम सीतल पवन चलत सुंदर मवन,
देखि छवि चण्णता दूर कोसन मजी।।
मोद मरि विहरहीं दोच अति सुस्र पगे,
काम की बाम लखि लिलत सोमा लजी।
दास 'हरिचन्द' युनि करत किंकिनि चुरी,
मदन के सदन मतु नवल नौवत बजी।।६५॥।

आजु दुपइरी मैं स्थाम के काम तू वाम, झबि-धाम मई नवल शमिसारिका। अतिहि कोमल चरन तिपत धरनी धरन, गयो कुम्हलाय सुख-कमल सुकुमारिका।

#### प्रेम-मार्डिका

खरसि मुक्ताहार स्वेत सारी बनी, कहत कोमळ बचन मनहुँ पिक सारिका। बदत 'हरिचन्द' खळ-छन्द एतो कियो, कहाँ सीखी नहें कोक की कारिका॥६६॥

वृज्ञ के छता-पता मोहि कीजै । गोपी-पद-पंकज पावन की रज जामैं सिर भीजै ॥ आवत जात क्कंज की गिछयन रूप-सुघा नित पीजै । श्री रावे रावे मुख यह वर 'हरीचन्द' को दीजै ॥६७॥

#### राग आसामरी वा सारंग

क्यों जी अनेक मन होते ।

तौ इक क्याम-सुँदर को देते इक छै जोग संजीते ॥

एक सो सब गृह-कारज करते एक सो घरते व्यान ।

एक सो क्याम रंग रंगते तिज छोक-छाज कुछ-कान ॥

को जप करें जोग को साथै को पुनि मूँदे नैन ।

हिये एक रस क्याम मनोहर मोहन कोटिक मैन ॥

शाँ तो हुतो एक ही मन सो हरि छै गए चुराई ।

'हरीचंद' कोष सीर खोजि के जोग सिखाबहु जाई ॥६८॥

#### राग मैरव ( संबिता )

इयाम पियारे आजु हमारे मोरहि क्यौ प्रा धारे! वितु मादक ही आज कहो क्यौ घूमत नैन तुम्हारे!! दीपक जोति मिळन मई देखो पिच्छम चन्द सिघाखी! सूरज किरिन चिदत चदयाचळ पिच्छम घट्द छ्वाखौ!! इसुदिनि सङ्क्ष्मी कमळ प्रफुक्टित चक्रवाक सुख पायो! सीवळ मकत चळत चिट सुनियन निज निज च्यान ळगायो!! कहा कहीं कल्ल कि निह आबे आज बनी जो सोमा।
पेंच खुळे छटपटी पाग के देखत ही मन छोमा।।
पेसी को है सुघर सुनिरया जिन यह हार बनायो।
विन नग जड्यो हेम बिन निरमित बिन गुन दाम पोहायो।।
मोहन तिलक महावर को सिर छीछाम्बर कि घारे।
कौन सी चूक परी हरि हम सों नैन छाछ क्यों प्यारे।।
छै आरसी सामुहे राखी जल छाई मिर झारी।
'हरीचन्व' चठि कंठ छगाई हिंस कै गिरिवरधारी।।६९॥

#### राग सारंग

सखी ए नैना बहुत बुरे ।
तब सों भए पराए हरि सों जब सो जाइ जुरे ॥
मोहन के रस-बस है डोड़त तड़फत तिनक दुरे ।
मेरी सीख प्रीत सब ख़ॉड़ी ऐसे ये निगुरे ॥
जग सीझ्यो वरन्यो पै ए नहि हठ सों तिनक मुरे ।
'हरीबन्द' ऐसत कमड़न से विष के बुते हुए ॥७०॥

राधिका पैंदी कॅची घटारी।
पूरत चन्द खयो नम-मंहछ फैळी बदन बजारी।।
दोक जोति मिछि एक मई है मूमि गगन छौ मारी।
सो झिंब देखि सखा रून तोरत 'इरीचन्द' बिछहारी।।७१।।
देखु सखी देखु आजु कुंजन मैं नवछ केछि,
करत कृष्ण संग विविध मॉति राधिका।
तैसोइ वह त्रिविध पौन तैसोइ नम चंद छग्यो, '
तैसी परखाही परत छाज बाधिका।।
किंकिन की धुनि सुनात पातन की खरखरात,
सैसी निसि सनसनात सुसाह साथिका।

तहँ अञ्च 'हरिचंद' आय विनवत ससि कों, मनाय आजु रहो थिर है रथ यह अराविका ॥७२॥

तुन्हैं तो पतितन ही सों प्रीति ।

छोकर वेद-विरुद्ध चछाई क्यों यह चळटी रीति ॥
सव विधि जानत हो निश्चय करि तुमसों खिप्यों न नेक ।
वेद-पुरान-प्रमान वजन को मेरो यह अविवेक ॥
महा पतित सव धर्म-विचर्जित श्रुतिनिन्द्क सव-खान ।
मरजादा तें रिहत मनस्त्री मानत कञ्च न प्रमान ॥
जानत मए अजान कहो क्यों रहे तेळ दें कात ।
तुन्हें छोड़िजग को निहं जो मोहिं दिगखी करत वसान ॥
विटहारी यह रीझि रावरी कहाँ खुटानी आय ।
'हरीचन्द्र' सों नेह निवाहत हरि कळ कही न जाय ॥ ७३॥

रावरी रीझ की विल जैये।
महा पवित सों प्रीवि पियारे एक तुमहिं में पैये।।
नेमिन क्वानिन दूर राखि के हम से पास वित्रैये।
'हरीचंट' यह जग उलटी गवि केवल कहा कहैये।।जशा

नाथ तुम प्रीति निवाहत साँची।
करत इकंगी नेह जनन सों यह चळटी गति खाँची।।
जेहि अपनायो तेहि न तज्यौ फिर अहो कठिन यह नेम।
जेहि पकखौ छोड़त नहिं ताकों परम निवाहत प्रेम।।
सो मूळे पे तुम नहिं मूजत सवा सँवारत काख।
'हरीचन्द' कों रास्त हो चळि वाँह गहे की ळाज।। ७५॥

तुम्हारौ साँची इस में नेह । कनहुँ नाहिं खाँड़िहौ इसकों हकु त्रत छीनो एह ॥

#### भारतेन्द्र-प्रम्थावछी

प्रेम सत्य तुमरो जग मिथ्या यामें कल्लु न संदेह। 'हरीचन्व' जो याहि न मार्ने तिन के मुख में खेह।।७६॥ः

नाथ तुम चळटी चीति चळाई। सब शास्त्रन को बात बिगारी पतितन पास बिठाई।। बिधि-निषेघ तार्में निहं राख्यों जाहि ळियो अपनाई। नाहीं तो क्यों 'इरीचन्य' सों इतनी प्रीति बढ़ाई।।७७॥

बलिहारी या दरबार की । बिधि-निषेच मरजाद शास्त्र की गति नहि जहाँ पुकार की ।। नेमी घरमी झानी जोगी दूर किये जिमि नारकी । पृक्ष होत जह 'हरीचन्च' से पतितन के सरदार की ॥७८॥ः

इम तो दोसहु तुमपै घरिहै । ज्यापक भेरक मास्ति मास्ति के तुरे कर्म सब करिहै ॥ भलो करम जौ कल्लु बनि जैहें सो कहिहें हम कीनो । निसि दिन तुरे करम को फल सब तुम्हरे माथे दीनो ॥ पतित-पवित्र-करन तब तुमरो सॉचो हैहै नाम । जब तारिहौ हठी कोच जैसे 'हरिचन्व' सब-धाम ॥७९॥॥

प्यारे अब जो तारोहि बनिहै।
नाहीं तो प्रमकों का कहिहै जो मेरी गित सुनिहै।।
छोक बेद मै कहत सबै हरि अभय-दान के दानी!
तेहि करिहौ सॉचो के झूठो सो मोहिं भाषो बानी!।
मठे बुरे जैसे है तैसे पुम्हरे ही जग जानै।
'द्रीचन्द' को तारोहि बनिहै को अब औरहि सानै॥८०॥

श्चिपाए श्चिपत न नैन छगे। उमरि परत सब जानि जात है घूँघट मैं न खगे।। कितनो करी दुराव दुरत नहिं जब ये प्रेम परो। 'हरीचन्द' एवरे से डोल्ड मोइन रंग रेंगे ॥८१॥

लगौहीं चितवनि औरहि होति।
दुरत न लाख दुरायो कोऊ प्रेम शलक की जोति॥
निज पीतम कों खोजि लेत है मीरहू मै भरि रंग।
क्य-पुषा द्विपि द्विपि के पीयत गुरु-जनहूँ के संग॥
चूंबट मै नहि विरत तनिकहूँ अति लल्वोंही वानि।
क्विपत न क्योहूं 'हरीचन्द' ये अन्त जात सब जानि॥८२॥

आजु इस देखत हैं को द्वारत। इस अघ करत कि तुस मोदि तारत को निज वान विसारत ॥ होड़ पड़ी है तुस सो इस सो देखें को प्रत पारत। 'दुरीचन्द' अव जात नरक मै के तुस घाड़ ख्वारत ॥८३॥

के तो निज परितक्षा टारी। गीताविक मैं जौन कही है ताको द्वरत विसारी।। वीनवन्त्रु प्रनतारित-नासन अपनो विरद विगारी। के सट घाइ चठाइ मुजा भरि 'हरीचंब्' को तारी।।८४॥

लगाओं बेवन पै हरताल । जिन तुमको गायो करनानिधि भक्तन के प्रतिपाल ॥ पतित-उद्यारन आरति-नासन दीनानाथ दथाल । इन नामन को झूठ करौ पिय छाँड़ों सब जंजाल ॥ देहु बहाइ लोक-मरजादा तोरि आपुनी चाल । नाही तौ 'हरिचन्दहिं' तारौ देगहि घाइ गुपाल ॥८५॥

कहो तुम न्यापक हो की नाही। जो तुम न्यापक हो तो अब करि क्यो हम नरकहि जाही॥ जो नहिं पूरन घट घट तो क्यों छिख्यी पुरानत माहीं । वासों राखी 'हरीचन्नु' को चरन-छत्र की छोंहीं ।।८६॥

वही मैं ठाम न नैक्कु रही ।
भिर गई छिखत छिखत अघ मेरे वाकी तबहु रही ॥
चित्रगुप्त हारे जाते बिक के बेसुब गिरे मही।
जमपुर मैं हरताल परी है कलु निहं जात कही ॥
जम भागे कलु खोज मिलत निहं सबही वही वही ।
'हरीचंट' ऐसे को तारो तौ तुव नाम सही ॥८७॥

पियारे इस तो अक्त इकंगी। सब क्रोइन्यों तुसरे हित मोहन छोक-छाज कुछ संगी।। विधि-निपेच अरु वेद छाँदि के होइ गई सतु नंगी। 'हरीबन्द' बाहै सति सानौ हम ती तुव रॅंग रंगी।।८८।।

छूट नहिं तुमको कोड विधि प्यारे।
इस सव पाप करेंगे विनिहे वाहू पे पुनि वारे।
वेदन में निज क्यों कहवायो पविव-उधारन नाम।
क्यों परविद्या यह कीनी के वारहिंगे अध-धाम।।
सुवरन-चोर ब्रह्म-हत्यारो गुक्तल्पगहु सुरापी।
अवकी वेर निवाहि लेहु पिय 'हरिचन्ड्र' सों पापी।।८९।।

हम नहिं अपुने कों पश्चितान । यह सोचत के विज्ञ मोहिं वारे वात नुम्हारी सात ॥ अनामिळादिक के वारन सा भई अतिहि विस्त्रात । सो काह्र विधि अब छों निवही जानी जगत जगात ॥ 'हरीचन्द' तुमरों भी पापी यह होऊ अति ख्यात । वासों ताकह वारि कोऊ विधि राखी अपनी बात ॥९०॥

#### प्रेम-माछिका

#### राग जसावरी

ते जन अन्य आसरो विज श्री विट्ठळनायहि गार्ने ।
ते विज्ञ श्रम योरेहि सावन में मन-सागर तिर जार्ने ॥
जिनके मात पिता गुरु विट्ठळ और कर्ताहुँ कोच नाहाँ ।
ते जन यह संसार समुद्रहि वत्सचरन करि जाही ॥
जिनको श्रवन कीर्तन मुमिरन विट्ठळ ही को माने ।
ते जन जीवनमुक्त कहानिहं मुख देसे अघ जाने ॥
जिनके इप्र सखा श्री विट्ठळ और बात निहं प्यारी ।
जिनके वस में सदा सर्वदा रहत गोवर्द्धनघारी ॥
तिनके मन क्रम वच सब मातिन श्री विट्ठळ-पद पूजो ।
ते कुतकृत्य घन्य ते किळ मै तिन सम और न दूजो ॥
जे निस-दिन श्री विट्ठळ विट्ठळ विट्ठळ ही मुख मार्ले ।
'हरीचन्द' तिनके पद की रज हम अपुने सिर रार्ले ॥९१॥

#### राग असावरी ( चीर हरण )

जमुना-तट ठाढ़े नॅद्नंद्न कोऊ न्हान न पानै हो।
जो कोड जल पैठत मज्जन-हित वाको चीर चुरानै हो।।
तोरत हार कंचुकी फारत चढ़त कदम पै घाई।
पुनि पाछे तें पीठ मलत है ऐसी ढीठ कन्हाई।।
गारी देत कहाँ नहिं मानत हाथ नचावत आई।
इम जल मै नॉगी सकुचाही मुनहु जसोदा माई।।
तुम निजमुत के गुन नहिं जानत कहत लाज अति आवै।
'हरीचंद' वरजित नहिं काहे नित नित घूम मचावै।।९२॥

राग दोड़ी विनती द्धुन नंद-वाल वरजो क्यौ न अपनो वाल प्रातकाल आइ आइ अम्बर लै भागै। भोर होत जमुन तीर जुरि जुरि सब गोपी भीर
न्हात जमै बिमल नीर शीत अतिहि जागे !!
लेत बसन मन जुराइ कदम चढ़त तुरत घाइ
ठाड़ी हम नीर माहिं नॉगी सकुचाहीं !
'हरीचंद' ऐसो हाल करत नित्य प्रति गोपाल
अज मे कहो कैसे वर्से अब निवाह नाहीं !!९३॥

चळो सखी मिळ वेखन जैये दुळहिन राघा गोरी जू।
कोटि रमा मुख इदि पै वारों मेरी नवल-किसोरी जू।।
धंघरी छाळ जरकसी सारी सोंचे मीनी चोळी जू।
मरवट मुख मैं सिर पै मौरी मेरी दुळहिया मोळी जू।।
नक्तेसर कनफूळ वन्यों है झिव का पै कहि आवे जू।
अनवट विद्धिया मुंबरी पहुँची वूळह के मन माने जू।।
ऐसे बना बनी पै री सिख अपनो तन मन वारी जू।
सव सिखयों मिळ मंगळ गावत 'हरीचंद' वळिहारी जू।।९४॥

#### राग सारंग (रथ-यात्रा)

अदा पै मग जोवत हैं ठाढ़ी ! यहि मारग हिर को रथ ऐहै प्रेम-पुळक तन बाढ़ी !! कोड खिरिकिन छजन पै ठार्ढा कोड द्वारे मग जोहें ! किर शृंगार स्थामसुंहर-हित प्रेम भरी अति सोहें !! यह आयो वह आयो सजनी कहति सबै जन-नारी ! छै छै मेट सामुहे आई भरि कै कंचन थारी !! वीरी देत करित न्यौद्धावरि छै आरती चतारें ! 'हरीचंह' जनचंड पिया पे अपनो तन मन वारें !!९५॥

निविद तम-पुंज अति ज्याम गहवर कुंव राविका-ज्याम तहं केळि झंदर रची। परम अधियार मधि चत्य मुख-चंद को करत तम दूर सब माति सोमा सची ॥ हार हिय चमिक उडुगान की झिंद हरत करत किंकिनि चुरी झब्द मनिगन खची। छक्षत 'हरिचन्द' सिख सोट है सुरिट-मुख काम-कामिनि-काम-गरव गति नहिं बची ॥९६॥

द्वमरी

सजन तेरी हो मुख देखे की प्रीत । तुम अपने जोवन मदमाते कठिन विरद्द की रीत ।! जहाँ मिछत तह हॉसि हॅसि बोछत गावत रस के गीत । 'हरीचन्व' घर घर के मौरा तुम मतछव के मीत ।।९७॥

राग बसावरी अरे कोऊ कहीं सेंदेसो क्याम को । इसरे प्रान-पिया प्यारे को अरु मैया बलराम को ।। बहुत पश्चिक आवत हैं या मग नित प्रति वाही गाम को । कोऊ न छायो पिय को सेंदेसो 'हरीचन्य' के नाम को ।।९८।।

राग सारंग

इस तौ सदिरा प्रेस पिए।
अव कबहूँ न उतिरहै यह रॅग ऐसो नेम छिए।।
भई सदवार निव्द होछत निहं छुळ-भय तिनक हिये।
डगसग पग कछु गैळ न स्झत निज सन मान किए।।
रहत च्र अपुने प्रीतम पै तिन पै प्रान दिए।
'हरीचन्न' मोहन छैडा थिडा कैसे बनत जिए॥९९॥
वैठी ही वह गुरुजन के दिग पाती एक तहाँ छै आई।
पाती छाय हाथ मै ग्रीनी कही स्थास यह तोहिं पठाई।।

सुनतिह अति चकुन सी है रही मार-पिनहि लिख बहुन लजाई।
नैन नवाह मोंह टेडी करि बोली नाओं शुद्ध राहा।
असी बावरी भी ज्यों डोल्न यह पर नाहीं क्यों बुद्धि आई।
सो तो आते दूर रहते हैं लाके दिन नू पानी लाई।
है नृ नाम मृष्टि के बाको नाहि पढ़ावन मों डिया आई।
औरहु अल में बॉवनहारे निन भों क्यों न पढ़ावन जाई।
जानि परी इनकों चाही मिन भेड़ लेन घर की नृ आई।
जो बाहें सो करें दरें नहिंचा अल की अनि किन जुराई।
इन बरिन पाइं या अल में कैमे के बित्ते सी नाई।
इन बरिन पाइं या अल में कैमे के बित्ते सी नाई।
इन्हीं समुद्धि बहुन पिंदनानी कहि, मूरी ने मीन दुहाई।
इन्हीं समुद्धि बहुन रिव्हानी कहि, मूरी ने मीन दुहाई।



## कार्तिक-स्नान



#### अथ कार्तिक-स्नान

नीछ-द्वीर-दृति सति भधुर सव मज-जन-चित्त-चोर। विरहातप-समन राघा-नंदिकशोर ॥ १ ॥ जुगल जलद केकी. जुगल दोऊ चन्द चकोर। छमय रसिक रस रास जय राधा-नंदिकशोर ॥२॥ जल तरंग दुधि प्रान पुनि दीप प्रकाश समान। जुगळ अभिष्ठ दोय वपु जय राषा-भगवान ॥ ३॥ निक्रन-नयन असूत-वयन वेत् वाद्य-रत वीर । राधा-सुख-मधु-पान-रत जय जय जय बळबीर ॥ ४॥ विद्य हरि-पव-राषा-भजन नाहिन और उपाय। क्यों मन तू मटकत हुशा जगत-जाल फॅसि बाय ॥ ५ ॥ मिथके चेद पुरान बहु यहै छहा। इक सार। राषा-माधव-चरन मजु तज् जप जोग हजार ॥ ६॥. अमि मत तू वेवान्त-जन वृथा अरे सन मोर। चल्ल कलिन्दना-कुंज-तट लल्ल धनक्याम किशोर ॥ ७॥ शास्त्र एक गीता परम सन्त्र एक हरि-नाम। कर्म एक हरि-पर्-भजन देव एक घनज्याम ॥ ८॥

#### भारतेन्द्र-प्रन्यावछी

बिधि-निपेघ जग के जिते विनको यह सिरमौर। भजनो इक नॅदलाल-पद तजनो साधन और ॥ ९ ॥ साघकगन सों तुम सदा क्रिपत फिरत इजराय। जित अधियारो मम हृद्य तहाँ छिपत किन आय ॥१०॥ वेद कहत जग विर्चि हरि व्यापि रहत ता माहिं। मम हिब जग बाहर कहा जो इत व्यापत नाहिं ॥११॥ तमहिं रिझावन हित सज्यो छल चौरासी रूप। रीक्षि देह गति खीक्षि के घरजहु मोहि जल-भूप ॥१२॥ कोऊ जप संजम करी करी कोइ तप ध्यान। मेरे साधन एक हरि सपनेहु रुचत न आन ॥१३॥ नर्क स्वर्ग के महा-पद के चौरासी मॉहिं। 'जहाँ रही निज कर्म-बस छुटै कृष्ण-रति नाहिं ॥१४॥ कुष्ण नाम मुख सों कड़ी सुनी कुष्ण-जस कान। मन में कृष्ण सदा वसी नयन छलीं हरि ध्यान ॥१५॥ चोरि चीर विध वृध मन दुरन चहत अजराय। मेरे हिय ऑधियार मैं ती न छिपत क्यों आय ॥१६॥ सुनत दूध दिध चीर मन हरत फिरत जनराय। तौ अब मेरे फिन इरत यह मोहिं देह बताय ॥१७॥ कुष्ण-नाम मनि-दीप जो हिय-घर में न प्रकाश। दीप बहुत बारे कहा हिय-तम मयो न नाहा ॥१८॥ जय जय अति-पद-विन्दिनी कीर्तिनन्दिनी बाछ। -हरि-मन परमानन्दिनी कन्दिनि मन-भय-जाळ ॥१९॥

#### सोरठा

जय जय परमानन्द क्रपाकन्द गोविन्द हरि । जय जय जसुदानन्द नंदानंदन दुन्द्द्र ॥२०॥

#### सवैया

पूजि के कालिहि सञ्ज हती कोऊ लक्ष्मी पूजि महा घन पाओ । सेइ सरस्वति पंडित होड गनेसहि पूजिकै विघ्न नसाओ ।। त्यो 'हरिचंद जू' ध्याह शिषै कोऊ चार पदारय हाय ही लाओ । मेरे तो राधिका-नायक ही गति लोक होऊ रही कैनसि जाओ ।। १ ॥

सन्न्या जु आपु रही घर नीकी नहान तुम्हें है प्रणाम हसारी । देवता पित्र छुमौ मिळि मोहि अराधना होह सकैन तुम्हारी ॥ चेद पुरान सिधारी तहाँ 'हरिचंद' जहाँ तुम्हरी पविचारी । मेरे तो साधन एक ही है जग नंदछ्छा वृषमालु-दुछारी ॥ २ ॥

#### स्थान

जय दृषमानु-तन्दिनी राघा ।

शिव मद्यादि जासु पद-पंकन हरि वस हेतु अराघा ॥
करनामयी प्रसन्न चन्दमुल हँसत हरति मब-वाघा ।
'हरीचंद' ते क्यों जग जीवत जिन नहि इनहिं अराघा ॥ १॥

जय जय हरि नंद-नंद पूर्ण ब्रह्म दुख-निकंद,
परमानंद जगत-वंद सेवक सुस्तदाई ।
परम जस पवित्र गाम दीनवन्सु दीनानाय,
स्रवन द्रस ज्यान सुस्तद गोवर्द्धन-राई ।।
गोप गोपिकादि-पाळ सतत असुर-वंस-काळ,
सकळ कळा-गुन-निषान कीरित जग झाई ।
'इरीचंद' प्राननाय कीर्तिसुता ळिए साथ,
पावनगुन अवळि विसळ सुतिगन नित गाई ॥ २ ॥

मेरी गवि होच सोई महरानी ।
- जासु मौद्द की हिळलि विळोकत निसु दिन सार्रगपानी ।।
- खेळन मैं कबहूँ जौ ऑचर छड्ड बात-बस जाको ।

रिसि मुनि बंदित हू हरि मानत परम घन्य करि ताको ।। परम पुरुष जो जोग जग्य जप क्योह छल्यौ न जाई । सो जा पद-रज बस निसि-वासर तुरति प्रगटत आई ।। प्राम वधूटी जा कटाच्छ-वछ उमा रमाहि छजावै । 'हरीचंव' ते महामूद जे इनिह न अनुद्धिन ज्यावै ।। ३॥

#### जय जय भी बृन्दावन देवी।

अखिल विश्वनायक पुरुषोत्तम जा पद-पंक्ज-सेवी !! जो निज दृष्टि कोर सों जग के जीविह नितिह जिआवे ! परमानंद-वनहु पे जो निज आनंद-कन बरसावे !! जगत-अवार मूत परमातम जिब अवार सो ताकी ! 'हरीचंद' स्वामिनि अमिरामिनि तुल न जगत मे जाकी !! ४ !!

बिपुछ बुन्दा विपिन चक्रवर्ती-चतुर
रिसक-चूड़ा-रतन जयित राभा-रमन ।
गोप-गोपी मुखद मक्त नयनानंद
बिरहिजन कोटि सन्ताप सन्तत समन ॥
जयित गिरिराज वृत बास अंगुरि नखन
जयित कृत बेतु-रव मत्त गज-गति-गमन ।
अथ वकी वक सकट पूतनादिक काछ जयित
'हरिचंद' हित-करन काछिय-दमन ॥ ५॥

जय जय गोवर्द्धन-घर देव । जय जय देव राजमद-मदेन करत सकळ सुर सेव ॥ जयजय भूति जस गावत निसि-दिन पावत तऊ न मेव।

#### भारतेन्द्र-प्रयावकी

वाजी नैनल में छागी।
रसिकराज इत वत श्री राघा परम प्रेम-रस-पागी।।
दोक हारे दोक जीते श्रापुस के अनुरागी।
'हरीचंद' निज जन-युखदायक रहे केछि निसि जागी।। ७॥

इम मैं कौन बड़ो री प्यारी । ठाढ़ी होव बराबर नापें निहॅसि कहाो गिरिघारी ॥ स्रुनत वठी वृषमानु-नंदिनी खरी भई समुहाई । पद-अंगुरी-बळ उनकि पिया सों बढ़वन चहत उनाई ॥ सुन्दर मुख आपुहि दिग सावत ळिल चून्यो पिय प्यारे । 'हरीचन्द' ळिज हॅसि मुख निरखत पिया कहाँ हम हारो। ८ ॥

#### राग बिद्दाग (वीपानकी)

करत मिळि दीप-दान मज-नाळा । जसुना सों कर जोरि मनावत मिळें पिया नॅदळाळा ॥ स्नान दान जप जोग ध्यान तप संजम नियम विसाळा । इनके फळ मे 'इरीचन्द' गळ छ्नौ कुष्ण गुनवाळा ॥ ९ ॥

जरी त् हठ नहिं झॉड़त प्यारी। दीप-दान में मगन है रही मूळि गई गिरिशारी। तेरे वित्र चत विनहीं दीपक विरह्-आगिनि संचारी। 'हरोचन्द' पीतम गर छगि कै कर स्वीहार दिवारी।।१०।।

हमारे वृज के हैं. सिन-वीप । पुष्पराग श्रीराधा सरकत गोबिद गोप सहीप ॥ सदा प्रकाश करत वज-संहल वृन्दाधन अवनीप । 'हरीचन्द' सुमिरत वियोग-तम कहूँ नहिं रहत समीप ॥११॥

#### कार्तिक-स्नांच

#### राग विद्वाग चौताला

अरी हों बरिज रही बरिज्यों नहीं मानत, सबै ओरि कुक्य-प्रेम दीप जोरि! मिर अखंड दें सनेह एक डो डगाइ वासों, -मन वाती राखु तामे नित्य बोरि!! विरह प्रगट करि जोति सो मिछाइ जोति, करि पर्तंग नेम धरम छाज ओट डारि ओरि! 'हरीचंद' कहो मानि देखिहैं तू प्रीति-यन्थ, माजैगो वियोग-तम ग्रुस मोरि!! १९॥

#### राग बिहाग ( दीपावछी )

ष्ट्रालु गिरिराज के जबतर शिखर पर,
परम शोमित मई विन्य दीपावळी।
मन्हें नगराज निज नाम नग सत्य किय,
विविध मनि-जटित तन भारि हारावळी।।
सौषधी-गन मन्हें परम प्रज्वित मई,
किषों जज-बास हित बसी तारावळी।
दास 'हरिषंद' मन मुद्दित छबि देखिकै,
करत जै जै वर्षि देव क्रसमावळी।।१३॥

भाजु वरनि-चनया निकट परम परमा प्रगट, जन-बचुन मिछि रची दीप-माछा! जोवि-जाछ जगमगत दृष्टि थिर निह्न छगत छूट छवि को परत अति विसाछा!! खड़ीं नवछ बनिवा बनी चार दिसि, छिन-सनी हॅसिहें गावहिं विविध ख्याछा! निरक्षि सखी 'इरीचंद' अति चिकतसी है, कहत जयति राधे जयति मंद-जाळा ॥१४॥

साजु ज़ज़क्रिन की छूट,परे ।
इत नंदळाळ छाडिकी चत इत दीपक ज्योति बरे ।।
इत सहचरी छळित छिलतादिक अरक्रळ चंनर छरे ।
इत जरतार वास वागो उत मूचण झळक मरे ।।
इत नवसण्ड सीसमह्ळा चत दुगनित विद परे ।
इत नवसण्ड सीसमह्ळा चत दुगनित विद परे ।
इत वाद्छन छपेटी झाळर झळाबोर झळरे ।।
इत सारी कोरन सो मुक्ता मानिक हीर झरे ।
जमुना-जळ प्रतिबिंब सुद्दायो जळ-छिब मिळि छहरे ।।
'हरीचन्द' मुखचन्द मिळो सब रिब सिस गरब हरे ।।१५॥।

आजु संकेतन दीपक बारे । निकट जानि गोवर्जन घटियाँ अपने हाथ सँवारे ॥ किए प्रकासित गहवर गिरि थळ कुंज पुंज जज सारे । 'श्ररीचंद' अपनी प्यारी की बाट निहारत प्यारे ॥१६॥

सरी त् इिट चिंड प्यारी वीप मण्डल ते क्यों शोमा हरि लेत। सेरे सुख-अकास दीपक-गत मन्द दिखाई देत॥ मंद परे खामा सब मेटी शिलमिलि शीने सेत। 'हरीचंद' त् दूरि बैठि के कर त्योहार सहेत॥१७॥

ईमग

कविन सो सॉचेहि चूक परी। दीप-सिखा की उपमा जिन तुछि प्यारी हेत घरी।। वह दाहत यह अंग जुड़ावति वह चंचछ थिर येह। वह निज प्रेमिन परम हुखद् यह सदा सुखद पिय-येह।। वा में घूम स्वच्छ श्रवि ही यह रैनि दिना इक रास।
वहु परिश्वित्र बात-बस यह निज-बस सर्वत्र प्रकास ॥
वह सनेह-आधीन और यह है सदेह मरपूर।
'हरीचन्द' दीपक प्यारी की नहिं कोच विधि सम तूर॥१८॥

जमुना-जल बढ़ी दीप-छनि भारी ।
प्रतिबिग्नित प्रतिबिंग लहिर प्रति तहूँ राजत पिय प्यारी!।
तैसेही नमतर तारावलि तरल वायु गुन होई ।
तैसेहि चठत गगन गुल्यारे छुटत दाहगति जोई ।।
अविन नीर श्राकास प्रकासित दीपहि दीप लखाई ।
मतु श्रजमण्डल ज्योति-रूपता भपनी प्रगट विखाई ।
मुख प्रकास रंजित सबही यल सोमा नहि कहि जाई ।
'हरीचंद' रावे मनमोहन रहे त्योहार मनाई ॥१९॥ः

तुव बितु पिय को घर ॲिंघवारो ।
जदिष चहुँ दिसि प्रगटि स्वास मद बिरहानळ संचारो ।।
कछु न ळखात ताहि चाति ज्याकुळ हग-झर छावत भारो ।
प्रिये प्रिये कहि प्रति कानन में हूँदि रहत घर सारो ।।
त् इत बैठी बदन बनाये छत वह विकळ विचारो ।
'हरीचंद' विठ चछु री प्यारी छाउ गरे पिय प्यारो ॥२०॥

दीपन चळटी करी सहाय ।
चळी गई पिय पास अगट मग काहु न परी छखाय ॥
ऑधियारी मैं तो मय भारी गुख-ससि नाहि दुराय ।
इत अकाश में मिछि अळवेळी एक मई चमकाय ॥
जगमगे बसन कनक-मनि-भूषन एक मये सब आय ।
'हरीचंव' मिछि के बियोग में दीनो तुरत नसाय ॥२ १॥

दिपति दिव्य वीपावली, आजु दिपति विच्य दीपावछी ।
मतु सम-नाश करन को प्रगटी कदयप-धुत-वंसावछी ॥
मतु अजमण्डल-कृष्ण चन्द्रमा तह तारन की मण्डली ।
जीतन को मतु राहु-सेन को अति सुवरन किरनावली ॥
विगत मई सव रैनि-कालिमा सोमा लगति है मली ।
'इरीचन्न्' मतु रतन-रासि की उज्ज्वल ज्योति जुगावली ॥२२॥

नेक चल पिय पै बेगहि ज्यारी। वेख करी तेरे हित कैसी मोहन आजु तयारी॥ पडे पॉवडे सग सखसल के दल गुलाव रुचिकारी। ब्रिरक्यो नीर गुढ़ाव अतर सृगमद चन्दन चनसारी ॥ परदे परे झार्डरें झमकें तने वितान सवारी। फरश गळीचन को अति राजत कोमछ बहरँग हारी ॥ धरे साज दिग अतर पान मध्र फूळ-माळ जळ शारी। लगी मिठाई रासि दहें दिशि दीपक घरे कतारी ॥ बिछी पर्छेग पय-फेलु मैतु-सम पोस पद्मौ रुचिकारी। पास साज पाछन के सोहत कड़ें सतरंज सेवारी।। ठौर ठौर भारसी लगाई दूनी बुति करि डारी। प्रति खॅटिन हाराविक माळा फूळ वसन छै घारी॥ प्रति आहे सुगंध सो पूरे पान मिठाई डारी। जह तह अदव किये सब सिखयाँ ठाड़ी साज सँवारी ॥ सुराष्ट्रल चॅवर रुमाळ अहानो पीकदान छै वारी। चौंकि चौकि पिय उठत विना तुव अगम संक वनवारी ॥ 'हरीचंव' प्रीतम गर छगिकै कर त्योहार दिवारी ॥२३।

रच्यो यह तेरीहे हित त्योहार । वीप-दिवारी युक्ति निकारी तव हित नंदकुमार ॥

#### कार्तिक स्नाम

तुव महलन की सुरति करन हित हठरी रुचिर वनाई है। तुव सुख चन्द्रप्रकाश लखन हित धीपावली सुहाई ॥ हाट लगाई तुव आवन हित और कल्लु न सन्देह । 'हरीचंद' विहर किन सुज भरि प्रीतम सों करि नेह ॥२४॥

#### कार्तिक में साँस के गाएवं को पव

साँचिह दीपिस्सा सी प्यारी । धूमकेश तन जगमगाति शुति दीपित मई दिवारी ॥ स्वयं प्रकाश शक्कण्ठ सुद्दाई वित्तु असार छवि छाई । सदा एक रस नित्य अधिक यह वासों चाळ ळखाई ॥ मरत सुगंधन त्रज क्रुंजन मग शीतळ तन कर वारी । शीतमन्त्रन को बिरह मिटावत 'हरीचन्व्'दुस जारी ॥२५॥

इति



### वैशाख-माहात्म्य





#### वैशाख-माहात्म्य

दोहा

भरति नेह वन नीर सों बरसत सुरस अथोर ! जबति अछौकिक अन कोळ कवि नावत मनमोर ॥

नित्य बसाधव जेहि नवत साधव अनुज सुरारि । इयासाधव साधव अजी साधव सास विचारि ॥ १ ॥ रसत साधवी कुंज करि प्रेस साधवी पान । साधव रितु सँग साधवी छै साधव भगवान ॥ २ ॥ वैद्याखा-पति नहि मजहि जे वैद्याप-मॅझार । ते वै शापासूग अहै वा वैद्याप-मुसार ॥ ३ ॥ गुठ-आयसु निज सीस धरि सुसिरि पिया नॅदनन्द । साधव की कहु विधि छिस्तत प्रंथन छिस हिर्चन्द ॥ ४ ॥ चैत्र कुळ्ण एकाद्यी अथवा पूनो सान । सेष संक्रमन सों करै वा अरंग अभान ॥ ५ ॥ शाह्मण-गन सो पूछि के नियम शास्त्र को मान । हिर्दि नौमि संकर्म करि न्याय समेत विधान ॥ ६ ॥

(मन्त्र)

सक्छ मास वैज्ञाप में मेप रासि रिव मान ।
मञ्जुस्ट्न प्रिय होिंह छिल सिनयम मावव-न्हान ॥ ७ ॥
मञ्जु-रिपु के परसाद सो द्विज अनुमहिह जोय ।
नित वैश्वाल नहान यह विक्न-रिहत मम होय ॥ ८ ॥
मावव मेपन मानु में हे मञ्जु-सञ्जु मुरारि ।
प्रात-न्हान फळ दीजिए नाथ पाप निरुवारि ॥ ९ ॥
इति

जा सीरय में न्हाइये छीजै ताको नाम। जह न जानिए नाम तह विश्तु-तीर्थ सुखबाम ॥१०॥ तळसी ज्यामा ऊजरी जो मघु-रिप्र को देत। सो नारायन होत है माधव मैं करि हेत ॥११॥ तळसी-दळ वैशाप में अरपष्टिं चीनों काळ। जनम मरन सों मुक्त तेहिं करत नन्द के छाछ ॥१२॥ जो सीचत पीपर तरुद्दि प्रात न्हाइ हरि मानि । करत प्रवृक्षिन मॉित वह सर्व्य देवमय जानि ॥१३॥ तरपन करि सर पित्र नर सन्वराचर तरु मूछ । मेटै अपने पित्र की नरक-क्षंड की स्छ ॥१४॥ ने सीचिह जल भक्ति सों पीपर तह जह माहिं। विन वास्त्री निज अयुत क्रुछ यार्ने संशे नाहि ॥१५॥ गऊ-पीठ सहराइ के न्हाइ तरहि जल देह। कुष्ण पुजि तजि दुर्गतिहि देवन की गति छेड़ ॥१६॥ एक बेर भोजन करें के तारा छित साह। के विन मोंगो पाइके है निसि नींच विहाइ ॥१७॥ ब्रह्मचर्ग्य घरनी-शयन अशन हविज्यन आन । श्रीगंगाविक में करें विधि-विधान असनान ॥१८॥

पुन्य मास वैशाष में हिर सों राखि सनेह ।

मन भायो ताको मिछै यामें कछु न सेंदेह ॥१९॥।

मधुस्दन पूजन करे तप जत सह है दान ।

पाप अनेकन जनम के दाहें तूळ-समान ॥२०॥

माधव थापै पोंसरा करें चटाई दान ।

छत्र न्यजन जूता छरी कर स्ट्रम परिवान ॥२१॥

चन्दन जळ-घट पुष्प प्रह चित्र दस्तु अंगूर ।

देवहिं दीजे प्रीति सो केळा फळ करपूर ॥२२॥

माधव में जो पित्र-हित करत अंतु-घट-दान ।

सक्तु न्यजन मधुफळ सहित प्रीति करत मगवान ॥२३॥

माधव-हित जे देत घट या मावव के मार्हि ।

भोजन के सह विप्र कों ते वैकुंठिई जाहिं ॥२९॥

होइ सकै निहं मास मर जो विविवन असनाव ।

होई अंत के तीन दिन तो फळ होइ समान ॥२५॥

#### ( बन बाइन वृतीया )

रोहिनि मायव शुरू पस्त तीज सोम बुव होय ।
स्रति पवित्र दुरलम बहुरि पाप नसावत सोय ॥२६॥
मायी पूनो माद्रपद कृष्ण चतुर्देशि जान ।
मायव चित्रया कारतिक नवसी युग परमान ॥२७॥
इन चारहू युगादि में बाद करत जो कोय ।
है सहस्र संवत दिनन चित्र पित्र की होय ॥२८॥
तिथि युगादि में न्हाइ कै करै दान जप व्यान ।
ताकों शुम फल देत श्री कृष्णचन्द भगवान ॥२९॥
मायव शुक्रा तीज को श्री गंगातल न्हाय ।
सर्ज्य पाप सों छुटिकै विष्णु-लोक सो जाय ॥३०॥

जव ही को होमादि करि हिर को जब हि चढ़ाइ । दान वेह जब द्विजन कों पुनि आपहु जब खाइ ॥३१॥ दान करें जङ कुम्भ को रस अन्नादिक साथ । चना और गोधूम को सक्तु देह द्विज-हाथ ॥३२॥ दिख ओदन आदिक सबै प्रीषम रितु के भोग । देह तीज दिन विप्र को नासै भव-भय रोग ॥३३॥ शिवहिं पूजिकै तीज दिन शिव-हित दें घट-दान । शिवपुर सो नर पावई भाषत शिव भगवान ॥३४॥ (भन्न)

महा विष्णु शिव रूप यह दियो धर्म घट-दान ।
पिता-पितामह आदि सब तृप्त होईं परमान ॥३५॥
गन्ध उदक तिछ फळ सहित पित्रन जळ-घट देत ।
सक्ष्य पार्नें तृप्ति सब दान कियो पहि हेत ॥३६॥
महा-विष्णु-शिव-रूप यह देत धर्म घट दान ।
या सो मेरे काम सब पुरवी भी मगवान ॥३७॥
बायु देवता को व्यञ्जन नासन आतप-ताप ।
तासो याके दान सों प्रीति होईं हरि आप ॥३८॥
सक्तु प्रजापति देवता मख-दित किय निरमान ।
होहि मनोरय पूर्ण सब या सतुमा के दान ॥३९॥
इति

चार युगादिक विथिन मैं करि समुद्र असनात । सो फळ पावत मनुज जो करिकै प्रध्वी-वान ॥४०॥ इन चारिष्ट्र युगादि मैं कक्क निर्दे सैवे रात । रात स्नान सो दिवस को पुन्य नास है जात ॥४१॥ माघव शुक्का वीज को श्रीमाघव को जीन । चन्दन चरचहि पावहीं महा पुन्य नर तौन ॥४२॥ करपूरादि सुगंध सों सुन्दर चन्दन वासि। क्रव्याहि देव जो पुन्य नर रहत पाप सो नासि ॥४३॥ चन्द्रन सन घारन किए कृष्णहि जो छखि छेत । तीज दिवस सो अक है पावत कृष्ण-निकेत ॥४४॥ शीवळ जळ नव घटन मरि माळ-बिजन वह माँति। देत हरिह सो पानई पुन्य फलन की पाति ॥४५॥ पुष्पमाळ वह माँति खर श्रीषम के उपचार। जल यंत्रादि अनेक विधि करें बुद्धि-अनुसार ॥४६॥। कृष्ण-हेत जो कक करे माधव तृतिया पाइ। सो असंद हैके रहे पुन्य न कवहूँ नसाह ॥४७॥. परश्चाम को जन्म-दिन पुनि याही दिन जान । तिनके हित ह कीजिये दान वरत असनान ॥४८॥ छाता जूता आदि सब प्रीषम सुख की वस्तु। द्विजन देइ या तीज को कहि कुम्णार्पणमस्स ॥४९॥ प्रकृत जीन यामें करें सो सब अक्षय होय। तासो अक्षय वीज यह नाम कहें सब कोय ॥५०॥ चन्दन को वागो करै चन्दन ही की माछ। चन्दन ही के मौन में बैठावै नंद्छाछ ॥५१॥ फूछन को संदिर एचे फूछन सेज बनाय। वामे बापै, कृष्ण कों फूल-माळ पहिराय ॥५२॥ रितु-फळ बहु सव भौंति के द्वि-स्रोदन मुख्याम । पना घर सव बस्तु को कहै छेडु घनश्याम ॥५३॥ दीपादिक की मुख्यता कातिक मैं जिसि जान। वैसेड माघव मास मैं सीत वस्तु को मान ॥५४॥ चार बरन को दीजिए माधव मै जल-दान। अंत्यक पशु पक्षीन को नीर-दान मुख-खान ॥५५॥-

ने पशु-पक्षिन देत है प्रीपम मैं जल-पान ।
ते नर सुरपुर जात हैं सुन्दर बैठि विमान ॥५६॥
ने अति आतप सों तपे देष्ठ तिन्हें विमान ॥५६॥
श्वाया-जल वहु मोंति सो हैहै पूरन काम ॥५७॥
गरमी के हित ने करत बापी कृप तहाग ।
तिनको पुन्य अखण्ड ते करत न सुरपुर त्याग ॥५८॥
साधुन को अरु हिजन-गृह नदी-तीर हरि-बाम ।
ने झावत झाया तिन्हें मिलत श्याम समिराम ॥५९॥

### अथ भी गहा समगी

माघव सुदि सप्तिम कियो कुद्ध जन्द्ध जल्मान ।
छोड़ची दक्षिण कर्ण तें तातें पर्व्य महान ॥६०॥
ताही सों जान्हिन मई ता दिन सों श्री गंग ।
तिनको उत्सव कीजिए ता दिन थारि उमंग ॥६१॥
तामें गंगा न्हाय के पूजन कीजे चार ।
गंगा नाम सहस्र जिप छीजे पुन्य अपार ॥६२॥

### भय वैद्याल श्रुद्ध द्वादची

सिह राशि-गत होहिं जो मंगळ गुढ इक ठौर ।
मेष राशि-गत दिवसपित शुक्त प्रस-जुत कौर ॥६३॥
झादशि विथि मैं होइ पुनि बितीपात संयोग ।
इस्त होय नक्षत्र तो होय महा यह जोग ॥६४॥
प्रात स्नान यामै करें सहित बिवेक विधान ।
गो भ्रुबरन अवनी वसन देइ द्विजन कहॅ दान ॥६५॥
देव होइ भुरपित वनै नरपितृह जग माहिं।
जो मन इच्छित सो मिळे यामैं संशय नाहिं॥६६॥

## मारतेन्द्र-प्रयावकी

## अथ नुसिद्द चसुर्दशी

माघव ग्रुष्ठ चतुर्वृशी स्वाती पुनि शनिवार । विनज करन सिघ जोग मैं नरहिर िख्य अवतार ॥६७॥ जो सब जोग कहूँ मिळे तौ पूरन सौमाग । विना जोगह बत करें किर हिर सो अनुराग ॥६८॥ सब छोगन को बत खिवत चौब्स माघव मास । पै वैष्णव जन तो करें निश्चय बत खपवास ॥६९॥ साँस समै हिर को करें पंचायत असनान । शीतळ भोग छगावई करि सानन्द विधान ॥७०॥ वा मुख् गोमय आॅवळिन करि मच्यान्ह स्नान । पृद्धि हिजन सो यह करें ग्रुम संकल्प विधान ॥७१॥ (सन्त)

देव देव नर्रासेंह जू जानि जनम को जोग ! आज करेँ उपनास हम त्यागि सकळ जग-भोग ॥७२॥ इति

यह पढ़ि नदी नहाइ के सॉझ समै घर आह । छक्मी सहित नृसिह की सुवरन मूर्ति वनाइ ॥७३॥ रात पूजि जागरन करि 'प्रात पूजि पुनि श्याम । पीठक विप्रहि दे करैं यह बिनती सुख्याम ॥७४॥ (सन्त्र)

नरहरि अच्युत जगतपति छक्मीपित देवेस ।
पूजी पीठक-दान सों मन-कामना अशेस ॥७५॥
जे मम कुछ मे होयंगे होय गए जे साथ ।
या मन-सागर दुसह तें तिनहिं चघारी नाथ ॥७६॥
इ.च्यो पातक-सिन्धु में महादु:ख के बारि ।
दुखित जानि मोहि राखिए नरहरि मुजा पसारि ॥७७॥

श्री नरसिंह रमेश जू भक्तन को भय टारि । श्लीर समुद्र निवास तुव चक्तपाणि वृज्जारि ॥७८॥ जय जय कृष्ण गुबिन्द हरि राम जनार्दन नाथ। या त्रत सों मोहि दीजिए मक्ति मुक्ति दोड साथ॥७९॥

या विधि सों व्रत जे करें कुष्ण-जन्म दिन जानि। ते चारहु फळ पावहीं यह चर निश्चय मानि॥८०॥ जिमि निकसे प्रमु खंभ ते राख्यी जन प्रह्छाद। तिमि तिनकी रक्षा करत जे राखत व्रत स्वाद॥८१॥

## क्षथ पूर्विमा

साधव कातिक साथ की पूनी परम पुनीत ।
ता दिन गंगा न्हाइयै करि केशव सो प्रीति ॥८२॥
एक सास जो नहि वनै श्रीगंगा-असनान ।
ती पूनो दिन न्हाइयै अरु करियै जल-दान ॥८३॥
अत समाप्त या दिन करै देइ ब्रिजन को दान ।
हाथ जोड़ि के यह कहै लखि के श्री सगवान ॥८४॥
(स्त्र)

हे सञ्चसूदन, कृष्ण 'हरि राथा-जीवन-प्रान । तब प्रताप पूरन भयो माधन निधिनत स्नान ॥८५॥ . इति

इयाम स्गा के चर्म पे स्थाम तिछहि वै दान ।
सुवरन सह कहि होहिं प्रिय मञ्जूस्वन भगवान॥८६॥
बाह्मण बहुत खवावई करि अनेक पक्तवान ।
जी बहु हिज नहिं होइ तौ बारह सहित विधान ॥८०॥
पहि विधि माधव मे करे प्रेम सहित असनान ।
ताको सब कुछ वेहिं श्री मञ्जूस्तून भगवान ॥८८॥

#### वैशाख-माहास्य

छिल के निरनयसिष्ठु अर मगबद्गिक विद्यास ।
सावव की यह विधि छिली 'हरीचन्द' हरिहास ॥८९॥
एक दिनस में यह छिली माधन-विधि अभिराम ।
जेहि पढ़ि के ग्रुख पाइहैं छुन्ण-भक्त ग्रुखधाम ॥९०॥
छीजी चूक ग्रुधारि के किनगन सिहत अनन्द ।
हो नहिं जानव रचन-विधि,नहिं पिगळ नहिं छुन्द ॥९१॥
माधन-विधि माधन ग्रुमिरि छर खित धारि अनन्द ।
परम प्रेमनिधि रसिक्वर विरच्यो श्रीहरिचन्द ॥९२॥
प्रान-पियारे, प्रेमनिधि प्रीमन-जीवन-प्रान ।
विनके पद अरपन कियो यह वैशाख-विधान ॥९३॥





# प्रेम-सरोवर

## समर्पण

काज अक्षय वृतीया है, देखो जळ-वान की बाज कैसी-महिमा है। क्या तम मुझे फिर भी जल-दान दोगे ? कहाँ ! वरंच जलांजि दोगे; देखों में कैसा प्यासा हूं और प्यास में भी चावकामिमानी हूँ। aY । जिस चातक ने एक ज्याम घन की आशा पर परिंपूर्ण समद और निवयों तथा अनेक उत्तम मीठे-मीठे सोते. श्रीछ. कृप. कंड. बावली और झरनों को तुच्छ करके छोड़ दिया, उसे पानी बरसना तो दूर रहे, जो मचुर धन की अपनि भी न सन पड़े तो कैसे प्रात बचे १ देखों यह कैसी अनीति है, वही आनन्द्यन जी का कहना 'सब छोड़ि बहो इस पायो तुन्हें हमें छोड़ि कहो तस पायों कहा।' यह देखों कैसे संशय की बात है कि मैं तो दोनों छोक के यावत पहार्थ छोड़ बैठा, उस पर भी आप न पिघछे तो इससे तुन्हारे ही विषय में संशय होते हैं जो चिन्त के घैटवाँ की हिलाते हैं। पर चाहे तम इन्ह कही. मैं तो जत नहीं छोड़ने का। यह बड़ा हठ कौन मिटा सकता है ? जो कही कि 'तुम कबे हो. घर बैठे ही यह सम्पत खुटा चाहते हो और संसार की वासनाओं से द्वित होकर मी हमें खोजते हो' हो इस कैसे भी हों, तम वो अच्छे हो और इस कहाते तो तुन्हारे हैं, तो फिर तुमको इससे क्या ? मळे आवमी ही वनो 'सतां सप्तपदी मैत्री' इसी का निवाह करो, किसी मॉवि समझो । ए मेरे प्यारे, कुछ तो मानो । जो कहो धर्म. तो तम फल रूप हो। अब धर्म फिर कैसा ? जो कहो कलंक. वो प्रथम व्रमको कर्लक ही नहीं, और जो होवा मीं हो तो हम त्रमको ढिंढोरा पीटने तो कहते नहीं । केवल इस अपने दीन को आधासन दे दो कि निराश न हो और इन अनिवार्स्य अअओं को अपने अंचछ से निवारण करो और मव-ताप से परम तापित इस दीन-हीन दुखी को अपने चरण-कल्पतर की छाया में विश्राम दो. क्योंकि वैशास में ब्रायादान का वहा पुण्य है। जो कहा कि वैशास वहा पुण्य मास है, इसमें तुमने क्या किया ? तो मैने देखो यह कैसा उत्तम तीर्थ प्रेम-सरोवर बनाया है। जो इस तीर्थ में स्नान करेंगे. जो इस तीर्थ की विधि करेंगे. जो इस तीर्थ का ध्यान वरेगे. वे आप पुण्य-स्वरूप पावन होकर अपने शरीर के स्पर्श के धाय से तथा हवा से छोक को पवित्र करेंगे, क्योंकि सत्य प्रेम ऐसी ही वस्त है। तो क्या इस सीतड सरोवर में तुम न नहाओंगे ? अवस्य नहाना होगा. आप नहाचो और अपने जनों को कहो कि इसमें स्नान करें। प्यारे. यह अक्षय सरोवर नित्य भरा रहेगा और इसमें नित्य नए कमल फलेंगे और कमी इसमें कोई मल न आवेगा और इस पर प्रेमियों की भीड नित्य छगी रहेगी और प्रेम शब्द को विषय का प्रजादिक कहनेवाले वा प्रेसाधिकारी के अतिरिक्त कोई भी इस तीर्थ पर कभी न आवेंगे ( एवमस्त-एवमस्तु )। तो तुम तो साल करो कि मेरा परिश्रम सार्थक हो और इसका तीर्थपना पका हो जाय. क्योंकि तुन्हारे वा हमारे वा तुन्हारे किसी सेवक ' के नहाने से जल मात्र गंगा हो जाते हैं। तो आओ, इधर आओ. इस उत्तम वीर्थं का मार्ग 'दिखानेवाला तुम्हारे आगे चलता है, जिसका नाम-

अक्षय तृतीया, वैद्याख ग्रुक १ केन्छ तुम्हारा सं० १९३०-संगळ ४ \* \* \* है



# प्रेम-सरोवर

जिहि छहि फिर कछ छहन की आस न चित में होय। जयित जगत पावन-करन प्रेम घरन यह दोय ॥ १॥ प्रेस प्रेम सब ही कहत प्रेम न जान्यी कीय। जो पै जानहि प्रेम तो मरै जगत क्यों रोय !! २ !! प्राननाथ के न्हान हित घारि हृदय आनंद्। प्रेम-सरोवर यह रचत रुचि सों थी हरिचंद ॥ ३॥ प्रेम-सरोक्र यह अगम यहाँ न खावत कीय। आवत सो फिर जात नहिं रहत वहीं के होय ॥ ४॥ प्रेम-सरोवर मै कोऊ जाह नहाय विचारि। कळ के कळ हैं जहुरो अपनेहि आप विसारि ।। ५ ॥ प्रेम-सरोवर नीर को यह मत जानेह कीय। यह मदिरा को कुण्ड है न्हातिह वौरो होय।। ६।। प्रेम-सरोवर नीर है यह मत कीजौ स्थाल i परे रहें ज्यासे मरें उछटी ह्यां की चाछ ॥ ७॥ प्रेम-सरोवर-पंथ में चिछहें कौन प्रवीत। कमल-तंत की नाल सो जाको मारग झीन ॥ ८॥

प्रेम-सरोवर के लग्बी चम्पावन पह ओर। भॅवर विल्व्यन चाहिए जो आवै या ठीर ॥९॥ ळोक-ळाज की गॉठरी पहिळे देइ हुवाय। प्रेम-सरोबर पंथ में पाइं राखे पाय ॥१०॥ प्रेम-सरोवर की लखी बलटी गति जग माहि । जे खुवे तेई मछे तिरे तरे ते नाहि॥११॥ प्रेम-सरोवर की यहै सीरथ विधि परमान I छोक वेद कों प्रथम ही देह तिलाजंलि-दान ॥१२॥ जिन पॉवन सों चलत तम लोक वेद की गैल। सो न पॉव या सर वरी जल है जेहै मैल ॥१३॥ प्रेम-सरोवर पंथ ,में कींचड़ छीछर एक। तहाँ इनारू के खरो तद पैं बक्ष धनेक ॥१४॥ छोक नाम है पंक को बुच्छ बेद को नाम। वाह्रि देखि मत मुख्यो प्रेमी सुजन सुजान ॥१५॥ गहचर वन कुछ वेद को जह सायो वह स्रोर। तह पहुँचे केहि माति कोउ जाको मारग घोर ॥१६॥ तीक्रन विरष्ट दवागि सों असम करत तरखंद । प्रेमीजन इत आवर्डी न्हान हेत सानंद ॥१७॥ या सरवर की हीं कहा सोभा करीं बखान। मत्त मुद्दित मन और जहूँ करत रहत निव गान ॥१८॥ कवहूँ होत नहिं भ्रम निसा इक रस सदा प्रकास । चक्रवाक विखरत न जह रमत एक रस रास ॥१९॥ नारद शिव शुक्र सनक से रहत नहीं वह मीन। सदा अमुस पीके मगन रहत होत नहिं दीन ॥२०॥ नंददास, धार्नद्घन, सूर, नागरीदास। कुळाहास, हरिवंस, चैतन्य, गदाघर, व्यास ॥२१॥

इन आदिक जग के जिते प्रेमी परम प्रसंस । मेर्ड था सर के सदा सोमित संदर इंस ॥२२॥ तित बिन को इत आवर्ड प्रेम-सरोवर न्हात। फॅस्बी जगत भरजाद में बृथा करत जप ध्यान ॥२३॥ क्षरे बचा क्यों पनि मरी ज्ञान-गरूर बढ़ाय ! विना प्रेम फीको सबै छाखन करह उपाय ॥२४॥ प्रेम सक्छ अति-सार है प्रेम सक्छ स्वृति-मूछ ! प्रेस पुरान-प्रमाण है कोड न प्रेम के तुळ ॥२५॥ ब्रुथा नेम, तीरथ, घरम, दान, तपस्या आदि। कोऊ काम न आवर्ड करत जगत सव वादि ॥२६॥ **फरत देसावन हेत सब जप राप पूजा पाठ।** काम कब्र इन सों नहीं यह सब सखे काठ ॥२७॥ विना प्रेम जिय उपजे आनंद अनुसव ना हि। वा बितु सब फीको छगै समुझि छखडू किय मों हि ॥२८॥ ज्ञान करम सो औरह उपजत जिय अभिमान। हदू निक्ष्मे उपजै नहीं बिना प्रेस पहिचान ॥२९॥ परम चतुर पुनि रसिकवर कैसोड नर होय। विना मेम रूखी छगै वादि चतुरई सोय।।३०॥ जान्यो वेद पुरान में सकळ गुनन की खानि। जु पै प्रेम जान्यी नहीं कहा कियो सब जानि ।।३१।। काम कोष सय छोम मद सबन करत छय जौन । महा मोहड सो परे प्रेम माखियत तीन ॥३२॥ वितु गुन जोवन रूप घन वितु स्वारय हित जानि । श्रुद्ध कामना वें रहित प्रेम सक्छ रस-स्तानि ॥३३॥ अति सूझ्म कोमङ अविद्दि अति पवरो अविदूर। प्रेम कठिन सब वें सदा निस इक रस भरपूर ॥३४॥

### नारसेर्न्यु-मंत्रांबडी

जग मैं एव कथनीय है - सब कहु जान्यों जातं।
पै श्री हरि अद प्रेम यह उमय अकथ अळखात ॥३५॥
बंध्यों सकछ जग प्रेम में मयी सकछ करि प्रेम !
चळत सकछ छहि प्रेम को बिना प्रेम नहिं होम ॥३६॥
पै पर प्रेम न जानहीं जग के ओड़े नीच ।
प्रेम जानि कडु जानिबो बचत न या जग बीच ॥३०॥
दंपति-मुख अद विषय-रस पूजा निष्ठा ध्यान ।
इनसों पर बसानिए शुद्ध प्रेम रस-जान ॥६८॥
जविष मित्र मुत बंधु तिय इनमें सहज सनेह ।
पै इन में पर प्रेम नहिं गरे परे को एह ॥३९॥
एकंगी बिनु कारने इक रस सदा समान ।
पियहिं गने सर्वस्व जो सोई प्रेम प्रमान ॥४०॥
दरै सदा चाहै न कड़ु सहै सबै जो होय ।
रहै एक रस चाहि के प्रेम बसानी सोय ॥४९॥



# प्रेमाश्च-वर्षण

'पर-कारन रेह को बारे फिरी परनन्म बमारय है दरसी । निधि मीर सुधा के समान करी समझी निधि सुंदरता सरसी ॥ 'मन मार्नेद' बीवन-दायक है कवी मेरियी पीर हिये परसी । कवहूँ वा विसासी सुनान के जॉगन मों बँग्रुवान को के नरसी ॥'

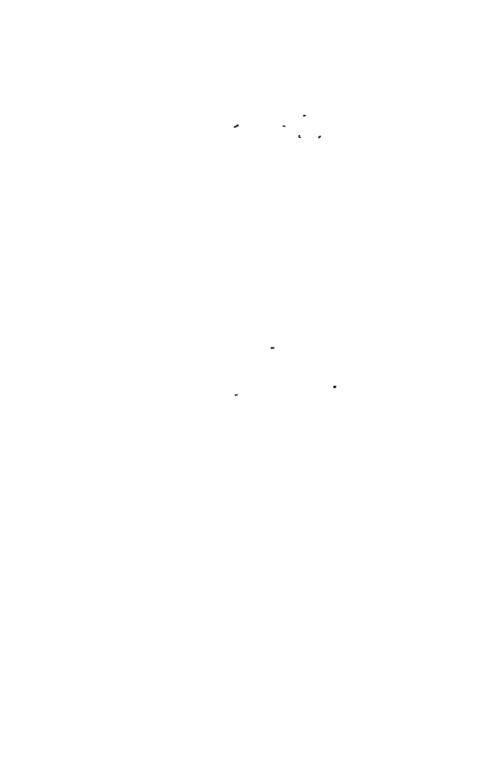

## समर्पण

कित्व,

यह प्रमाशु की वर्षा है। इससे नहाके तब मुझे छुओ, क्योंकि यहुत घूर्तवा करने से तुम अगुद्ध हो गए हो। क्या कहें, बहुत कुछ कहने को जी चाहता है और छेखनी कहनी-अनकहनी सभी कहना चाहती है, पर क्या करें, अदब का स्थान है, इससे जुप है और जुप रहेगी। हाथ हाथ, कभी मैं इस दुष्ट छेखनी को अपने प्रात-प्यारे जीवितेश, मेरे सर्वस्व की कुछ निंदा कैसे छिखने दूंगा। और जो छिखा भी हो तो छमा करना।

यह बसेड़ा जाने हो, आज क्यों नहीं मिछे ?

ले इन्हीं लक्षणों से तो कुछ कहने को जी चाहता है

न कहूँगा, रूठने का दर तो सबसे बड़ा है न

जैसा कुछ हूँ, बुरा मला तुन्हारा हूँ

लो इस वर्षा से जी वहलाओ

पर प्यारे, तुम भी कभी वरसो ।

बरसि नहीं नद सर समुद पूरे करुना-भौन । हम चातक छञ्ज चंचु-पुट पूरन में ब्रम कान ॥

सावन हरिवारी अमावस गुरु पुष्य संव १९३०

तुम्हारा चातक हरिश्चंद्र

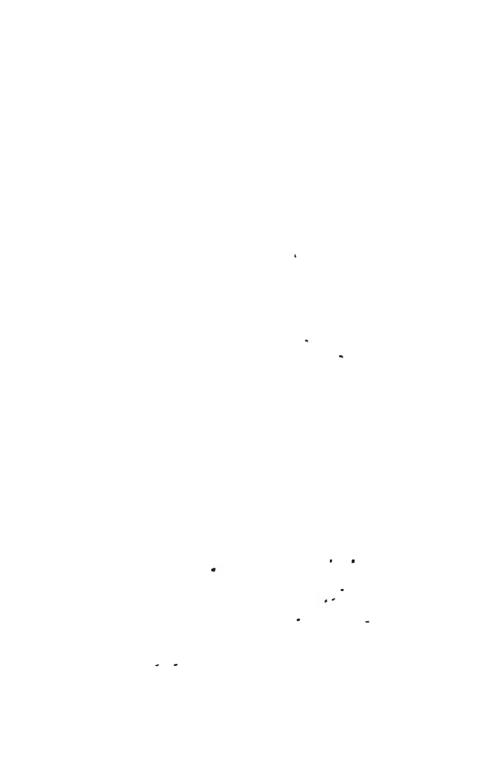



# प्रेमाश्च-वर्षण

मइ सिंख सोंहा फूलि रहि वन तुम बेळी चळै किन कुंज कुटीर !
हरे तरीवर मए सुनहरे किरकी मनहें अवीर !!
मुक्ति रहे रंग रंग के वादर मनु सुखए वहु चीर !
जानि बसेरा-समय कुळाहळ करत कोकिळा कीर !!
तन्यो वितान गगन अवनी छी मयो सुहावन तीर !
जसुना-जळ शळकत आमा मिळि ळहरत रंग भरि नीर !!
थीर समीर बहत कॅग सहरत सोमित बीर समीर !
"हरीचंद" इक तुव बिनु फीको सब मानत बळवीर !!?!!

सखी री सॉझ सहायक आई!

मेट्यो सथ बैरी प्रकास को सब कुछु दीन दुराई॥
अविन अकास एक सथो मारग कहुँ निर्दे परत दिखाई।
स्ने भए सबै यछ अजन घर मैं रहे दुराई॥
गरिन बुअवित तीहि चंचला चमकत राह दिखाई।
औरन के चक्चौंघा लावत तेरी करत सहाई॥
तैसेहि झीगुर झनकत नूपुर जासों नाहिं ग्रुनाई।
वायु मुखद ता दिसि वीहिं मेजत तर हिल् रहत बुलाई॥

बरसत नान्ही बूँव हरन अस कोकिङ करत बचाई। 'इरीचंद' चिं छत किन सासिनि रहु पिय अंकम छाई॥२॥

साँस गई री परम सुद्दाविन घिरि तम कीन वितान !

सए बाँचेरे कुंज करा-तर दुन्नी दुन्तद सो भान !!

घर गए गोप गाय गई गोहर सून भए सग थान !

पावस समय जानि सब बेगहि सोए ज़र-नारी पट वान !!
अविन सकास एक मयो देखियत परत नाहिं कक्क जान !

झनकत झिल्छी रट रहे दादुर कियो जात नहिं कान !!

तारे चंद मंद मए सारे किसहै कोड न प्रयान !

'हरीचंद' उठि चक्क निषरक तू मति चूके करि मान !! ?!!

जगावन ही मतु पावस आयो ।
भयो भोर पिय चठौ चठौ कहि मधुरे गरिज सुनायो ।।
बोछे मोर कोकिछा छुद्दके दादुर रोर मचायो ।
दाभिनि दमकी मंगळ बंदी-जन मतु नाच्यौ गायो ।।
छोटी बूँद बरिस बौकाए आळस सबै मिटायो ! 'हरीचंद' पिय प्यारी कों इन नेगहि आज जगायो ॥४॥

आजु प्रानप्यारी प्राननाथ सों मिछन चछी

छिस के पावस दास साजी है सवारी।

इन के पाँवरे बिछाय घन घुनि मंगछ सुनाय

दामिनि दमिक आगे करें चेंजियारी।।

ठौर ठौर राह बतावत झिल्छों

बूंव बरसि हरें अस सुसकारी।

'हरीचंद' समें को खित उपचार करि '

पावत न्यौद्धावर पियं उनहारी।।५॥

आजु तन मींजे वसनन सोहैं।
देखि छेहु भरि छोचन सोमा जुगळ अरी मन मोहैं॥
उपरे तन अनुरागहु उर के क्रिपे न जविप छजोहै।
रित के चिन्ह जुगळ तन वसनन डॅकेंडु उपरि उळटोहैं॥
अंग प्रभा मनु वसन रुको नहि प्रगटि खुळी सव सोहै।
'हरीचंह' हग भीजि रहे रुकि चड़िन सकत छळचौहैं॥।।।

बात बिजु करत पिया बदनाम ।
कौन हेतु वह छाज हरें सम विना बात वे-काम !!
बाजु गई हों प्रात जमुन-तट आयो तहें घनस्याम ।
पकरि मोहिं जछ बीच हछोखो तोको गर की गुम ।।
छरि कंकन को दियौ खरौटा मेरे मुख मुनु वाम ।
'हरीचंद' जाने जामै सब हिएँ न प्रीति मुद्दाम ।।।।।

विहरत रस मिर छाल विहारी ।
क्यों क्यों पन गरजत हैं त्यो त्यों लपटि रहत पिय प्यारी !!
होड़ा-होड़ी घन वामिनि सों केलि करत मुसकारो ।
बोल्य मोर दामिनी चमकत लखि दमगत रस मारी !!
रहे सिहराह मुजा मुज दीने राधा मातु-दुलारी ।
'हरीचंद' कवि-गन किए पावन कविता बोस निवारी !!८!!

दामिनि बैर करें विनु वात ।
 विषम बनत बिनु वात कुंत में जब कवहूँ चमकात !!
 निघरक जुगळ रहन निह पावत प्रगटावत रस-वात ।
 'हरीचंद' आखिर तौ चपळा सिह निह सकत सिहात ॥९॥

दामिनि वैरिनि वैर परी । जान न देत पिया प्यारे ढिग प्रगटत वास दुरी ॥

E

रैन अंघेरी स्थाम वसन तन जचापि रहत परि। तक चंसिक बितु बात वैरिनी मेरी छाज हरी।। घन गरजत बूँदन छित घर निहें रहियै घीर घरी। 'हरीचंद' तिज संक अकेडी पिय-मारग निकरी॥१०॥

मंगलमय सिंख जुगल-विद्वार ।

घढ़े प्रात ही कुंज ओट तें क्यो चुपके निहें छेव निहार !!

मंगल सेस भवन रस मंगल तहाँ जुगल मंगल की खानि !

मंगल बाढु बाढु मैं दीने मंगल बिंछ अल्झौंडीं बानि !!

मंगल जागत आल्स पागत मंगल नीद भरे जुग नैन !

मंगल लपटि लपटि के पुनि पुनिकवहुँ चठत करिकवहूँ सैन !!

मंगल परिरंभन आल्मिन मंगल तोतरे शब्द चचार !

'हरीचंद' मंगल वस्लम-पद जा वल विहरत विना विकार !!११॥

आजु कहु मंगळ घन एनए ।
गरजत मंद मंद सोई मंगळ मनवत कुंज छए ॥
वरसत बूंदन मनु अभिसेचत मंगळ कळस छए ।
चमिक मंगळामुकी दामिनी मंगळ करत नए ॥
मंगळ वैरख घग की पंगत मंगळ दादुर गान गए ।
मंगळ नाचत मोर मोरनी मंगळ कुंज वितान ठए ॥
मंगळ त्र बुंदावन जमुना मंगळ गिरिवर नाम छए ।
'हरीचंह'मंगळ वरळम-पद जा घळ जगळ विहार मए ॥१२॥

स्रक्षि वे वद्रा वरसन छागे री।

मोहिं मोहन पिय विज्ञ जानि जानि,

मुक्ति के सरसन छागै री।

हम उन विज्ञ अति व्याकुछ डोलैं, मुख सों हाय पिया कहि वोलैं,

प्रान आह अटके नैनन में तेरे दरसन छागे री।।

स्रित स्रितं के संजोग क्षिका को, करि के याद विक्करियों याको, छित समकित वूँवृति की मेरे जियरा इरसन छागे री। 'इरीचंद' निर्दे वरसत पानी, विरद्द अगिति को घृत सम जानी, कहा करें कित जाइं सेज सूनी छित तरसन छागे री।।१३।।

सखी मन-मोहन मेरे मीत ।
छोक वेद कुछ-कानि क्रॉब्रि हम करी धनहिं धों श्रीत ।।
विगानी जन के कारज सगरे चछटी सबही नीत ।
अब वो हम कबहूँ नहिं विजिहें पिय की श्रेम प्रवीत ।।
यहै बाहु-वछ आस यहै इक यहै इमारी रीत ।
'हरीचंद' निघरक विहरेंगी पिय वछ वोड जन जीत ॥१४॥

चरी सोहागित तेरे ही सिर राजतिङक विवि दीनो । वोही कों मन्दे सेहुर को टीको जिन पिय मन हरि छीनो ॥ नास्यो दरप सुन्दरीयन को मोग-आगं सब झीनो । 'हरीचंद' मय मेटि काम को राज अच्छ क्रज कीनो ॥१५॥

श्रीराघे सबको मान हसी।
अरी सुद्दागिन मेरी तू जब सेंदुर तिलक घसी।।
गिरे गरब-परवत जुवितन के रूप गरूर गसी।
रीवी सिद्धि मई रिकिंगन की चेविन दरप दसी।।
शिव समाधि छूटी शुक डोल्यी रिव सिस तेज छसी।
फूलन रूप-रंग तिल वीनी लग आनंद मसी।।
सबको माग रूप अधरामृत इकली पान कसी।
'हरीचंद' हरि तोहि लंक ले है निसंक बिहसी।।१६॥

सुरत-अम-जङ विहरत पिय-प्यारी । चाव सरे दोउ सेज नाव पे बाहु बाहु मैं धारी ॥ करि आसरो पियारी को पिय पावत कोड विधि पारो । 'हरीचंद' तह मौन वॉधि गछ हुवे भयो सुस्वारी ॥१७॥ '

प्यारी-रूप-नदी छनि देत।

मुखमा-जल मरि नेह-तरंगनि बाढ़ी पिय के हेत॥
नैन-मीन कर-पद-पंकज से सोभित केस-सिवार।
पक्रवाक जुग बरज मुहाए लहर लेत गल-हार॥
रहत पक-रस भरी सदा यह जदिए तक पिय मेटि।
'हरीचंद' बरसै सॉबल बन बढ़त कुल कुल मेटि॥१८॥

धाजु तन भानंद-सरिता वादी !
निरस्तत मुख प्रीतम प्यारे को प्रीति तरंगिन कादी !!
छोक वेद दोठ कूछ तरोवर गिरे न रहे सम्हारे !
हाव माव के मरे सरोवर वहे होइ के नारे !!
बुहो द्वानछ परम विरह के प्रेम-परव मो भारी !
मीन-बान के ने प्रेमी जन जछ छहि भए मुखारी !!
मई धपार न छोर विस्ताव नीति-नाव नहि चाछी !
'हरीचंद' वस्छम-पद-वछ वे अवगाहत सोई आछी !!१९!!

इमारे नैन वहीं निद्यों। वीती जानि जौधि सव पिय की जे इस सों विद्यों।। अवगाड़ी इन सकल अंग अज अंजन को घोयो। लोक वेद कुल-कानि वहाई सुख न रह्यो खोयो॥ सूचत हौं अकुलाइ अथाहन यहै रीति कैसी। 'इरीचंव' पिय महावाहु तुम आहत गति ऐसी।।२०॥

खेमदा ।

ए री मेरी प्यारी आजु पौढ़ि तू हिंडोरें। छिंडत छतान मैं सेज फॅसाई झरत फूछ चहुँ छोरें॥

## प्रेमाञ्च-वर्पण

मंद पवन छिरोहें हाछन में पीतम सों मुज जोरें। 'हरीचंद' मुख नीद सोइ तूं अपने पिय के कोरे ॥२१॥

पिय की खॅकोर रच्यो है हिंहोर ।
कंभ जॉर्चें अंक पटुडी मंद मुळिन झकोर ॥
हार झूमर पीत पट झाछर छगी चहुँ और ।
मुक्त मोर पिक किंकिन बदत तन स्वेद वरसत जोर ॥
तह रमिक झूछत प्रान-प्यारी चमिग थोरहिं थोर ।
'हरिचंद' सिक अम-हरन बीजन रहत है तुन तोर ॥२९॥

दोऊ मिछि स्छत कुंज वितान,। चहुँ और एकन एक सो छगे सघन विटप कतार। तापै लता रहिं लपटि घेरे मूल सो प्रति डार ॥ बहु फुछ तिन मैं फुछि सोइत बिविध वरन अपार। विमि अवनि तुन अंकुर-मई भयो वसो दिसि इक सार ॥ दोऊ० ॥ इक सवल लखि के दार दारची तहाँ ललित हिंबोल। तार्पे छता चहुँचा छपेटी झूमि झूमर छोछ।। तह झमकि झूळत होड़ चिद विद उमिग करहिं कछोछ। खेडें हॅसें गेद्रक चलवे गाइ मीठे वोल ॥ दोऊ०॥ झोटा वहुंची रमकत दोऊ दिसि डार परसत जाइ। फरहरत चंचल ख़ुलत वेनी अंग परत दिखाइ।। द्विट मोती-माछ युक्ता गिरव मू मनु मुक्त जन अधिकार गत छखि देत घरनि गिराइ ॥ दोऊ०॥ कसी कंचुकि होत ढीली खुळि तनी के बंद्। सिथिछ कथरी उद्दत सारी गिरत करके छंद।। प्रगट बदन दुरात अ्छत में तहाँ सानंद। मनु प्रेम-सागर मथत इत वत तरत कृदि वहु चंद् ॥ दोऊ०॥ इक डार पकरि हिळाड घरसावत क्रुसुम वहु रंग। इक नचत गावत इक बजावत बीन मधुर मृदंग।। इक खीचि भाजत एक को पट हॅसत मरी उमंग। इक छपटि खोरी खात भॅवरी अगटि अंग अनंग ॥ दोऊ०॥ इक रीक्षि झुछनि पै रही इक रही विरञ्जन ओर। इक होड़ दें झोटन बढ़ाबत सींह देत निहोर ॥ इक थिकत जतरत सिथिछ वैठत नटत घूमरि घोर। इक चढ़त झूळन हेत वदिके दाँव छाख करोर ।। दोऊ०।} इक भनत तेहि गृहि रहत दृजी हॅसत झगरत वात। इक कहत हम नहिं झुछिहैं मई सिथिछ सगरे गात।। तेहि सैंचि कोऊ आपने बढ होड पें छै जात। इक अमित बैठत ताहि दुजी करत अंचल वात ॥ दोऊ०॥ कोऊ अंचल होर कटि मैं वॉधि कसिकै देत। कों के प छावन की कहांटी चढ़त झोटा हेत ।। कोक गावि अंचल गाँत सो ग्रस सों प्रकोरे छेत । कोऊ वॉघि गाती हार सगरे मिरत रति रन-खेत ॥ दोऊ०॥ इक अभित मुख करि अरुन स्वेदित छेत विविध उसास। थए हाथ डोरी गहत राते मनहूँ राग प्रकास !! पिंडरि कॉपत अंग थहरत छहरि कच मुख पास। तन स्वेद-कन श्रष्ठकत रहत कोउ चाहि मंद् वतास ॥ दोऊ०॥ इक हरत झोटा देत पिय के गळ रहत छपटाइ। इक यीनि सबके आभरन पोहत तहाँ मन छाइ।। इक गिरत रपटत घन गरन सनि बरि छिपत इक जाइ। इक वसन डारन सों छुड़ावत रहे ने छपटाइ ॥ वोऊ०॥ गए भीजि सबके बसन छपटे बिविध अंबर गात। तन दुति अमूखन सहित भइ तह सवन को प्रगटात ॥

मन प्रात-पिय के मिछन अंतर-पट द्वरायो जात। सकि गई कर्ल्ड इसी फर भयो प्रगट प्रेम क्लात ।। बोका। इस बदव सक पिक मेंबर बातक मेक मोर बकोर। इत दार इहरनि होत प्रतिवृति मचिक दोळ शकोर ॥ इत इसिन हाहा सी सराहिन किंकिनी की रोर। **चत गान तान बॅधार्न बाजन मिळि तुम्छ फळ घोर ।। दोऊ० ।।** रंग रंग सारी रंग रंग के बहु अमूखन अंग। रॅग रंग फुछे फुछ चहुँ विसि आसरे रंग रंग।। रॅग रंग बादर छए तम तन रंग रंग अनंग। मतु क्याम ससि लखि रंग सागर चढि चल्यौ इक संग ॥ दोऊ० ॥ जर-तार सारी बादछा छै करत मोती तन स्त्रेव-कन बनस्याम जल हरि-प्रेम वरसत जात ॥ वर सो पराग अमोद मध्नंभद फूछ वरसत पात । मतुस्याम घन छखि उमि। चहुँ विसि तें चली वरसात ।।दोऊ०।। तद फूळ फळ महि रहि गमकि तिप घूप ठौरहि ठौर। मिह्दी सुगंध इसंग सारी अतर वासित और ॥ मिछि केस सोंबे अरगजा कुन छेप सगमव जोर। प्रक मोद मञ्ज र्वबोक स्वेद सर्गंघ छेत सकोर ॥ वोऽर०॥ घन तिकृत चमकिन तास् आभा पाइ जल चमकात । वन विविध भूसन वसन चमकति हुँसनि मैं द्विजपाँव !! चौँकि चमकिन नारि की मुख-चंद भमकिन गात। मिछि पीत पट के चसक मैं इक रंग सबै, दिसात !! दोकः।। वन भीजि सारी रंग रंग के बारि बहुत बदोत। सब रंग सिछि के बसन छापित मै प्रगट मुख जोत ॥ पिय के निचोरत चूनरी में रंग वूनो होता। मलु बहे मिछि रॅग-समुद में इक संग वहु रंग सोत ॥ दोऊ।॥

मुख पै कसंभी रंग सारी भींजि रही चुचाय। कट सगवगी है विमि रही गळ कचन मैं छपटाय ॥ मत् बाढ ससि ढिग छाड बाद्र सुधा बरसव आय। तेहि पान करि महि-पुच्छ सों सिव-सीस देत बहाय ॥ बोऊ०॥ तिनमें छवीछी छछित भी इपमानराय-क्रमारि। जापें रमा रति चरबसी सी कोटि फेकिय बारि।। जगस्वामिनी जन-काम-पूरिन सहज ही मुक्कॅवारि। कीरति-जसोमति-छाद्यळी ब्रजराज-प्रान-पियारि ॥ दोऊ०॥ तंन नीछ सारी मैं किनारी चंद-ग्रख परिवेख। सिद्र सिर दोड नैन काजर पान की मुख रेख।। बड़े नैना चपळ चितवनि क्याम हित अनमेख ।। गोरी किसोरी परम भोरी सहज सुन्दर मेख ॥ दोऊ०॥ हिंग बॉह जोरे जस बैठे नंदराय-क्रमार। प्रति रमक चितवनि हॅसनि छखि जीवन करत मतुहार।। सुरहाह अंचळ केस हारन करत मधुर वयार। रहे रीक्षि आपा मुळि वारंबार कहि विवहार ॥ वोऊ०॥ सिर मोर-मुकुट सोहावनो गर्छ गुंज-मार अनूप। तन स्थामसंदर पीत पट कटि सहजहीं नट रूप ॥ मत नीलगिरि पें बाल रवि की ललित लपटी घूप। प्रेमिन महा सुख देत अविहि उदार श्री ब्रज-भूप ।। दोऊ ०।। मुरष्ठ्रक चॅबर बिजना अङ्गानी क्रिए द्वाथ समाछ। पिकदान फूळ चेंगेर मूखन बसन कुसुमन माल।। शारी मरी जल हवा बीरा विविध विजन थाल। छिटतादि ठाढ़ीं अनुचरी दिग रूप की सी जाड ।। ब्रोकः।। इक करत आरति इक निष्ठावरि करत मनिगन छोरि । इक आइ राई छोन पारत इक रहत उन वोरि॥

वक मौर निरवारत खरी इक रहत मूखन जोरि।
इक बूँव आकृत आह इक पद पाँछि रहत निहोरि।।दोऊ०॥
सानंव-सागर वहो ताको कहूँ बार म पार।
बूदे करम कुळ हान नेम विदेक काम-विकार।।
पायो न नवाँहूँ याह शिव शुक रहे हारि विचार।
'हरिचंद' तेहि सवगह किय वक्षम-कृपा-आधार।।२३॥

सखी छिख यह रितु वन की होमा ।

इहकत कुंज कुंज मे कोकिछ छिख कै सब मन छोगा ।।

तय नए वृक्ष नए नए पहुन नए नए सब गोमा ।

तय नए पत फूछ फळ नए नए वेत हिथे में चोमा ।।

सीतळ चळत समीर शहायो छेत शुगंघ झकोर ।

तैसीइ शुख वन बमाइ रही है जगुना जू छेत हछोर ।।

नावत मोर सोर चहुँ बोरन गुंजत अिछ बहु माँ ति ।

बोळत चातक शुक फिक चहुँ विसि छिख कै वन की पाँ ति ।।

हरी हरी मूमि मरी सोमा सो देखत ही बनि आवे ।

वह सौदामिन वह स्थामळ वन बुंदा-विपिन-विहारी ।

गुगळ चरन कमळन के नख पै 'हरीचंव' विछ्हारी ।।२४॥

भाजु ज्ञजन्बष् फूर्की फूळन के साज सजि, व्यारी को मुख्यवत फूळ के हिंदोरे। फूर्खी जज मूमि सब द्वुम खता रहे फूर्कि, तैसोई पवन बहे फूळ के झकोरें॥ फूर्की सबी एक आई सॉक्ट सळोने गात, फूर्की प्यारी कंठ खगी प्रेम के हळोरें। 'हरीचंद' बळिहारी फूळि फूळि जात वारी, ं संगम शुन गावत सुर थोरे ॥२५॥

परख

सखी री मोरा बोळन छागे। मनु पावस को टेरि बोळावतं वासों अति अनुरागे।। किथौं स्याम घन देखि देखि कै नाचि रहे मद पागे। 'हरीचंद' बुजचंद पिया तुम आइ मिळी बड्-मागे।।२६।।

देखि सखि चंदा उदय भयो ।
कबहूँ प्रगट छखात कबहुँ बदरी को ओट मयो ॥
करत प्रकास कबहुँ कुंजन में छन छन छिपि छिपि जाय ।
मजु प्यारी मुख-वंद देखि के चूंघट करत छजाय ॥
खहो अछौकिक यह रितु-सोमा कछु बरनी नहिं जात ।
'हरीचंद' हरि सों मिछिबे कों मन मेरो छछचात ॥२०॥

सस्ती श्रव आनंद को रितु ऐहै।
बहु दिन प्रीसम तप्यो सस्ती री सब तन-ताप नसैहै॥
ऐहैं री मुक्ति मुक्ति के बादर चिट्ठै सीतल पौन।
कोइलि कुहुकि कुहुकि बोर्लेगी बैठि कुंज के भौन॥
बोर्लेंगे पिद्दा पिट पित्र बन अरु बोर्लेंगे मोर।
'हरीचंद्' यह रितु-श्रुबि लखि के मिलिहै नंदकिसोर॥२८॥

ससी री कहु वौ तपन जुड़ानी। जब सों सीरी पवन चछी है तब सो कहु मन-मानी।। कहु रितु बव्छि गई आछी री मनु बरसैगो पानी। 'हरीचंद' नम दौरन छागे बरसा के अगवानी।।२९।। सोजन कीजै प्रान-पिकारी । भई बड़ी बार हिंडोंछे झूल्त काज भयो श्रम भारी ॥ बिजन मीठे दूघ सुहातो छीजै भातु-हुंखारी । स्यामा-स्याम-बरन-कमळन पर 'हरीचंद' विटहारी ॥३०॥

ऐरी बाज शूबै है जी त्याम हिंहोरें। हुंदावन री सपन कुंज में ज़ुशुना जी छेवी हुछोरें॥ सँग थारे हुपमानु-नंदिनी सोहै के रॅंग गोरे। 'हुरीचंद' जीवन-पन बारी सुख छखती चित्र चोरे॥३१॥

आजु फूळी सॉझ तैसी ही फूळी राघा प्यारी ! तैसी ही जमुना फूळी, भीरन की भीर भूळी, तैसी ही समय मयो तैसी ही फूळी फुळवारी !! तैसे ही होटा वढ़े, अदि ही अनंद मढ़े, तैसोई अझनो राग गार्वे सुकुँवारी ! तैसोई खंदावन, तैसोई आनंद मन, तैसोही मोहन वर्ने 'हरीचंद' तहाँ बळिहारी !!३२॥

कडूं भोर वोछे री घन को गरज मुनि दासिनी दमके छितिया घरके । पिय विन विकल अकेली तक्ष्रूं विरह-मगिनि चिट भरके ॥ बह मुख की रिवयॉ निहं युले सोई वात जिय करके । 'हरीचंद' पिय से कैसे मिळ्छातियां सों बिरह वोझ मेरे सरके ॥३३॥

चीखरा

हिंबोरे स्वत क्षंत क्रुटीर । हिंबोरे राधा भी वस्त्रीर ॥ हिंबोरे सब गोपिन की भीर । हिंबोरे कार्लिंदी के तीर ॥ कालिही के तीर गहबर कुंज रच्यों है हिबोर। नव दुम छतन में शंध दे दे फूछ हैं चहुं ओर॥ तह निबिद्ध में शोमा मई अति ही सुगंध झकोर। छित हंस सारस मॅबर गुंजत नचत बहु बिधि मोर॥ सोमा अति झूछत भई आजु बृंदाबन मॉहि। एक स्तर्राहें एक चढ़िंहें पुनि एक आविंह एक जाहिं॥

तैसी मूमि सबै इरियारी। तैसी सीतळ चळत बयारी। डोळत फीर कतारी। तैसी झाडुर की खुनि न्यारी॥

दादुर की घुनि चहुँ ओर तैसी बीर-बघु छिब देत । बग-पॉति तैसी इयाम घन मैं इंद्रघतुष समेत ॥ जल बरिस नान्ही नान्ही बूँदन जिय बढ़ावत हेत । कहुँ पंथ निर्दे स्कार एनन सों जल हलोरा लेत ॥ जब चमकत घन वामिनी प्यारी तबै तुरंत। पिथ के कंठन लागई बाहुथी मोव अनंत॥

> तैसी सुकी एही छवारी। तैसे सोभित नवछ पतारी।। वामै ॲटिक रहे सारी। वेहि भाप छुड़ावव प्यारी।।

प्यारी छोड़ावत आपु सारी फूळ सिक खिस कै गिरें। सब हिलत हुम अरु ढार सोमा छसत ही मन को हरें।। बेला चमेली कुंद मरुआ अरु गुलावन के तरें। बहु रंग फूले फूळ तापै मंबर बहु विधि गुंजरें।। अति आनंद बाद यौ तहाँ शूळत है कुजचंद। सब कुजनारि मुलावहीं कबहुँ तरळ कहूँ मन्द।।

## प्रेमाम् वर्पण

सिर मोर मुकुट छिष छानै। स्तके मुरंग चूनरी राजै।। विद्धुआ किंकिनि सव वाजै। मतुकास नृपतिन्दळ गाजै।

मनु काम नृप की सैन गाजै जीवि सब संसार को ! कियो अचल पूरन प्रेम पंथहि नासि ग्यान-विकार को !! नित एक रस यह बल बसौ श्री क्याम नंदकुमार को ! 'हरिचन्द' का बरनै कहो या नित्य नवल विहार को !!३४!!!

#### राग मकार

बोळै माई गोबर्द्धन पर मोर ।

सावन मास घटा जुरि आई करत पपीद्य सोर ॥ बुंदाबन तर पुंज कुंज मैं ठाढ़े मंदक्तिरोर । वैसिद्दि सँग प्रवमानुनंदनी तन जोरन को जोर ॥ सीवळ चळठ समीर मुद्दायो भरत मुगंबि अयोर । या बृज माहि सदा चिरजीवै 'हरीचंद' विद-चोर ॥३५॥

सित री कुंजन बोछत मोर । वामिनि दमिक दसो दिसि दावत छूटि छुवत छित छोर ॥ मंद मंद मारत मन मोहत मत्त महुपगन छोर । 'हरीचंद' इजर्चंद पिया बिलु मारत मदन मरोर ॥३६॥

जेवत मींजत है पिय प्यारी। सावन मास घटा जुरि धाई बैठे मोर कतारी।। मुरष्ठळ चॅवर करत ळिजादिक बैठे कंचन थारी। स्यामा-स्थाम-ववन के ऊपर 'हरीचंद' बळिहारी॥३७॥

### भारतेन्द्र-प्रम्यावछी

चिरि चिरि घोर घमक घन घाए ।

चरसत वारि वड़ी वड़ी बूँडन इज-मंडल पर छाए ॥

वादुर वक पिक मोर पपीद्या चातक सोर मचाप ।

वामिनि वमकित वसहूँ दिसा सो वहु खद्योत चमकाए ॥

क्रसमित कुंज कुंड की कल्कि केतकि करूम सहाए ।

### ঘীরাতা

'हरीचंद्' हरिचंद्-नंद्न-छत्रि छखि रित-काम छजाए ॥३८॥

स्थाम घटा मिष स्थामही हिंडोरो वन्यौ,
स्थामा स्थाम झूर्छे जामें अतिही अनंद सों।
तैसोई तमाळ कुंज स्थाम रंग सोहत गोपी,
सव मिळि गार्वे आनेंद के कंद सों।।
अळि पिक मोर नीळकंठ स्थाम रंग सोहें,
स्थाम श्री यमुना वहें गित अति मंद सों।।
'हरिचंद' हरि की निरक्ति झवि महादेव,
स्थाम गज-खाळ ओढ़ि नार्वे गार्वे छंद सों।।३९॥

## सली री ठाड़े नंद-कुमार।

सुमग स्थाम घन सुख रस वरसत विसवन सॉझ अपार ॥ नटवर नवछ टिपारो सिर पर छिल छिन छानत सार । 'हरीचंद्' विछ वूँद् निवारत जव वरसत घन-धार ॥४०॥

### हिंबोस

मूख्त हैं राविका स्वाम संग नव रंग सुखत् हिंहोरे। गावत माछव राग रस भरे तान मान मचुरे सुर जोरे॥ जमगि रहीं वजनारि नवेडी पेंचरेंगचीर पहिरि चित चोरे। पंचरेंग छवि रस जुगळ माधुरी कहिन लाइ ज्यामळ रंग गोरे॥ वरसत मंद मंद बन तेहि जन पंच-रंग वादर सव सुख-बोरे। 'इरीचंद' वृषमातुनंदनी कोटिन ससि-खवि क्रिन मह छोरे॥४१॥

वृषमानु-कुमारी छाडिछी प्यारी झूडत हैं संकेत हो । सँग सुंदर सखी सुद्दावनी जिन कीनो हिर सों\_हेत हो !! सुंदर साज सिंगार किए सब पहिरे विविध रॅग चींर । हिछि मिछि मुख्यहि छाडिछी हो नव रस जसुना तीर हो !! सबै सोहाई नवछ वधू मिछि गावत गौरी राग हो । 'द्ररीचंद' सुख को घन वरसत बाद्यो सिळ्छ सोहाग हो !!४२॥

कलेक कीनै नंद-कुमार । सई बढ़ि वार जाहु जमुना-तट ठाढ़े सखा सब द्वार ॥ आज प्रात ही घेर रह्मी है वरसैगो बड़ी धार । ''हरीचंद' विल वेगहि ऐयो मींनोगे सुकुमार ॥४३॥

वृस घूस घन आए बरसत घूस घूस पिय,
प्यारी रंग सीन सोजन रस सीने।
पुद्ध पुद्ध पुद्ध चूँद परें छजन सों नीर झरें,
वातन रंग-सरे होऊ अरस-परस कीने।।
नागरि छिखाषि छडी विंजन वहु मों ति हात,
सीतळ जळ झारी सरि वींड़ादिक छीने।
'हरीचंद' हॅसें गार्वे सोजन को सुख पार्वे,
वारि फेरि सखी छन सोरि तोरि दीने।।१४॥।

लाल यह मुंदर वीरी कीनै । हॅसि हॅसि के नॅदलाल लरोगी मुख लोगार मोहिं दीनै ।। रंग रह्यों चीड़ी की रचन में चूनरि तैसिय कीनै । रस वाह पौ तिय की वातन में 'हरीचंद' पिय भीनै ॥४५॥

### भारतेन्द्रु-प्रन्थावकी

नाचत त्रजराज आज साजे नटराज-सांज, ' पावस सों विद् विद के होड़ सी छगाई। ' कोकिछ कछ वंसी-धुनि चृत्य कछा मोर नटिन, पीत बसन चपछा दुति छीनत चमकाई।। क्यों क्यों वरसत सुबेस त्यों त्यों रस वरसत, हिर धनगरजत उत इत रहे मृदंग बजाई। 'हरीचंद' जीति रंग रस्नो आजु जज असारें, हारे धन रीष्टि देव इस्समन झर छाई।।४६॥

इति



## जैन-कुतूहल

'अर्द्धजित्यपि जैन शासन रताः

## समर्पण

प्यारे!

तुम वो मेरा मत जानते ही हो, वो इस पचड़े से तुन्हे क्या ! यह देखो यह नया वमाशा जैन-ऊत्ह्छ नाम का तुन्हे दिखावा हूं। तुन्हे मेरी सौगंद, वाह वाह अवस्य कहना।

> केवल तुम्हारा हरिश्चंत्र

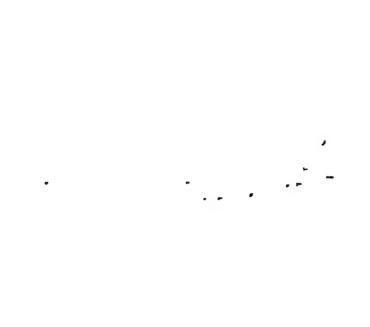



पियारे दूजो को अरहंत ।
पूजा जोग मानिकै जग मैं जाकों 'पूर्जें संत ॥
अपुनी अपुनी रुचि सब गावत पावत कोंसें निर्हे खेत ।
'हरीर्चर्व' परिनाम तुही है तासों नाम सनंत ॥ १॥

जय जय जयित ऋषम मगवान ।
जगतं ऋषम वुष ऋषम घरम के ऋषम पुरान प्रमान ।।
प्रगटित-करन घरम पथ धारत नाना वेश सुनान ।
'हरीनंद' कोच मेद न पायो कियो यथाहिष गान ॥ २॥

तुमिह् तौ पार्श्वनाथ ही प्यारे। तळपन छोर्गे प्रान वगळ ते छिन्हु होहु जो न्यारे॥ तुमसों भौर पास नहिं कोऊ सानहु करि पतियारे। 'हरीचंद' खोजत तुमही को वेद पुरान पुकारे॥३॥

सहो तुम वहु विधि रूप घरो । जब जब जैसो काम परै सब तैसो मेख करो ॥

### भारतेन्द्-प्रयावकी

कहुँ इंग्रन कहुँ चनत अनीयर नाम अनेक रते। मन पंथित प्रमायक कारन के सक्त विकरों। जैन घरन में प्रमाद किया तुम क्या बर्म समये। 'इर्नाकंक्' मुनकों विद्यु पाए करि छिर जान मरो ॥ ४॥

दात कोट नृर्त्व की यह मानो । हाओ भारे तीं कुनाहीं जिन-नींतर में जानो ॥ जन में तेरे दिना और हैं दूजों कीन ठिकानो । जहीं कुनो तहें कर मुन्हारों नेनन माहि समानो ॥ एक प्रेम हैं एकहि प्रन हैं इनरों एकहि दानो । 'हरीकंद' तब जग में दुजों भाव कहीं प्रगटानो ॥ ५॥

नाहि इंदरता खँडकी देह में।
नुन नो अवस अनाहि असेवर सो केंग्रे नक्ष्येह में।
नुन्हर्ग अनित अपार कहें पनि जाको बार न पाने।
नाकों बनि करि गाह सके क्यों युरो देह विचाने।।
केंद्र किनी ही होय तुम्हारी जो में नहिना न्वानी।
तो मरिनिति गुन सम दिहारे नेति नेति के नामी॥
वेद-सारतिह बारो जारे जो इक नुनकों गर्वै।
तो जन-कामी जन-जीवन क्यों नुनरो नाम कहाँवै।
जो नुद पह-रक्ष्यंजन नैनन कार्य तो यह सुष्ट्री।
ईरोनंदर्श दिन्न नाय-कुराक्यों वह असेट् गति वृक्षे।। ६॥

त्रैन को नाम्तिक थार्न कीन ? परम करम जो क्या कहिंसा सोई आवरन जीन !! सन् कर्मन को एक नित्रमानत अति दिवेककेथीन ! नित के मनहि दिक्त कक्त जो महा सृह ई नीन !! सब पहुँचत एक हि थछ बाही करी जीन पथ गीन । इन ऑखिन सों तो सब ही थछ स्झत गोपी-रीन !! कौन ठाम जहँ प्यारो नाहीं मूमि अनछ जछ पौन । 'हरीचंद' ए मतवारे तुम रहत न क्यों गहि मौन !! ७ !!

पियारे तुव गति अगम अपार ।
यामैं सोछै जीह जीन सो मूरल कूर गॅबार ।।
तेरे हित वकनो विन वातिह ठानि अनेकन रार ।
यासों विहकै और जगत नहिं मूरखता-ज्यवहार ।।
कहं मन बुद्धि वेद कर जिहा कहं महिमा-विस्तार ।
'हरीचंद' वितु मौन मए नहिं और उपाय विचार ॥ ८॥

कहाँ छी विकहेँ बेद बिचारे । जिनसों कछु नातो निह तोसो तिनके का पतियारे ॥ कागज अक्षर शब्द अर्थ हिय धारण मुख उचार । इनसो बढ़ि जा मैं कछु नाही ते पावहि क्यो पार ॥ तेरी महिमा अमित हते हैं गिनती की सब बात । 'हरीचंद' वपुरे कहिएँ का यह निह मोहि छखात ॥ ९ ॥

युक्ति सो हरि सो का संबंध । विना बात ही तरक करें क्यों चारहु हम के अंध ॥ युक्तिन को परमान कहा है ये कबहूं बढ़ि जात । जाको बात फुरै सो जीते यामे कहा छखात ॥ अगम अगोचर रूपहि मृरख युक्तिन मैं क्यों सानै । 'हरीचंद' कोठ सुनत न मेरी करत जोई मन मानै ॥१०॥

जो पै झगरेन मैं हरि होते । वौ फिर श्रम करिके उनके मिळिये हित क्यो श्रव रोते ॥ बर-घर मैं, चर नारिन मैं नित षठिकै झगरो होत । वहाँ क्यों न हरि अगट होत हैं अव-बारिधि के पोत ।। पसुगन मैं पच्छिन मैं नितही कळह होत है आरी । ती क्यों नहि तहूं अगट होत हैं आसुहि गिरवरधारी ॥ झगड़हु मैं कळु पूंछ छगी है बाहि होत का बार । तिनक बात पें झगरि मरत हैं जग के फोरि कपार ॥ रे पंडितो करत झगरो क्यों चुप है बैठो औन । 'हरीचंद' बाही मैं मिळिहैं प्यारे राधा-रौन ॥११॥

खंडंन जग मैं काको कीजै।
सब मत तो अपने ही हैं इनको कहा उत्तर दीजै।।
तासों बाहर होइ कोऊ जब तब कहु मेद बताबै।
ह्याँ तो वही सबै मत ताके तह दूजो क्यों आवै।।
अपने ही पै कोघि बावरे अपनो कार्टे अंग।
'हरीचंद' ऐसे मतवारेन कों कहा कीजै संग।।१२॥

पियारी पैये केवल प्रेस मैं।
नाहि झान मै नाहि ध्यान मै नाहिं करम-कुल-नेम मै ॥
नहिं मारत मै नाहिं प्यापन नहिं मतु मै नहिं वेद मैं।
नहिं झगरे मै नाहिं युक्त मैं नाहिं मतन के भेद में।।
नहिं मंदिर मैं नहिं पूजा मैं नहिं घंटा की घोर मैं।
'हरीचंद' वह वॉध्यो होलत एक प्रीति के होर मैं।। १३॥

धरम सब अटक्यो याही बीच । अपुनी आपु प्रसंसा करनो दूजेन कहनो नीच ॥ यहै बात सबने सीखी है का बैदिक का जैन ! अपनी-अपनी ओर खींचनो एक छैन निक्क दैन ॥ आग्रह अस्तो सवन के तन मैं वार्सो तत्व न पार्वे । 'हरीचंद' उळटी की पुळटी अपुनी रुचि सों गार्वे ॥१४॥

जै जै पदमावित महरानी । सब देविन मैं तुमरी मूरित हम कहूँ प्रगट छखानी ॥ तुमहि छच्छमी काछी वारा दुरगा शिवा मवानी । 'हरीचंद' हमको वो नैतन वूजी कहुँ न दिखानी ॥१५॥

कंत है बहुरूपिया हमारो ।

ठगत फिरत है मेस बद्छि जग आप रहत है न्यारो ॥

बूड़ो-च्यान-जती-जोगिन को स्वॉग अनेकन छावै ।
कवहूँ हिंदू जैन कवहुँ अरु कवहुँ तुरुक वनि आवै ॥

भरमत वाके मेदन मैं सब मूळे घोसा सात।
'हरीचंद' जानत नहि एकै है बहुरूप छसात॥१६॥

लगाको चसमा सबै सफेद।
तब सब क्यों को त्यों स्होंगो जैसो जाको मेव।।
हरो लाल पीरो जर लीलो जो जो रंग लगायो।
सोह सोह रंग सबै कल्ल स्हात वासों तल न पायो।।
आमह होहि सबै मिलि सोबहु तब वह रूप लसेहै।
'हरीचंव' जो मेद मुलिहै सोई पियकों पेहै।।१७॥

कहो अद्वैत कहाँ सो आयो। हमै छोदि दूजो है को जेहिं सब थळ पिया ळखायो॥ 'वितु वैसो चित पाएँ झूठो यह क्यौँ जाळ दनायो। 'हरीचंद' वितु परम प्रेम के यह अमेद निह् पायो॥१८॥

यह पहिले ही समुक्ति कियो । इ.स. हिंदू हिंदू के वेटा हिंदूहि को पय पान कियो ॥ तव तोहि तत्व स्क्रिहै कहूँ छौं पहिलेहि सो विन आपु रहे। जनम करम मैं हरिहि मानिकै खोए जे जग-तत्व छहे।। मेरो मेरो कहि कै मूले अपुनो हठहि (मुलात नही। 'हरीचंह' जो यह गति है तौ फिर वह नहीं दिखाय कही।।१९॥

इतनोही तौ फरक रहाौ। इसरो इसरो कहत सबै जग इस ही इस काहू न कहाौ।। जो इस इस सार्खें तो जग से और दिखाई कौन परै। 'हरीचंद' यह सेद सिटावै तबै तत्व जिय मैं चछरै।।२०॥

चहिये इन वातन को प्रेम !
कोरी 'हम' सो काम चलै नहिं मरी वृथा करि नेम !!
जब लो मूरति प्राननाय की खॉखिन मैं न समाय !
तव लों सव थल प्रीतम प्यारो कैसे सवहि लखाय !!
'खहं बहा' सव मूरल भासी ज्ञान गरूर वहाय !
तिक चोट के लगे उठत है रोइ रोइ करि हाय !!
जो तुम बहा चोट केहि लगी रोइ तजी क्यो प्रान !
'हरीचंद' हॉसी नाहीं है करनो ज्ञान-विधान !!२१!!

'शिवोहं' मासत सब ही छोग । कहूँ शिव कहूँ तुम कीट अन्न के यह कैसो संजोग ॥ अरघ मंग में पारवती हू शिवहि न काम जगावै । तुमको तो नारी के देखत अंग गुद्गुदी आवै ॥ तुमसो कहा संबंध त्रहा सों क्यो छॉटत ही झान । 'हरीचंद' मनमथ जागैगो तवै पड़ैगी जान ॥२२॥

जो पै सबै ब्रह्म ही होय । सो तुम जोरू जननी मानौ एक माव सो दोय ॥ त्रहा त्रहा कहि काल न सरनो तृथा मरी क्यों रोय । 'हरीचंद' इन धावन सो नहि त्रहाहि पैहो कोय ॥२३॥

जो पै ईज़्बर सॉचो जान।
तौ क्यों जग को सगरे मृरख झूठो करत बखान।।
जो करता सॉचो है तो सब कारजह है सॉच।
जो झूठो है ईज़्बर तो सब जगह जानो कॉच।।
जो हिर एक अहै तो साया यह दूजी है कीन।
'हरीचंद' कुछु मेंद मिल्यों न क्य्यों जिय आयो जीन।।२४॥

कही रे इक-मत है मतबारो । क्यों इतनो पाखंड रचि रहे बिद्ध पाए पिय प्यारो ॥ कहा समुक्ती, सिद्धांत कहा कियो, का परिनाम निकारो । कैसे मान्यों केहि मान्यों कौन चपाय विचारो ॥ सब की-हों पे सिद्ध कहा मयो तप करि क्यों तन जारो । 'हरीचंद' जो परम मुळम पय तापै कंटक हारो ॥२५॥।

मये सब सवबारे मतवारे ।
अपुनो अपुनो मत छैन्छै सब झगरत ज्यौं भिटहारे !!
कोड कड्ड कहत ताहि कोऊ दूजो खंडत निज इट घारे ।
कह झगड़े ही मैं तेहि मान्यौ पागळ मप बिचारे !!
अपुस मे पहिले सब मिळि निश्चौ करि होइ न न्यारे ।
ईरीचंद' आयो सो मार्खैं जामै मिळें पियारे !!२६॥

मत को नाहीं अर्थ अहै। तो सब कोई मत मत कहिकै फिर क्यो कछू कहै।। इन बातन में जानि परे नहिं सब कोउ कहा छहै। 'हरीचंद' चुप हैं सगरो जग यामै क्यों न रहे।।२७।।.

### भारतेन्द्र-प्रथावळी

नहिं इन झगड़नं में कड्छुं सार । क्यों छरि छरिकें मरो घावरे वावन फोरि कपार ॥ कोइ पायौ कें तुमही पैहो सो मास्त्रौ निरधार । 'हरीजंब' इन सब झगड़न सों बाहर है वह बार ॥२८॥

अरे क्यो घर घर भटकत ढोड़ी। कहा घर्षो तेहि कहूँ पाइहो क्यो विन वातन छोड़ों।। क्यों इन योथिन पोयिन डै के विना वात ही बोड़ों। 'हरीचंद' चुप है घर वैठो यामें जोभ न खोड़ों।।२९॥

खरावी देखहु हो सगवान की ।
कहाँ कहाँ भटकत खोळत है सुधि न ताहि कळु प्रान की ॥
तीन ताग मैं कहुँ ॲटक्यों कहुँ वेदन मैं यह डोळे।
कहुँ पानी में कहुँ उपवासन में कहुँ स्वाहा मैं घोछे॥
कहुँ पशरा वनि वनि वैठों कहुँ विना सरूप कहांयो।
-मंदिर महजिद गिरजा देहरन डोळत वायो धायो॥
वाटन मैं पोथिन मैं वैठ्यो घचन विपय वनि आय।
'हरीचंद' पेसे को स्रोजें केहि थळ देह बताय॥३०॥

छखी हिर तीन ताग में छटक्यी। रीझि रह्यो पानी चाटन पे करम-आछ में ॲटक्यो।। हाथ नचावत सोर मधावत अंगिन-कुंड है पटक्यो। 'ह्रीचंद' हरजाई विनके फिरत छखडु वह सटक्यो।ं२१॥'

माया तुम सो बड़ी अहै। तुम्हरो फेवल नाम बड़ो है वेद पुरान कहें॥ वस कल्लु निहं तुम्हरो या जग मैं यह जन सोच कहें। नाही तो 'हरिचंद' तुम्हारो है क्यों काम वहै॥३२॥

#### রীন-ক্রবৃত্ত

न जानै तुम कष्ठ हो की नॉही।
मूठहि वेद पुरान वकत सब भेद जान नहिं जॉही।।
तुम सॉचे हो के सपना हो के हो झूठ कहानी।
पित-उधारन दीन-नेवाजन यह सब कैसी वानी।।
जो सॉचे हो तुम अरु सगरे बेदादिक सब सॉचे।
'हरीचंद' तो हमहूँ पितत है उधरन सो क्यी वॉचे।।३३॥

अहो यह अति अचरज की बात । जानि बूक्षि के विष के फळ कों क्यों मूल्यौ जग खात !! सब जानत मरनो है जग मैं झूठे सुत पितु मात । 'हरीचंद' तो फिर क्यो नित नित याही मैं छपटात !!३४!!'

कहाँ नोहिं खोजिए ए राम । मंदिर वेद पुरान जग्य जप तप मैं तो नहिं ठाम ॥ जह जह माखत तह तह बाबत मिळत न कहुँ विसराम । 'हरीचंद' इन सो कहा वाहर अहै तिहारो धाम ॥३५॥॰

देखे पावत कौन सोहाग। बहुत सोहागिन एक पियरबा सब ही को अनुराग॥ खोजत सब पावत निह कोऊ घावत केरि करि छाग। 'हरीचंद' देखें पहिछे हम काको छागत माग॥३६॥



ı

# प्रेम-माधुरी

कंत्रमा मेस में सन् १८८२ में नूसरी व्यक्ति हुई कविवयन पुषा, अक्षुबर १८७५ ई॰



### प्रेम-माञ्जरी

### े दोडा

बार बार पिय आरसी सत देखहु चित छाय। सुंदर कोमळ रूप मे बीठ न कहुँ छिन जाय।। देखन देहुँ न आरसी सुंदर नन्दकुमार। कहुँ मोहित है रूप निज, मिर मोहिं देहु विसार।।

### समैगा

रासत नैतन में हिय में मिर कूर भए छिन होत अचेत है। सौतिन की कहें कौन कथा तसवीर हू सों सतराति सहेत है। छाग मरी अनुराग मरी 'हरिचंद' सबै रस आपुहिं छेत है। रूप-सुधा इकड़ी ही पिये पियहू को न आरसी देखन देत है।। १।।

कूकै छगीं कोइछैं कदंवन पै बैठि फेरि घोए घोए पात हिस्टिहिड सरसै छगे। बोडै छगे चातुर मयूर छगे नाचै फेरि देखि के सैंजोगी जन हिय हरसै छगे। हरो भई भूमि सीरी पवन चलन लागी लखि 'हरिचंद' फेर-प्रान तरसै लगे । फेरि झूमि झूमि वरपा की रितु लाई फेरि वादर निगोरे सुकि सुकि वरसै लगे ॥ २॥

पहिले ही जाय मिले गुन में अवन फेरि
ह्प-मुधा सिंध कीनो नैनहू पयान है।
इसिन नटिन चितविन सुसुकानि सुधराई
रिसकाई मिलि मित पय पान है।
मोहि मोहि मोहन-मई री मन मेरो मयो
'इरीचंद' मेद ना परत कल्ल जान है।
कान्ह भये प्रानमय प्रान स्ये कान्ह्रसय
हिय में न जानी परे कान्ह् है कि प्रान है।। ३॥

करि के अकेकी मोहिं जात प्राननाथ अवे कौन जाने आय कम फेर दुख हरिही। औद्य को न काम कल्ल प्यारे चनस्याम विना आप कें न जीहें हम जो पै हते चिरही। 'हरीचंद' साथ नाथ छेन मैं न मोहिं कहा छाम निज जीअ में चताओ तो विचरिही। वेह संग छेते तो टहरूह करत जातो पहो प्रान-प्यारे प्रान छाइ कहा करिही॥ ४॥

गुरु-जन धरिज रहे री वहु माति मोहिं : संक विनहूं की छादि प्रेम-रंग रॉक्वी मैं। स्याँही वहनामी छई छुछटा कहाई हों कछंकिनिहु चनी ऐसी प्रेम-छीक खॉकी मैं। कहैं 'हरिचंद' सबै छोद्दश्यो प्रान-प्यारे फाज यातेंं जग झुट्यो रहा एक मई सॉची मैं। नेद्द के बजाय बाज छोदि सब छाज साज बूंबट उधारि ब्रजराज-हेतु नाची मैं॥ ५॥

वात् थी करें दिन ही बिन ही बिन कोटि उपाय करी न जुहाई। दाहत जाज समाज सुनै गुरु की मय नींद सदें सँग छाई। छीजत देह के साथ में प्रानहुहा 'हरिचंद' करों का उपाई। क्योंहू जुझे नहिं कॉस् के नीरन छाड़न कैसी दनारि छगाई।।६॥

हाँ हि के मोहिं गए मधुरा हुवरी वहें जाय मई पटरानी। जो सुघि छीनी वो जोग सिखायों मए 'हरिचंद' मनूपम ज्ञानी।। गोप सो जो पै मए रजपूत छड़ी किन जोड़ को आपुने जानी। मारत ही अवखगन को तुम याही मैं बीरता आय खुटानी।।।।।

वाजी करें बंसी घुनि वाजि वाजि अवनन,
जोरा-जोरी ग्रुख-छवि चिविह चुराए छेत ।
हॅसिन हॅसावित जगत सों तिहारी ग्रुरि,
ग्रुरिन पियारी मन सब सो ग्रुराए छेत ।
'हरिचंद' बोळिन चळिन वतरानि पीत-,
पट फहरानि मिळि घीरज मिटाए छेत ।
जुळफें विहारी छाज-कुळफन वोरें प्रान,
प्यारे नैन-सैन प्रान संग ही छगाए छेत ॥ ८॥

हों वो विहारे विखाइवे के हित जागत ही रही नैन उजार सी। भाए न रावि पिया 'हरिचंद' छिए कर मोर छों हो रही मार सी। है यह हीरन सो जड़ी रंगन वापै करी कछ चित्र चिवार सी। देखो जू छाछन कैसी बनी है नई यह मुन्दर कंचन-आरसी॥९॥ सोई तिया श्वरसाय के सेज पै सो छवि छाछ विचारत ही रहे। पोंछि दमाछन सों अम-सीकर मींरन कीं निद्दबारत ही रहे। त्यों छवि देखिने कीं मुख तैं अछकें 'इरिचंद जू' टारत ही रहे। द्वैक घरी छीं जके से खरे चुपमातु-क्रुमार निहारत ही रहे।।१०।।

वोल्यों करें नूपुर अवन के निकट छवा,
पद-तल लाल मन मेरे विद्यां करें।
वाली करें वंसी छुनि पूरि रोम-रोम मुख,
मन मुसुकानि मंद्र मनिह हूँस्यों करें।
'हरिवंद' चलनि मुरनि वतरानि चित,
छाई रहें छवि जुग हगन मको करें।'
प्रानह ते प्यारी रहें प्यारों तू सदाई तेरों,
पीरो पट सदा जिय बीच फहकों करें।। ११।१

ष्टुजवासी वियोगिन के घर मैं जग झॉ दि के क्यों जनमाई हमें।'
मिलियो वड़ी दूर रहा। 'हरिचंद' दुई इक नाम-धराई हमें।'
जग के सगरे मुख सों ठिंग कै सहिवे को यही है जिवाई हमें।
केहि वैर सों हाय दुई विधिना दुख देखिवेही को वनाई हमें।।'रिश्ता

कहा कहों प्यारे जू वियोग मैं विहारे चित,
विरह-मनल छ्क भरिक भरिक छै। कैसे के विवार्ज दिन जोवन के हा-हा काम,
कर छै कमान मोप वरिक सरिक छै। मूलै नाहिं हॅसनि विहारी 'हिर्चंद' तैसी,
वॉकी चिवविन हिय फरिक फरिक छै।
वेवि वेवि छठत विसीठे नैन-वान मेरे,
हियं मैं कॅटीडी मौंह करिक करिक छै।। १३॥

कुवना जग के कहा वाहर है नैंव्लाल ने जा चर हाथ घरा। मधुरा कहा भूमि की भूमि नहीं नहें नाय के प्यारे निवास करा। 'हरिचंद' न काढ़ को दोष कड़ू मिलिहें सोह माग मैं नो उतसो। सबको नहाँ भोग मिल्यो बहाँ हाय वियोग हमारे ही वाँटे परतो।।१४॥

रोकहिं जो तो अमंगछ होय भी प्रेम नसै जो कहें पिय जाइए। जी कहें जाहु न तो प्रमुता जो कछू न कहें तो सनेह नसाइए। जी 'हरिचंद' कहें तुमरे दिन जीहें न तो यह क्यों पितआइए। तासों प्यान समै तुमरे हम का कहें आपै हमें समझाइए॥१९॥

भाजु सिंगार के केलि के संविर बैठी न साब मैं कोऊ सहेली। घाय के चूमे कवी अविविंद कवीं कही आपुहि प्रेम-पहेली। अंक में भापुने आपे लगे 'हरिचंद जू' सी करें भापु नवेली। प्रीवम के सुख मैं पिय-मैमई आए वें लाज के जान्यों अकेली।।१६॥

सोई बते सब मंजुङ कुंज अलीन की भीर जहाँ अदि हेली। साज अनेक सजे मुख के 'हरिजंद जू' त्यों ही खरी हैं सदेली। सोई नई रिक्यों रित की पिय सोई कहै दिग प्रेम-पहेली। सोचत सो मुख सोई मई तिय आए तें लाल के जान्यों अकेली।।१७॥१

तव तौ चलानी निज बीरता प्रमानी कै कै
प्रेम के निवाह बारे गरव गरूरे हो।
जान सों पिया कै कहो। प्रथम प्यान 'हरिचंद' अब बैठे कित दुरि दुरे हो।
हाय प्राननाथ-विजु सोगत अनेक विशा
स्तोह सुस आसा छागि अब छों मजूरे हो।
अजो तन तिजके न जाओ छजवाओ सोहिं
हा हा मेरे प्रान निरस्टक सुम पूरे हो।।१८॥

जा दिन छाछ षजावत बेजु अचानक साथ कहे मम द्वारे। हों रही ठाढ़ी सटा सपने छिस के हॅसे मो तन नंद-दुखरे। छाजि के माजि गई 'हरिचंद' हों भौन के मीतर मीति के मारे। वाही दिना ते चवाइनहूं मिछि हाथ चवाय के चौचंद पारे।।१९॥

हुज में जब कौन कछा बसिये बितु बात ही चौगुनो चाव करें। अपराध बिना 'हरिचंद जू' हाय चवाइनें घात कुदाव करें। पौन मों गौन करे ही छरी परें हाय बढ़ोई हियाव करें। जौ सपनेहूं मिळे नॅव्छाछ तौ सौतुख में ये चवाव करें।।२०।)

भाजु कुंज मंदिर मैं छके रंग दोऊ बैठे, केछि करें छाज छोड़ि रंग सो जहकि जहकि । ससीजन कहत कहानी 'हरिचंद' तहाँ,

नेह मरी केकी कीर पिक सी चहकि चहकि । एक टक बदन निहारे बिछहार छै छै,

गाड़े मुज मरि छेत नेह सों छहकि छहकि। गरें छपटाय प्यारी बार बार चूमि मुझ, प्रेम मरी बार्ते करें मद सो बहकि बहकि॥२१॥

भाजु कुंज-मंदिर भनंद मिर बैठे क्याम,

क्यामा-संग रंगन धर्मग अनुरागे हैं।

घन घहरात बरसात होत जात ब्यों ब्यो,

त्योंही त्यों अधिक दोक प्रेम-पुंज पागे है।

'हरीचंद' अडकें क्योड पें सिमिटि रही,

बारि बुंद चूभत अतिहि नीके छागे है।

भींजि भींजि डपटि डपटि सतराइ दोक,
नीड पीत मिडि भए एके रंग बागे हैं।।२२॥

वत के सब नाँव घरें मिछि व्यों व्यों बढाइके त्यों होऊ चाव करें । 'हरिचंद' हुँसे निवनो सबही विवचो हुढ होऊ निभाव करें। सति के चहुँचा चरचा रिसि सों परतच्छ ने प्रेम-प्रमाव करें। इत होऊ निसंक मिळें विहरें उद चौरानो छोग चवाव करें ॥२३॥ मिळि गाँव के नाँव बरी सवही चहुँचा छखि चौरानी चाव करों। सद भाँ वि हमें बदनास करों कडि कोटिन कोटि इटावें करी। 'हरिचंद्' जु जीवनको फल पाय चुकी अव छाख उपाव करो। हम सोवत हैं पिय-अंक निसंक चवाहनै आओ चनान करी ॥२४॥ च्याक्ळ हों तहपीं वित पीतम कोऊ वी नेक हवा उर ठाओ । प्यासी वलौं वन रूप-समा विन पानिप पीको पपीहै पिआओ। जील मैं हौस कहूँ रहि जाय न हा 'हरिचंह' कोऊ उठि घाओ । बार्वे न आवे पियारी अरेकोऊ हाल ती जाह के मेरी सनाको ॥२५॥ जानत हों नहीं ऐसी सखी इन मोहन जैसी करी हम सों हुई। होत न जापुने पीज पराए क्यों यह बोछित साँची अरी मई। हा हा कहा 'हरिचंड' करों विपरीत सबै विधि नैहम सों ठई। मोहन हैं निरसोही नहा मए नेह बढाव के हाय बना दर्ड ।।रहा। जानि के मोहन के निरसोहहि नाहक वैर विसाहि कर परी। त्यों 'हरिचंद' विनारि के छोक सो बेद की खीक सही निव्दें परी। जापनि ही करनी को मिल्यो फळ वासों सबै सहते ही सरे परी। यामैं न और को दोप कड़ सित कुछ हमारी हनारे गरें परी।।२७।। नेह ख्याय छुमाय छई पहिले बुल की सब ही सकुमारियाँ। वेन वजाय बुखाय रमाय हँसाय खिळाय करी ननहारियाँ। सो हरियंद जुदा है वसे विव के हरसों जल-बार विचारियों। बाह ज प्रेम निवासो सरू बिहारियाँ काळन ने विहारियाँ ॥२८॥

मेरी गळीन न भाइए छाळन यासों सनै तुमहीं छखि जाइहै। प्रेम तो सोई छिप्यो जो रहे प्रगटै रसह सब मॉ ति नसाइहै। भाइहैं। होही उतै 'हरिचंद' मनोरथ आपको छुंज पुराइहै। अंक न बाट में छाइए जू कोड देखि जी तैहै कछंक छगाइहै।।२९॥

मारग प्रेम को को समुक्तै 'हरिचंद' यथारय होत यथा है। छाम कछू न पुकारन में यदनाम ही होन की सारी क्या है। जानत है जिय मेरो मछी विधि और उपाय सबै विरया है। बावरे हैं हुज के सगरे मोहिं नाहक पूछत कौन विथा है।।३०॥

जिय पै जु होइ अधिकार तो विचार कीजै
छोक-छाज भछो बुरो भर्छे निरधारिए ।
नैन श्रीन कर पा सनै पर-बस भए
डतै चिछ जात इन्हें कैसे कै सम्हारिये ।
'हरीचंद' मई सब भॉति सों पराई हम
इन्हें ज्ञान कहि कहो कैसे कै निवारिए ।
मन मैं रहै जो ताहि दीजिये विसारि मन
खापै बसै जामें साहि कैसे कै विसारिए ॥३१॥

होते न डाड कठोर इते जु पै होते कहूँ तुमहूँ बरसानियाँ। गोकुड गॉव के डोग कठोर करें जत हीय मैं मारि निसानियाँ। चौँ तरसावत हो अवडागन को मुख देखिबे को दिध-दानियाँ। दीनता की हमरे तुमरे निरदेपनहू की चर्डेगी कहानियाँ॥३२॥

वेनी सी बखाने किव ज्याजी काजी काजी आजी तिन सबहू कों प्रतिपाली सही काजी है। ताही सों स्ताल नेंदलक बाल कूदि जल नाज्यों जाय ताहि चाहि स्पमा न चाली है। तहाँ 'हरिषंद' सबै गाँव के समासे छगे तिन के अझत सुद्ध कीनी खुद स्वाछी है। स्वोंही स्वों नचत प्यारी राधे तेरे हम दोय त्यों ही स्वों नचत फन पर वनमाछी है।।३३।।

नैन छाछ इसुम पछास से रहे हैं फूछि
फूछ-माछ गरें बन झाछरि सी छाई है !
मॅबर गुँजार हरि-नाम को उचार विमि
कोकिछा सों इड्डिक वियोग राग गाई है ।
'इरीचंद' विजि पतझार घर-बार सबै
बौरी बनि बौरि चार पौन ऐसी बाई है ।
वेरे बिछुरे ते प्रान कंत के हिमंत अंत
वेरी प्रेम-जोगिनी बसंत बनि आई है !!३४!!

पीरो तन पद्धो पूळी सरसों सरस सोई

मन गुरझानो पतझार मनौ छाई है।
सीरी स्वॉस त्रिविष समीर सी बहति सदा
ऑखयाँ वरिस मण्ड झारे सी छगाई है।
'हरीचंद' पूछे मन मैन के मसूसन सो

ताही सों रसाछ वाछ बदि के बौराई है।
तेरे विछुरे ते प्रान कंद के हिमंत अंत

तेरी प्रेम-जोगिनी बसंत बनि आई है।।३५॥

एरी प्रानण्यारी विन देखे मुख तेरो मेरे जिय मैं विरह-घटा चहरि चहरि चटै। त्योही 'हरिचंद' सुधि मूळत न क्योहू तेरो ळॉंबो केस रैन दिन छहरि छहरि चटै॥ गिंद् गिंद् चठत कॅटीले कुच कोर तेरी सारी सों लहरदार लहारे लहारे कहैं। सालि सालि जात आये आये नैन-वान तेरे बूंघट की फहरानि फहारे फहारे क्टै ॥३६॥

बैठे सबै गुरु छोग जहाँ तहाँ आई वधू छिल सास मई खरी। देन उराहनो छागी सबै निसिको अति भोरी न जानत रीत री। ढीठ तिहारो बड़ो 'हरिचंद' न देखत मेरी झु ऐसी दसा करी। जॉचर दीनो संसी गुरू मैं कहि सारी फटी तो बनाइहै दूसरी।।३७॥

प्रानिपयारे तिहारे छिये सिल बैठे हैं देर सो माछती के सर।
त् रही वार्ते बनाय बनाय मिछै न ह्या गहिकै कर सो कर।
तोहि घरी हिन बीवत है 'हरिचंद' उत्ते जुग सो पछडू भर।
तेरी तो हॉसी उत्ते नहिं धीरज नौ घरी महा घरी में जरे घर।।३८॥

दीनद्याल कहाइ के घाइ के दीनन सों क्यों सनेह बढ़ायो। त्यों 'हरिचंद' जू देदन में करनानिधि नाम कहो क्यों गनायो। एती रुखाई न पाहिये तापें कृपा करिके लेहि कों अपनायो। ऐसी ही जो पै सुमाब रही तो गरीब-नेवाल क्यों नाम बरायो।।३९॥

क्यों इन कोमल गोल कपोलन देखि गुलाव को फूल लजायो ! त्यों 'हरिचंद' जू पंकल के वल सो सुकुमार सबै अंग भायो ! अमृत से जुग ओठ लसे नव पहन सो कर क्यों है सुद्दायो ! पाहन सो मन दोते सबै अंग कोमल क्यों करतार बनायो ॥४०॥

आओ सबै जुरि के कृज गाँव के देखन को ने रहे अकुछात हैं। चार चवाइने छै दुरवीनन वाओ न आज तमासे स्वात हैं। सास-जेठानी-सखी संग की 'हरिचंद' करी मिछि मेद की वात हैं। घूंचट टारि निवारि मये पिय को हम धाजु निहारन जात हैं॥४१॥ एक ही गॉब में बास सदा घर पास हही निह जानती है।
पुनि पॉचऍ सावऍ आवत आत की आस न चित्त में बानती हैं।
हम कीन उपाय करें इनको 'हरिचंद' महा हठ ठानती हैं।
पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना कॅस्बियों दुखियों निह मानती हैं।।४२।।

यह संग में लागिये होलें सदा वित देखे न बीरज आनती है। जिनह जो वियोग परे 'हरिचंद' तो चाल प्रते की सु ठानती है। बहनी में थिरें न झर्पें वहार्पें पल मे न समाइबो जानती हैं। पिय प्यारे विहारे निहारे बिना लॅखियाँ दुखियों नहीं मानती हैं।।४३।।

व्यापक ब्रह्म सबै बल पूरन है हमहूँ पहिचानती हैं। पै बिना नॅड्लाल विहाल सदा 'हरिचंद' न झानहि ठानती हैं। तुम कभी यहै कहियो उन सों हम और कल्लू नहिं जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना ॲस्तियाँ तुस्तियाँ नही मानती हैं।।४४॥

वितको छरकाई सो संग कियो अब सोऊ न सायहि साजती हैं। 'हरिचंद' जू जानि हमें बदनाम चबाब घने उपराजती हैं। हम हाय फर्डिकिन ऐसी मई सिक्सयों छित कै मोहि माजती हैं। निसि-वासर संग मैं के रहती मुख बोछिने सों अब छाजती हैं।।४५॥

पहिले बहु मांति मरोसो दियो जब ही इम छाइसिछावती हैं। 'इरिजंद' मरोसे रही उनके सखियों वे इमारी कहावती है। अब वेई जुदा है रही इम सों उछटो मिछि के समुझावती है। पहिछे तो छगाइ के आग अरी जळको अब आपुहि धावती है।।।४६।।

सव आस तौ छूटी पिया मिछवे की न जाने सनोरय कीन सर्जें। 'इरिचंद' जू दु:स अनेक सहैं पे अड़े है टरें न कहूं कों सर्जें। सव सो निरसंक है वैठि रहें सो निरावर हू सों कछू न छजे। नहि जान परें कछु या तन को केहि मोह ते पापी न प्रान तर्जें ॥४७॥

### भारतेन्द्र-अंथावस्त्री

मोहन सों जब नैन छगे तब तो मिलिके समझावन घाई। प्रीति की रीति को नीति कही मिछिवे की अनेकन बात सनाई। वेऊ दगा दे जुवा है गई 'हरिवंद' जू एक दू काम न आई। हाय मै कौन उपाय करीं सिखयाँ अपनी है गई ज पराई ॥४८॥ हाय दशायह कासों कहीं कोड नाहिं सने जो करे हैं निहोरन । कोऊ बचावनहारो नहीं 'हरिचंद' जू यो तो हितू हैं करोरन। सो सुधि के गिरिधारन की अब धाइ के दूर करो इन चोरन। प्यारे विहारे निवास की ठौर कों बोरत हैं केंसुआ बरजोरन ॥४९॥ हित की हम सों सब बात कही सुख-मूछ सबै बतरावती हो। पै पिया 'हरिचंद' सों नैन छगे केहि हेत ये वार्ते बनावती ही । यहाँ कौन जो मानै तिहारो कह्यो हमें वातन क्यों वहरावती हौ। सजनी मन पास नहीं इमरे तुम कौन को का समझावती हो ॥५०॥ जब सों हम नेड कियो उन सों तब सों तम बार्वें सनावती हो । हम औरन के चस में हैं परी 'हरिचंद' कहा समझावती है। कोड आपुन मुख्टि बूझहु तौ तुम क्यों इतनी वतरावती हो। इन नैनन को सबी दोष सबै हमें झुठिह दोप छगावती हो ॥५१॥ जिनके हित त्यागिकै छोक की छाज कों संगही संग मे फेरो कियो। 'हरिचंद' ज त्यो मग आवत जात में साथ घरी घरी घेरो कियो । जिनके हित में बदनाम मई तिन नेक कहा नहि मेरो कियो। हमे व्याकुछ ब्रोबिकै हाय सखी कोड और के जाह बसेरो कियो।।५२॥ पिय रूसिने छायक होय जो रूसनो बाही सों चाहिए मान किये। 'हरिचंद' तौ दास सदा बिन मोल को बोलै सदा रुख हेरो छिये। रहै तेरे सुसै सों सुसी निव ही सुस तेरो ही प्यारी विछोकि निये। इतने हु पै जाने न क्यों त रहै सदा पीय सों मींह वनेनी किये ॥५३॥

पहिले वितु जाने पिछाने विना सिली घाइ के आगे विचारे विना। अपुने सों जुदा है गई तुरते निज लाम औ द्वानि सम्हारे विना। 'हरिचंद' जू दोष सबै इनको जो कियो सब पृले इमारे विना। वरिआई लखो इनकी उलटी अब रोबहि आपु निहारे विना।।५४॥।

श्राय के जगत वीच काहू सों न करे वैर कोऊ कड़ू काम करें इच्छा जौ न जोई की ! श्राह्मण की छत्रिन की वैसनि की स्टून की अन्त्यन मलेख की न ग्वाल की न मोई की !' मले की बुरे की 'हरिचंद से पतितह की योरे की वहुत की न एक की न दोई की ! चाहे जो चुनिन्दा मयो जग बीच मेरे मन तो न तू कहाँ कहूँ निंदा कर कोई की !!५५॥।'

मैं हृषमातुपुरा को निवासिनि मेरी रहै हृज-नीयिन मॉवरी।
एक संदेसो कही तुम सों पै छुनो जो करो कछू ताको उपावरी।
जो 'हरिचंद' जू कुंजन मैं मिळि जाहि करी छखि के तुम वावरी।
वृक्षी है वाने दया करिके कहिये परसों कव होयगी रावरी।।

केहि पाप सो पापी न प्रान चर्छें सटके कित कौन विचार छयों। नहि जानि परें 'हरिचंद' कड़ू विधि ने हमसों हठ कौन ठयो। निसि साजहू की गई हाय विहाय विना पिय कैसे न जीव गयो।। हत-सागिनी ऑखिन को नित के दुख देखिने को फिर भोर सयो.।।५७।।

इस वो सब भाँवि विद्वारी मई तुम्दै झाँ दि न और सो नेह करी । 'हरिचंद' जू झॉक्यों सबै कछु एक विद्वारोई व्यान सदा ही घरों । अपने को परायो वनाइ के छाजहू झाँ दि खरी विरहागि जरों । सब ही सही नाहिं कहाँ कछु पै तुब छेले नहीं या परेले मरों ॥५८॥. आजु छों जो न मिछे तो कहा हम तो तुमरे सब भॉित कहावें। मेरो स्राहनो है कछु नाहिं सबै फल आपुने भाग को पार्वे। जा 'हरिचंद' भई सो भई अब मान चले चहें तासो सुनावें। त्यारे जू है जग की यह रीति विदा की समै सब खंठ लगावें।।५९॥

जान दे री जान दे विचार कुळ-कानहू को गावन दे मेरे कुळटापन के गाय को ! मैं तो रही मूर्छि विन बात को बिचारे जौन अस को बिगारे छॉड़ ऐसे सब साथ को ! देखों 'हरिचंद' कौन ठाम पायो जामें पिछ-ताय रहि गई घन पाय खोयो हाथ को ! जरी ऐसी छाज साबै कौन काज जाने आज छसन न दीनों सरि नैन प्रातनाथ को !!६०!!

सदा व्याकुछ ही रहें आपु विना इनको हू कछू कहि जाहये तो । इक वारह तोहिं न देख्यी कम् तिनको मुखनंद विखाहये तो । 'हरिचंद्'जू ये कॅस्बियॉं निव की हैं वियोगी इन्हें समुझाहये तो । दुखियान को प्रीतम प्यारे कवी बहराह के बीर बराहये तो ॥६१॥

रोर्चें सवा नित की दुखिया बनि ये ॲखियों जिहि चौस सो छागी। रूप दिखाओ इन्हें कवहूँ 'हरिचंद'जू जानि महा अनुरागी। मानिहै औरन सो निहें ये ठुव रंग रॅगी कुछ छाजहि त्यागी। ऑसुन को अपने ॲचरान सों छाउन पोंछि करी वड़-आगी॥६२॥

घर-बाहर-केन को काम कडू नहिं को यह रार निवारि सकै। 'हरिचंद जू' जो बिगरी विदेकै तिन्हें कोन है जोन सुवारि सकै। समुझाइ प्रवोषि के नीति-कथा इन्हें धीरज कोऊ न पारि सकै। तुन्हरें वितु छाछन कौन है जो यह प्रेम के ऑस् निवारि सकै।।६२॥ सँग में निसि-बासर ही रहते जिनते कल्ल वार्ते न मैंने क्रिपाई। जे हितकारिनी मेरी हुवीं 'हरिबंद जू' होय गईं सो पराई। सो सब नेह गयो कित को मिळिबे की न एकहू बात बताई। और बवाब करें रळटो हरि हाय ये एकडू काम न आई।।६४॥

ही कुछदा हीं कर्छकिनी हीं इसने सब छों कि दयो कहा खोली। आक्षी रही अपने घर में तुम क्यों यहाँ आइ करेजहि छोली। छागि न जाय कर्डक तुम्हें कहूँ दूर रही सँग छागि न डोली। बावरी हीं जो मई सजनी तो इटो इस सों मित आइ के बोली।1६५॥

आयो सकी सावन विदेश मन-मावन जू कैसे करि मेरो चित हाय बीर बारिहै। ऐहै कौन झूळन हिंडोरे वैठि संग मेरे कौन मसुहारि करि मुला कंठ पारिहै। 'हरीचंद' भींजत बचेहै कौन भींजि आप ' कौन सर छाह काम-साप निरवारिहै। मान समै पग परि कौन समुझैहे हाथ कौन मेरी प्रानप्यारी कहि कै पुकारिहै।।६६॥

बेरि घेरे वन आए छाय रहे चहुँ ओर
कीन हेर प्राननाथ सुरति विसारी है।
वामिनी व्यक जैसी जुगनूँ चमक वैसी
नम मैं विशाल बग-पंगति सँवारी है।
ऐसी समैं 'हरिचंन' घीर न घरत नेकु
विरद्ध-विया ते होत व्याकुल पियारी है।
प्रीतम पियारे नंदलाल विद्य हाय यह
सावन की रात किवी द्वीपदी की सारी है।।

### भारतेन्द्र-अंथावडी

तै सन फेरिबो आनी नहीं बिंछ नेह निवाह कियो नहीं आवत । हेरि के फेरि युर्ख 'हरिचंड़ जू' देखनहू को हमें वरसावत । ग्रीत-पपीहन को घन-साँवरे पानिप-रूप कवीं न पिआवत । जानों न नेक विधापर की बिंछहारी तऊ हों युजान कहावत ।।ऽ८।।

साई गुरु छोग संग न्यौते त्रज गाँव नई
दुछही सुहाई शोमा अंगन सनी रही।
पृष्ठे सन-योहन बतायो सिखयन यह
सोई राषा प्यारी वृपमानु की जनी रही।
'हरीचंद' पास जाय प्यारो छळचायो दीठ
छात की बैंसी सो मानो हीर की अनी रही।
देखो अन-देखो देख्यो आयो सुख हाय तऊ
आयो सुख देखिने की हीस ही बनी रही।।
इपी

मूळी सी अमी सी चौंकी नकी सी यकी सी गोपी

तुस्ती सी रहत कहा नाही सुन्नि देह की !

मोही सी छमाई कहा मोड़क सों साए सदा

विसरी सी रहे नेक सबर न गेह की !

रिस भरी रहे कवीं फूळि न समाति अंग

हैंसि हैंसि कहै वात अधिक ध्मेह की !

पृष्ठे ते सिसानी होय उतर न आई ताहि

वानी हम जानी है निसानी या सनेह की !!७०!!

साई प्रांत सोवत जगाई में सखीन साथ ननर विलोकिने को करें अभिलाल है। 'हरीचंद्र' हैंसि हैंसि पोंलें मुख अंचल सों आरसी लें दूर्जा ठाड़ी कहें कह माल है। एक मोवी बीनै एक गूथै वेनी एक हॅसे
सॉसत हमारी एक करै मिछ छाख है।
वसन के दाग घोडे नख-झत एक टोवै
चूर लै चुरी को खेलै एक जूस-ताख है।।७१॥

शाई आज कित अकुळाई अल्साई प्रात रीसे मित पृद्धे वात रंग कित हरिगो। सोने से या गात है सोनो मयो आप कै वा आतप प्रमात ही को प्रगट पसरिगो। 'हरीचंद' सौतिन की सुख-दुति झीनी कैवा आपनो वरन कहुँ पाय घाय रिगो। नील पट तेरो आज और रंग मयो काहे मेरे जान बिल्लिर पिया ते पीरो परिगो॥७२॥

कैसे ससी वसिए ससुरारि में छाज को छेड्दो क्यों सहि जाने । ऐसी सहेडिने कघनी हैं नख-दंत के दाग हो कोक गनाने । त्यों 'हरिचंद' खरी ढिग सास के डीठ जिठानी पिया को हॅसाने । ओड़ि के चादर रात के सेज की सामने ही ननदी चिछ खाने ॥७३॥

इस वो विहारे सब मॉवि सों कहावें सदा हम सों हुराब कौन सो है सो मुनाइ दै। द्वार पै खड़े हैं बड़ी देर सों अड़े हैं यह आशा है इसारी वाहि नेक वो पुराइ दै। 'हरीचंद' जोरि कर विनवी वसाने बड़ी देखि मेरी ओर नेक संब मुमुकाइ दै। एरी प्रान-प्यारी बार बार बल्डिशरी नेक मूंचट डमारि मोहि बदन दिखाइ दै।।७४॥ सास जेठानिन सों द्वती रहें छीने रहें रुख त्यों ननदी की । दासिन सों सतराव नहीं 'हरिचंद' करें सनमान सखी की । पीय को दिच्छन जानि न दूसत चीगुनो चाट वहें या छडी की । सौदिनहू को असीसे सुद्दाग करें कर आपने सेंदुर टीको ॥७५॥

कहो कौन मिछाप की वार्तें कहै कही औरन की तो कछू न पतीजिये। चित चाहै जहाँ बसिए मिछिए न कम् जिय आवे सोई सोई कीजिये। अव प्रान चळे चहैं वासो कहैं 'इरिचंद' की सो बिनती सुनि छीजिये। अरि नैन हमें इक वेरहू तो अपुनो सुख मोहन जोहन दीजिये।। प्रशा

डाई फेडि-मंदिर तमासा को वताइ छड़ वाडा सिस स्र के कड़ा पें किये दावा सी। धाइ ताहि गहन चहत 'हरिचंद जू' के घूमि रही घर में चहुँघा करि कावा सी। धोखा है के अंकम भरत अञ्चलानी अति चंचड चस्त्रन सों डखानी स्ग छावा सी। आहि करि सिसकि सकोरि तन मोहि पियें कर तें छटकि छूटी झड़कि खुलावा सी।।७७॥

तू रंगी रंग पिया के ससी कड़ू बात न तेरी छखाइ परी है। जबपि हों नित पास रहीं तक मेरी यहै मति सोच भरी है। जानी खड़ो 'इरिचंद' अबै यह शीत प्रतीत तिहारी खरी है। ज्याम बसै पर मैं नित ताही सो पीतहू कंचुकी होत हरी है।।७८॥

जाहु जू जाहु जू दूर इटो सो वकै विन वात ही को अव यासो। वा छिट्टया नै वनाय के खासो पठायो है याहि न जाने कहा सों। काहि करें उपदेस खरों 'हरिचंद' कहें किन जाह के वासों। सो विन पंडित ज्ञान सिखावत कृषरीहू नहिं अवरी जासों।।७९॥ सिसुताई अर्जों न गई तन ते तक जोबन-जोति वटौरै .छगी। सुनिकै चरचा 'हरिचंद' की कान कछूक है सौंह मरोरै छगी। बचि सासु जेठानिन सों पिय तें दुरि बूँघट में छग जोरे छगी। दुख्ही चळही सब अंगन ते हिन है, तें पियूष निचोरे छगी।।८०।।

इत उत जग मे दिवानी सी फिरत रही

कौन ववनामी जौन सिर पै छई नहीं।

प्रास गुरु छोगन की घास कै अनेक सही

कव वहु मॉविन के ताप सों वई नहीं।

'हरिचंद' गिरि वन कुंज जहाँ जहाँ मुन्यी

तहाँ वहाँ कव चिठ घाइ कै गई नहीं।
होनी अनहोनी फीनी सब ही विहार हेतु

तक प्रान-प्यारे मेट तुम सों मई नहीं।।

एक वेर नैन भिर देखें जाहि मोहै तीन माच्यी जन गाँव ठाँव ठाँव में कहर है। संग छगी डोले कोऊ घर ही कराहें परी छूट्यो खान-पान रैन चैन घन घर है। 'हरिचंद' जहां भुनो तहां चर्चा है यही इक प्रेम-होर नाच्यो सगरो शहर है। यामें न संदेह कहू दैया ही पुकारे कहीं मैया की सी मैया रीक्ट्वैया जादूगर है।।८२॥

जीन गछी कहे तहाँ मोहे नर-नारी सब मीरन के मारे बंद होइ जाव राह है। जकी सी बकी सी सबै इत उत ठाड़ी रहें घायछ सी घूमैं केती किए हिए बाह हैं। 'हरीचंद' जासों जोई कहै तीन सोई करें बरवस क्जै सब पवित्रत राह है। यामैं न सेंदेह कडू सहजहि मोहै मन सॉबरो सळोना जानै टोना खामखाह है।।८३॥

मुखद समीर रूबी है के चलन लगी

घटि चली रैन कल्ल सिसिर हिमंद की।

फूलै लगे फूल फोरे बौर बन बाम लगे

कोकिले छुदूके लगीं माती मदमंत की।

'इरीचंद' काम की दुहाई सी फिरन लगी

आवे लगी इन इन सुधि प्यारे कंत की।

जानी परे आयु विरहीन की सिरानी अव

आयो वहीं रातें फेर दुखद बसंद की।।८४॥

वन वन आग सी जगाइ कै पड़ास फूडे
सरसों गुड़ाव गुड़डाड़ा कवनारो हाय।
आइ गयो सिर पै बढ़ाय मैन वान निज
विरहिन होरि होरि प्रानन सम्हारो हाय।
'हरीचंद' कोइडें कुहूकि फिरें वन वन
वाजे डाग्यो जग फेरिकाम को नगारो हाय।
दूर प्रान-प्यारो काको डीजिये सहारो अय
आयो फेरि सिर पै बसंत वजमारो हाय॥८५॥

क्ष्म दिखाइ के सोळ लियो सन बाल-गुड़ी बहु रंगन जोरी। बाहद-सॉझो दियो 'हरीचंद' जू ले अपने गुन की रस होरी। फेरि के तैन परे तन पै बदनासी की तापै लगाइ मुंबोरी। प्रीति की चंग छमंग चढ़ाय के सो हरि हाय बढ़ाय के तोरी।।८६॥ जानत ही नहि हों जग में किहि कों
सबरें मिछि शासत हैं मुखा।
चौंकत चैन को नाम मुने सपनेहू
न जानत मोगन को रुख।
ऐसन सो 'हरिचंद' जू दूर ही '
वैठनों का छखनों न मछो मुख।
मो दुखिया के न पास रही उड़ि कै
न छगै तुमह को कहूँ दुख।। ८७॥

गरने वन दौरि रहें छपटाइ

मुजा भरि के मुख पागी रहें।
'इरिचंद' जू मींजि रहें हिय में

मिछि पौन चलें मद जागी रहें।
नम पामिनी के दमके सतराइ

छिपी पिय अंग मुहानी रहें।
वक्-भागिनी वेई खहें वरसात में

जे पिय-कंठ सों छागी रहें।। ८८॥

कतो जू स्वो गहो वह मारग इत्तन की देरे जहाँ गुक्री है। कोऊ नहीं सिख मानिहै हाँ इक स्थाम की प्रीति प्रतीति स्वरी है। ये बुजवाळा सबै इक सी 'हरिचंद्' जू मंडळी ही विगरी है। एक जौ होय तो ज्ञान सिखाइए कुम ही में यहाँ माँग परी है॥ ८९॥

# भारतेन्द्र-प्रन्यावडी

महाकुंज पुंजन में मिछि है बिहार कीने वहाँ बॉघि आसन समाधि समुहाने जिनि। जौन अंग छान्यो पिया अंगन में बार बार वापै कूर घूर को रमाइबो बवाने जिनि। 'हरीचंद' जाही चल निव ही निछोके क्याम वाहि मूंद योग को अयोग ध्यान छाने जिनि। जाही कान मुनी प्यारे हरि की मधुर बावे हाहा अयो वाही कान अछस मुनाने जिनि।।९०।।

कौन कहे इत आइए छाछन पानस में तो दया डर छीजिए। को इस हैं कहा जोर हमारो है क्यों 'हरिचंद' ब्रथा हठ कीजिए। जो जिय मैं कचै मेटिए वाहि दया करि कै तेहि को मुख दीजिए। कोरि ही कोरी मछी हम हैं पिय मीजिए जू उनके रस मीजिए॥९१॥

सिक आयो वसंत रित्न को कंत

चहुँ दिसि फूडि रही सरसो।
बर सीतळ मंद सुगंध समीर
सताबन हार मयो गर सों।
अब सुंदर सॉबरो नंदिकसोर
कहैं 'हरिचंद' गयो घर सों।
परसों को विवाय दियो बरसो
तरसों कब पांध पिया परसों॥ ९२॥

आजु केलि-मंदिर सों निकसि नवेली ठाढ़ी मौर चारों जोर रहे गंघ छोमि वार के।

नैन बलसाने वूमें पटहु परे हैं मू मैं

हर में प्रगट चिन्ह पिथ कंठहार के।

'हरिचंद' सिसन सों केलि की कहानी कहै

रस मे मस्सी रही बालस निवार के।

साँचे में खरी सी परी सीसी खरी सी खरी

वाजुवँद वाँचे वाजु पकरि किवार के।।९३॥

साल्यों साज गाँव मिछि तीज के हिंहोरना को वानि के विवान खासो फरस विद्यायों री। वानें मिछि गोपी तार्षें मीजि हुंड हांड काम द्वाप सी छगावें गांवें गीत सन-मायों री! मोहि जान पाछे परी देरी ते दया के 'हरीचंद' संक होके छाछ छिपि पहुँचायों री। जानि गई ताहू पें चवाइने गजब देखें पाँच विद्या पंक के कछक मोहिं छायों री। १९४॥

स्तोरि सॉकरी में आजु हिमि के विदारी छाछ तर पें विराजे छ्रळ जिय अवि कीनो है। ग्वाळ-बाळ साथ केंद्र इत उत घाटिन में हिमे 'इरिचंद' तान हेतु चित दीनो है। ताही समें गोमिन विलोकि कृदि घाए सव ऊषम मचायो दूव दिष भृत छीनो है। दही जो गिरायो सो तो फेरहू जमाय तैहें मन कहाँ पेंहें दान-सिस जीन छीनो है।।९५॥

# भारतेन्द्र-प्रम्यावछी

छाज समाज निवारि सबै प्रन प्रेम को प्यारे पसारन दीजिये। जानन दीजिये छोगन को कुछटा कंद्रि मोहि पुकारन दीजिये। त्यों 'हरिचंद' सबै अय टारि कै छाछन चूँघट टारन दीजिये। छों हि सकोचन चंद्रमुखै भरि छोचन आजु निहारन दीजिये।।९६॥

पूरत पियूष प्रेम आसव इकी हैं। रोम
रोम रस भीन्यों सुधि मूछी गेह गात की।
छोक परछोक झॉ हि छाज खों बदन मोहि
वधारे नची हों सिन संक सात मात की।
'इरीचंह' एतेहू पें दरस दिख़ाने क्यों न
सरसत रैन दिना प्यासे मान पातकी।
परे बुजवंद तेरे मुख की चकोरी हूं में
परे बनक्याम तेरे रूप की हों चातकी।।९७।

ख्रॉ दि कुछ बेदू तेरी चेरी मई चाह् भरी
गुरजन परिजन छोक-छाज नासी हीं।
चातकी रुपित तुव रूप-ग्रुधा हेत नित
पछ पछ दुसह वियोग दुस्त गॉसी हीं।
'हरीचंद' एक जत नेम प्रेम ही को छीनौ
रूप की तिहारे जल-ग्रुप हो एपासी हों।
क्याय ले रे प्रानन बचाय ले छगाय कंठ
परे नंदछाछ तेरी सोछ छई दासी हों।।९८॥

तरसत स्नीन बिना सुने मीठे बैन सेरे क्यों न विन मॉहि सुधा-बचन सुनाइ जाय ! तेरे बिन मिछे मई झॉझरि सी देह प्रान राखि लै रे मेरो घाइ कंठ छपटाइ जाय ! 'इरीचंद' बहुर्त मई न सहि आयं अव हा हा तिरसोही मेरे मानन बचाइ जाय । भ्रीति तिरवाहि दया जिय मैं बंसाय आय एरे निरदर्ष नेकु दरस दिखाय जाय ॥९९॥

होरि चिठ जारी गर छावै गिरवारी किन
पेसे पियह सों किन वोलै कळवादिनी।
देखु 'हरिचंद' ठीक दुपहर तेरे हेतु
आयो चिछ दूर सों पियारो री प्रमावनी।
तेरे गृह चळव न दुख सुख जान गिन्यौ
सीतळ वनाच ताहि सुरत सवादनी।
मसमळ मूमळ मो छह सीरी पास
हूरी मई तेरे यह घूप मई चाँदनी॥१००॥

हे हरिज् विछुरे तुम्हरेनहिं वारि सकी सो कोऊ विधि वीरहिं। आजिर प्रान को दुख सो न सम्हारि सकी वा वियोग की पीरहिं। पै 'हरिचंद' महा कडकानि कहानी सुनाऊँ कहा वस्रवीरहिं॥ जानि महा गुन रूप की रासि न प्रान तक्यो चहै वाके सरीरहिं॥१०१॥

साजि सेज रंग के महल मैं टमंग मरी

पिय गर लगी काम-क्सक मिटाएँ छेत ।

अति विपरीत पूरी मैन के मस्सन सों 
सुरत समर जयपत्रहिं किसाएँ छेत ।

'हरीचंद' चशकि चशकि रित गाड़ी करि '

जोम मरि पियहि शकोरन हराएँ छेत ।

याद करि पी की सब निरक्य वातें साजु

प्रथम समागम को ववलो चुकार छेत ॥१०२॥

# भारतेन्द्र-प्रन्थावछी

कबहुँक वारिन में कुंजन निवारिन में इत उत वेळिन कों चौंकि चितवत है। कासन कपासन पे फिरत उदास कथीं पह्नवन वैठि वैठि दिन रितवत है।। 'हरीचंद' बागन कछारन पहारन में जित तित पस्तो गुनि नेह हितवत है। स्से सुसे फूळन पे तरुगन मूळन पे माळती-विरह भौरि दिन वितवत है।।१०३॥।

काले परे कोस चिंठ चिंठ थक गये पाय

सुख के कसाले परे ताले परे नस के।

रोय रोय नैनन में हाले परे जाले परे

मदन के पाले परे प्रान पर-वस के।।

'हरीचंद' अंगहू हवाले परे रोगन के

सोगन के माले परे तन वल खसके।

पगन में झाले परे नॉपिव को नाले परे

तक लाल लाले जोले परे रावरे दरस के।।१०४॥

थाकी गित अंगन की मित पर गई मंद

स्व झॉझरी सी है के देह छागी पियरान।
धावरी सी चुढि भई हॅसी काहू झीन छई

मुख के समाज जित तित छागे दूर जान॥
'हरीचंद' रावरे-विरह जग दुखमय

मयो कछू और होनहार छागे दिखरान।
नैन झिन्हजन छागे धैनह अथान छागे
आओ प्राननाथ अब प्रान छागे सुरझान॥१०५॥।

छाई छिवाय तमास्रो वताय भुराय के दृतिका छुंजन मोहीं। घाय गही 'हरिचंद' जवै न छपी वह चंद्मुखी परख़ॉहीं। संक मै छेत छल्यो छलके बलके तब साप छोड़ाय के बॉही। द्यायन सों गद्दि नीवी कहा। पिय नॉर्ही जू नॉही जू नॉर्ही जू नॉर्ही श्र ०६॥ नव कुंजन बैठे पिया नेंब्छाछ जू जानत हैं सब फोक-फछा । दिन मै तहाँ दूवी सुराय के छाई महा ख्रवि-धाम नई अवछा । जब घाय गही 'हरिचंद' पिया तव बोळी अजू तुम मोही छळा । मोहि छाज छनै विक पॉव पर्रों दिन ही हहा ऐसी न कीजै छछा।। १००॥ जानि मुजान मैं श्रीति करी सहिकै जग की वहु भाँ ति हँसाई। त्यों 'इरिचंद' जू जो जो कहा। सो कसो चुप है करि कोटि उपाई। सोड नही निवही उनसो उन तोरत बार कुछ न छगाई। साँची मई फहनावति वा अरी ऊँची दकान की फीकी मिठाई।।१०८।। जानित हो सब मोहन के गुन तौ पुनि प्रेम कहा छिंग कीनो । त्यों 'हरिचंद' जू त्यागि सबै चित मोहन के रस रूप मे भीनो । तोरि दई उन प्रीति उतै अपवाद इतै जग को इस छीनो । हाय सबी इन हाथन सो अपने पग आप कठार में दीनो ॥१०९॥ इन नैनन मैं वह सॉबरी म्राति देखति आनि अरी सो अरी। अव तो है निवाहियो याको भछो 'हरिचंद' जू प्रीत करी सो करी। उन खंजन के मद्र-गंजन सों अंखियों ये इमारी छरी सो छरी। भव लोग चवान करो तौ करो हम प्रेम के फंद परी सो परी॥११०॥ अव तौ बदनास सई ब्रज मैं घरहाई चवाब करौ तो करौ। अपकीरति होर मळे 'हरिचंद' जू सासु जेठानी छरी हो छरी। नित देखनो है वह रूप मनोहर छोज पै गाज परी तो परी। मोहि आपने काम सो काम अळी कुछ के कुछ नाम घरौ तो घरौ॥१११॥ नाम घरो सिगरो इन तो अब कौन सी बात को सोच रहा है।
स्यों 'हरिचंव' जू और हू छोगन मान्यो हुरो अरी सोक सहा है।
होनी हुती सु तो होय चुकी इन बातन तें अब छाम कहा है।
छागे कछंक हू अंक छगें नहिंती सस्ति मूळ हमारी महा है।।११२॥
वह सुंदर रूप बिछोकि सस्ती मन हाथ तें मेरे मग्यो सो मग्यो।
चित्त माधुरी मूरित देखत ही 'हरिचंद' जू जाय पग्यो सो पग्यो।
मोहिं भौरन सों कछु काम नहीं अब तो जो कछंक छग्यो सो छग्यो।
रंग वूसरो और चहुँगो नहीं अछि सॉवरो रंग रंग्यो सो रंग्यो।।११३॥

हमहूँ सब जानतीं छोक की चाछिं क्यों इतनो वतरावती हो । हित जामें हमारो बने सो करो सिखयाँ तुम मेरी कहावती हो । 'हरिचंद जू' यामें न छाम कछू हमे बातन क्यों बहरावती हो । सजनी मन पास नहीं हमरे तुम कोन को का समुक्रावती हो।।११४॥

विद्धरे वडवीर पिया सजनी तिहि हेत सबै विद्धरावने हैं। 'हरिचंद' ज् त्या सुनिके अपवाद न औरहू सोच वड़ावने हैं। करिके उन-गान सदा अपने दुख को विसरावने हैं। जेहि मॉति सो धीस ए बीवें सखी तेहि मॉति सो बैठि वितावने हैं।।

मन-मोहन ने विद्धुरीं जब सों तन ऑस्नुन सों सदा घोषती हैं। 'हरिचंद जू' प्रेम के फंद परी कुछ की कुछ छाजहि सोवती है। दुख के दिन को कोऊ मां ति वितै विरहागम रैन संजोवती हैं। हम ही अपनी दसा जानें सखी निस्सि सोवती हैं किवौं रोवती हैं॥११६॥

धिक देह भी गेह सबै सजनी जिहि के बस नेह को टूटनो है। इन प्रान-पियारे बिना इहि जीवहि राखि कहा सुख छ्टनो है। 'हरिबंद जू ' बात उनी सो उनी नित के कलकानि वें झूटनो है। तिज और उपाव अनेक अरी अब तो हमकों विष चूटनो है।।११७। मुनी है पुरानन में हिज के मुखन बात
तोहि देखें अपजस होत ही अच्चक है।
तासों 'हरिचंद' करि हरसन तेरो जिय
मेट्यी बाहै कठिन मनोमब की हुक है।
ऐसी करि मोहिं सबै प्यारे नंदनंद जू सों
मिछी कहें छानें मुख सौतिन के छुक है।
गोड़ुड के चंद जू सो छागे जो करूंक ती त्
सॉबो चौथ-बंद ना तो बाहर को दुक है।।११८॥

आई केलि-मंदिर मैं प्रथम नवेली वाल जोरा-जोरी पिय मन-मानिक कुझाँप लेति । सौ सौ बार पृत्ने एक उत्तर मह के देति वृंघट के ओट जोति मुख की दुराएँ लेति । वृमन न देति 'हरिचंदें' मरी लाज क्रति सकुषि सकुषि गोरे अंगहि चुराएँ लेति । गहराहि हाथ नैन नीचे किए ऑचर मैं छवि सो क्रमीली क्रोटी झातिन क्रिपाएँ लेति ।।११९॥।

यह सावन सोक-तसावन है मन-भावन यामें न छाजै मरो। जसना पै चलो सु सबै मिलि कै अरु गाइ-वजाइ के सोक हरो। इमि मावत है 'हरिचंद' पिया बहो लाविकी देर न यामें करो। बिक मूलो सुको सहको यहि पार्चे पतित्रत तार्वे बरो॥१२०॥-

वसिंद वसिंद हम रोसत सबीर अप सुख-दुति पीरी परी विरद्द सहा भरी। 'हरीचंद' प्रेस-पाती मनहूँ गुडावी खुकी काम हर झॉकरी सी द्वति तन की करी।

#### भारतेन्द्र-प्रन्थावळी

प्रेस-फारीगर के अनेक रंग देखी यह जोगिया सजाए बाड विरिद्ध तरे स्वर्रा। ऑकिन मैं सॉवरी हिए मैं बसै डाड यह बार बार मुख ते पुकारत हरी हरी।।१२१।।

जिय सुधी चित्तौन की साधै रही सदा वातन मैं अनसाय रहे। हॅसि के 'हरिचंद' न बोळे कवौं मन दूर ही सौं छळचाय रहे। निह्न नेक दया उर आवत क्याँ करिकै कहा ऐसे सुभाय रहे। सुख कौन सो प्यारे दियो पहिछे जेहि के वदछे यौं सताय रहे॥१२२॥

जानत कौन है प्रेम-विथा केहिसो चरचा या वियोग की कीजिये। को कही माने कहा समुद्री कोट क्याँ विन बात की रार्राह छीजिये। कूर चबाइन मैं पिढ़ के 'हरिचंद जू' क्यो इन बातन छीजिये। पूछत मौन क्यों वैठि रही सब प्यारे कहा इन्हें क्तर दीजिये॥१२३॥

तुमरे सुमरे सब कोऊ कहै तुम्है सो कहा प्यारे सुनास नहीं। विरुवाविक आपनी राखो मिळो मोहिं सोचिने की कछु वात नहीं। 'हरिचंद जू' होनी हुती सो भई इन वातन सों कछु हात नहीं। अपनावते सोच विचारि तवे जळ-पान के पूछनी जात नहीं॥१२४॥

पिया प्यारे विना यह माधुरी मूरित औरन को अव पेलिये का ! धुख क्वाँड़ि के संगम को तुमरे इन तुच्छन को अव लेखिये का । 'हरिचंद ज्' हीरन को वेयहार के काँचन को ले परेखिये का । जिन ऑखिन मे तुब रूप वस्यों चन ऑखिन सों अव देखिये का॥१२५॥

कित को दुरिगो वह प्यार सबै क्यों क्खाई नई यह साजत है। 'हरिचंद्र' भये हैं। कहा के कहा अनवोछिने ते नहिं झाजत हैं। नित को मिछनो तो किनारे रहाँ। मुख देखत ही दुरि भाजत हैं। पहिछे अपनाय बढ़ाय के नेह न क्सिने में अब छाजत हैं।।१९६॥

पहिले मुसुकाइ लजाइ कल्लू क्यों चितै मुरि मो तन झाम कियो ।
पुनि नैन लगाई वहाइ के प्रीति निवाइन को क्यों कलाम कियो ।
'इरिचंद' कहा के कहा है गए कपटीन सों क्यों यह काम कियो ।
मन माँहि जौ झोड़न ही की हुती लपनाइ के क्यों वहनाम कियो।।१२०।।
घाइ के आगे मिलीं पहिले तुम कौन सों पृष्ठि के सो मोहिं भाखो ।
त्यो तुम ने सब लाज तजी केहि के कहे एतो कियो लमिलाखो ।
काज विगारीं सबै अपुनो 'इरिचंद ज्' घीरल क्यों नहिं राखो ।
काज विगारीं सबै अपुनो 'इरिचंद ज्' घीरल क्यों नहिं राखो।१२८।।

इन द्रखियान को न चैन सपनेहूं मिल्यी वासों सदा व्याकुळ विकळ अकुलायँगी। प्यारे ' हरिचंद जू' की बीती जानि भौध प्रान चाहत चळे पे ये तो संग ना समावेंगी। देख्यो एक वारह न नैन मरि तोहिं यातें जीन जीन लोक जैहें तहाँ पञ्चतायँगी। विना प्रान-प्यारे सये ब्रस तुम्हारे हाय मरेहू पे ऑखें ये खुळी ही रहि जावॅगी ॥१२९॥ हीं वो विहारे मुखी सो मुखी मुख सों जहाँ चाहिये रैन विवाहये। ये विनवी इवनी 'इरिचंद' न रूठि गरीव पे औंह चढ़ाइये। एक भवो क्यों कियो दुस सों तिन सोड न आवे न आप जो आइये। रूसिने सों पिय प्यारे तिहारे दिनाकर रूसत है क्यों नताइये ॥१३०॥ घारन दीनिये भीर हिए कुळ-फानि कों आजु विगारन दीनिए। मारत दीजिए छाज सनै 'हरिचंद' कर्छक पसारत दीजिए। चार चवाइन कों वहुँ ओर सों सोर मचाइ पुकारन दीजिए। क्रॉडि सॅकोचन चंद्युसै भरि छोचन आजु निहारन दीजिए ॥१३१॥



# प्रेम-तरंग

भक्त-स्वय-वारिवि क्षंगम संस्कृत श्यामहि रंग। विरद्द-पवन-हिन्नोर छहि उमन्यो प्रेसदर्रग ह





# प्रेमु-त्तरंग

#### खेमद्य

रावा जी हो वृषमानुकुमारी ।
कोटि कोटि ससि सख पर वारों कीरति-हग-विजयारी ॥
सव वज की रानी सुखदानी असुवानन्व-दुळारी ।
'हरीचन्व' के हिये बिराजो मोहन-मान-पियारी ॥ १॥

विरह की पीर सही नहिं जाय।
कहा करें। कक्क वस नहिं मेरी कीचे कौन चपाय।।
'हरीचंव' मेरी बॉह पकरि कै कीचे आय चठाय।। २।।

अकेडी फूड विनन मैं आई। संग नहीं कोच ससी सहेडी फूड देख विख्याई॥ या वन के कॉटन सों मेरी सारी गइ इरहाई। 'हरीचन्द' पिया आय द्या करि जपने द्याश छुड़ाई॥ ३॥

# सेमदा, सॉझी का

श्याम सलोने गात मिलिनयाँ। बढ़े बढ़े नैन मींह दोष बाँकी जोवन सों इठलात। सुनत नहीं कल्ल बात कोऊ की राधे के दिग जात। 'हरीचन्द' कल्ल जान परे नहिं घूंघट मैं मुसकात॥ ४॥

छगत इन फुळवारिन में चोर । इन सों चौंकत रिह्यो सजनी छिप रहे चारों ओर ॥ सबिह निकसि अइहैं गहबर सों तैहैं मूबन छोर । 'हरीचन्द' इनसों बच रहिये ए ठगिया बरजोर ॥ ५॥

मुख पर तेरे छट्ट्री छट छटकी। काछी चूँघरवाछी प्यारी चुनवारी मेरे जिस खटकी।। इस्लेबार इवीछी छॉबी छखि नागिन सब रहि सिर पटकी। 'हरीचंद' जंजीरन जकड़ी ये ॲखियॉ सब छुटहिं न सटकी॥ ६॥

कैसे नैया छागे मोरी पार सिवैया तोरे रूसे हो। सौंडी निदया नावरि झॅझरी जाय परी मॅझघार॥ देइ चुकीं तन मन खतराई छोड़ि चुकीं घर-बार। कहि 'हरिचन्च' चड़ाइ नेवरिया करो दगा मति वार॥ ७॥

सखी बंसी बजी नॅब्-नंदन की। श्री हृन्दाबन की कुंज-गळिन से सुधि आई सॉवर घन की॥ सरान भई गोपी हरि के रस बिसरि गई सुधि तन मन की॥८॥

काफी

कठिन मई शाजु की रतियाँ।
' पिया परवेस बहुत विन बीते नहीं आई पवियाँ।।

विरह सतावत दिन दिन हमको कैसे करौँ वितयाँ। आय मिळी पिय 'हरीचंद' तुम ळागूँ मै तोरी छतियाँ॥९॥

वजन अभी वंसी छाछ की। हो बरसाने जात रही री सुषि छाई वनमाछ की।। विसरत नाहिं सबी वह वितवनि सुन्दर स्थाम तमाछ की। 'हरीचंद' हॅसि कंठ छगायो विसरि गई सुषि वाछ की।।१०।।

#### सिसोटी

रॅगीडे रॅंग दे मेरी चुनरी। स्थाम रंग से रॅंग दे चुनरिया 'इरीचन्द' उनरी॥११॥

#### होळी खेमदा

व्यविष्ठे था जा मोरी नगरी हो । सॉवरे रंग मनोहर मूरति वांचे सुरुख पगरी हो ।। 'हरीचन्द' पिय हुम वितु कैसे रैन कटे सगरी हो ॥१२॥

चको सोय रहो जानी, कॅसियॉ खुमारो से काळ मई। सगरी रैन क्रतिया पर राखा अघरन का रस कीना। 'इरीचन्व' तेरी थाव न मूळे ना जानीं कहा कीना॥१३॥

#### दावरा

सैयाँ वेदरदी दरद नहिं जाने। प्रान दिए बदनाम अए पर नेक श्रीति नहिं माने॥ 'इरीचन्द' अङगरजी प्यारा दया नही जिय आहे॥१४॥

#### सोरह

अवनियाँ मोरी अफ़ुत गई वरवाद । सपन्योँ मैं संखिया नहिं जान्यो सैयाँ-सुख सेज़िया-सवाद ।। बारी 'वैस सैयां' दूर सिधारे दे गए बिरह-विस्ताव । 'इरीचन्द' जियरे में रहि गईं छासन मोरी मुराद ॥१५॥

साली राधा-बर फैसा सजीछा। वेस्सो री गोइयॉ नजर निहं छागै फैसा खुळा सिर चीरा छवीछा।। वार-फेर जळ पीयो मेरी सबनी मित देखो भर नैना रॅगीछा। 'हरीचन्द' मिळि छेहु बळेया ॲगुरिन करि चटकारि चुटीछा।।१६॥

#### पीछ

का करों गोइयाँ अविद्या गई अंखियाँ। कैसे क्षिपाऊँ क्षिपत नहिं सजनी दैंडा मद-माती भई मधु-मिलयाँ।। स्रॉवरो रूप देख परवस मई इन क्षड-डाज तिक नहि रिखयाँ। 'हरीचंद' बदनाम मई मैं तो ताना मारत सब संग कि सिखयाँ।।१७।।

नयन की मत मारो तरवरिया।

मैं तो घायल बिलु चोट मई रे कहर करेजे करिया।।
काहे को सान देत मौंहन की काजर नयनन भरिया।
हिरीचन्दं बिन मारे मरत हम मत लाओ तीर कटरिया।।१८॥

जिय छेके थार करो मत हॉसी।
तुमरी हॅसी मरन है मेरो यह कैसी रीत निकासी॥
आह मिळी गळ ळागौ पिअरवा ॲखियॉ दरसन-प्यासी।
'हरीचन्द' नहि तो जुळफन की मरिहैं है गळ-फॉसी॥१९॥

डुमरी, सहाना

आज तोहिं मिल्यो गोरी क्रुंजन पियरवा। काहे बोलै झूठे बैन कहे देत तेरे नैन देखु न बिश्चरि रहे मुख पर वरवा॥ संगिया के वेंद् दूटे कर सों कॅकन छूटे सपने पीतम जी के छागी है तू गरवा ॥ 'हरीचन्द'छाज मेटी गाढ़े सुज भर मेटी है है के उपटि सये चार चार हरवा ॥२०॥

काहू सो न छागें गोरी काहू के नयनवाँ। हॅर्से सुनि सव छोग मिटै ना विरह-सोग पूछे ते न आवै कछू सुख सों वयनवाँ। -'हरीचन्द'षवराय विपति कही न जाय छूटै स्नान-पान मिटें चित के चयनवाँ॥२१॥

इमरी भए हो तुम कैसे ढीठ कुँकर कन्हाई। मटुकी मोरी सिर सों पटिक वापे हॅसत हो ठाढ़े देखों किन ऐसी वान सिखाई।। भीर भई देखों ठाड़ी हॅसें हजवाळ सब ळिख सुख मेरे 'हरिचन्द' तुम हज कैसी यह नई रीति चळाई।।२२।!-

हॉ वूर रहो ठाढ़े हो कन्हाई। जिन पकरो नहियाँ मेरी हटो डॅगर करो न डॅगराई इठलाई। काहे इत बाजो अर्राने रहो दूर 'हरिचन्द' कैसी रीत चलाई मन-आई।।२३॥

डुमरी, सोरड

वेपरवाह मोहन मीत, हैं तो पिछताई हो दिल देके। वरवस आय फॅसी इन फंडन छोड़ सकल कुल-रीत। कीनी चाल पर्तगन्दीप की मानी तनक न नीत। 'हरीचन्द' कलु हाथ न आयो करि ओछे सो प्रीत॥२४॥

# नारतेन्द्र-प्रणांश्ली

तृ निस्न जा मेरे प्यारे । तेरे दिन मन-मोहन प्यारे स्त्राष्ट्रस्य प्रान हमारे । 'हरीक्ट' दुस्तदा हिन्तस्य जा इन नयनन के तारे ॥२०॥

बहियाँ जिन रक्ते नारी, पिशा तुम सौँबरे इस गारी।
नुम सो डोडा नन्द्र नद्दर के, इस दूपमानु-किहोनी।
'इरीचन्द्र' तुम कमरी ओहो, इस पै नीछ पिद्रौरी ॥२६॥

सेतिया जिन आओं नोरी, मैं पहर्यों छायों वोरी । तुम सीतिन घर राव रहत ही आवत हो छठ मोरी । 'हरीवन्द्र' हम सों नत बोछो झूठ छहत क्यों जोरी ॥२७॥

ब्र्ही सद इन की गोरी, ये देन उड़्ड़नो जोरी। सहरण में नाहीं दिन जायों में नहिं सटुकी फोरी। 'हरीचन्द्र' मोहिं निवड़ जान ये नाइक खबन चोरी॥स्टा।

#### क्षिंगस

आशो रे नोरे क्ठे पिबरहा, दाव दानो ध्यारी के गरता। क्ठ रहे क्यों हुस सों लेखे, हिय की नौठें हुँस हुँस कोखे, 'इरीचंद्र' अपनी प्यारी को नान राख राखी अपने कोरता ॥२९॥

इतियों छेहु छगाय सजन अद नन तरसाओ रे। तुन दिन नडकन प्रान हनाएं, नयनन सों वहें खड़ की घारें, बाढ़ी है तन दिरह-नीर सूरत हिन्तज्ञको रे। 'हरीचन्द्र' पिथ गिरिवरवार्ग, पेंग्रें परों जाओं बड़िहारी, अद जिय नहीं बरत बीर जरूरी छट शाओं रे॥३०॥

दुक्ट स्टब्स में इन की सटक से इन दिल्ला जा रे। कुण्डस की स्टब्स वानन की सटक सुन्त वनक हैंसन कटिक्सनी -कसन इन दूरसन ज्याने नयनन को जारे क्सा जा रे॥ मुक मुक के चळन कळगी की हळन नित आय बाय कछुगाय गाय 'हरिचंद' नाम मेरो ले ते नई तान मुना जा रे ॥३१॥

पीलः

सजन तोरी हो मुख देखे की प्रीत । तुम अपने जोवन मदमाते कठिन विरह की रीत ॥ जहाँ मिळत तहाँ हॅसि हॅसि बोळत गावत रस के गीत । 'हरीचंद' घर घर के मौरा तुम मतळव के मीत ॥३२॥

#### हिंबोडा

जमुना-तट क्रुंजन बीन रही सब सखियाँ फूळो की कछियाँ। एक गावत एक ताळ वजावत हैं करती मिळ के एक रॅग-र्ट्सियाँ॥ मृगनैनी आय अनेक जुरी झिंब झाय रही वृज की गळियाँ। 'इरीचंद्' तहाँ मनमोहन जू सिल वन आप छखि यो अछियाँ॥३३॥

यह कैसी वान विद्वारी मेरे प्यारे गिरवरचारी हो। मारग रोकि रहे सूने वन घेरि छई पर-नारी। करि वरनोरी मोरी वहियाँ मरोरी, छीनी मटुकीहु सिर सों बतारी। ऐसी चपछाई कहा करत कन्हाई, देखों छोक-छाज सब टारी॥ पह्याँ परौं दूर रही अंग न छुओं हसारों 'हरीचन्द' तोपै बिछहारी॥३४॥

सजन ख़तियाँ छपटा जा रे।
होच नैन जोरि कछु मैंहि मोरि मुकि झूमि चूमि मुख दै सकोरि
अघरन पैं घरके अपनो अघर रस मोहिं पिळा जा रे॥
होच मुज-विळास गळवॉही डाळ मेरे गाळन पै घर अपनो गाळ,
घर छाय अंग संग मे सबै रस-रॅग बरसा जा रे॥
मेरो खोळ कंचुकी-वॅद हॅसि के रस लै जोवन को कसि-कसि के,
'हरिचंद' रॅगीळी सेजन पै सब कसक मिटा जा रे॥३५॥

#### भारतेन्द्व-प्रन्याबङी

सजन गळियाँ विच आ जा रे।

तेरे विन वाड़ी विरष्ट-पीर गिळयों-विच आ जा रे ।। तेरे विना मोहिं नींद न आवे, घर-अँगना कछु नाहिं सुद्दावे, इन नयनन सों वहत नीर सुरत दिखळा जा रे ।। 'हरीचंद' तू मिळ जा प्यारे, तेरे विन तळफत प्रान हमारे, निकळ जाय सव जिय की कसक गरवाँ ळिपटा जा रे ।।३६॥

#### सारंग

मेरे प्यारे सों संदेसवा कीन कहे जाय।
किय की वेदन हरे वचन सुनाय राम
कोई ससी देय मोरी पाती पहुँचाय॥
जाय के बुद्धाय कांवे बहुत सनाय राम
मिली 'हरीचंद' मोरा किसरा जुड़ाय॥३०॥

क्यों गर्छ न छगत रसिया ने । तू तो मेरे दिछ विच वसिया ने ॥ तेरी घूँघरवाळी अछकें मेरो तन मन इसिया वे । 'हरीचंद' नहिं मिले करें तू सीतिन संग रॅंग-इँसिया वे ॥३८॥

मेरे कठे सैयाँ हो अरज मेरी झुनि छीजै। कापै इतनी मोह चढ़ाओ क्यों न सजा मोहिं दीजै। 'हरीचंद' मैं वो तुमरी ही जो चाहे सो कीजै॥३९॥

किन ने फठाया भेरा यार । कहाँ गया क्यों छोड़ गया मोहि तोड़ गया क्यों प्यार !! बन-बन पात-पात करि पूष्टें कोई न सुनै पुकार ! 'हरीचंद' गछ-छगन-होंस में विरहिति जरि भई छार !!४०!! किन विल्मायों मेरो प्रान । पार्टी कर पटकर निसि बीती रोवत मयों है विद्यान ॥ कहाँ रैन वसै को मन माई किन तोखौं मेरो मान । 'इरीचंद्'विन विकल मई कल्ल करतद परत न जान ॥ ४१॥

मैरवी

सैयाँ तुम इमसे वोलो ना । कव के गए कहाँ रैन गॅवाई मत चूँचट पट खोलो ॥ ४२ ॥

काफी

तेरी छवि सन मानी मेरे प्यारे दिल-जानी ! प्रात समय जमुनान्सट पै हीं जात रही पानी !! बूँचट चलटि बदन दिसि हेकी कहि मीठी वानी ! 'हरीचंद' के चित में चुमि गई सुरति सैलानी !! ४३!!

ख्यळ तोरी रे तिरखी नजर मोहि मारी। जब तें छगी तनक सुधि नाहीं तन की दसा विसारी ॥४४॥

आजु की रात न जाजो सैयाँ मोरी वतियाँ मानो । तुम सीतन के रात रहत ही हम सों क्रळ मत ठानो ॥४५॥

बळ खात गुजरिया विरह् भरी । मूलि गई सव सुघ तन मन की छागी हिर की विरद्धी नजरिया । 'हरीचंद' पियासाय मिलो सव मारत है मोहिं विरह्न कटरिया ॥४६॥

न जाय मोसों सेजरिया चिढ़िलो न जाय। जागत सब सास ननद मोरी बाजेगी पायल, मोसों सेजरिया। तुम अपने मद चूर गिनत निह्नं गुल मेरी चूमो गर लाय हाय।! 'हरीचंद' न ऐसी मोसों बनैगी पिकारे कैसे लाज झाँ दि बौरि आऊँ तोहि मिलूँ धाय।।४०।।

#### भारतेन्द्र-प्रयावछी

# मैरवी

नजरहा छैछा रे नजर छगाए चछा जाय । नजर छगी वेहोस भई मैं जिया मोरा अकुछाय ॥ व्याकुछ तक्ष्यूँ नजर न उतरै हाय न सौर उपाय । 'हरीचंद' प्यारे को कोई छाओ जाय मनाय ॥४८॥

नशीली आंखोंबाले सोए रहो सभी है बड़ी रात। सगरी रैन मेरे सँग जागत रहे करत रॅगीली बात।। चिड़िया नही बोलीं मेरी चूरी खनकत काहे अकुलात। 'हरीचंद' मत उठो पियरवा गल लगि करी रस-घात। नशीली ऑसोंबाले सोए रहो अभी है बड़ी रात।।४९।।

ं पीख

हमसे प्रीति न करना प्यारी हम परवेसी छोगना । प्रीत छगाय दूर चिछ जैहै रहि जैहें जिय सोगना । परवेसी की प्रीत नुरी है कठिन निरह को रोगना । 'हरीचंद' फिर हुख बढ़ि जैहै कठिहै नाहिं नियोगना ॥५०॥

#### मैरवी

पियारे गर छागो- छागो रैन के जागे हों।
रैन के जागे प्यारी-रस-पागे जिया अनुरागे हो॥
धूमत नैन पीक रॅग दागे रसमगे बागे हो।
'इरीचंद' प्यारी अस चूमत हॅसि गर छागे हो॥
पियारे गर छागो छायो रैन -के जागे हो॥
थ

रैन के जागे पिया हो भोरहि मुख दिखछाओ। रंगीली नसीली झबीली ॲखियन ॲखियॉ यार मिछाओ।। ब्रॅंचरवाली अलकें विश्वरि रहीं जुलफें यार बनाओ। 'इरीचन्द' मेरे गलबहियां दे आलस रैन मिटाओ।।५९।। न जाय मोसों सेजरिया चिंदछों न जाय।
विरह बाढ़शी पिय बिन कैसे कटे रैन सखी
मोसों सेजरिया चिंदछों न जाय।।
'हरीचन्द' पिया बितु नीद न आबै सो पिन सी
छगै सेज हाय मोरी तद्दपत रैन बिहाय।
न जाय मोसों सेजरिया चिंदछों न जाय।।५३॥

पूरवी

अअगुत कीन्ही रे रामा । छगाय कॉन्डी प्रीति गए परदेसवा अजगुत कीन्ही रे रामा । बारी रे विमिरि मोरी नरम करेजवा विपति नई दीन्ही रे रामा ॥ स्रजगुत कीनी० । 'हरीचन्द' विन रोइ मरौं रे स्वविरयौ न छीन्ही रे रामा ॥ सजगुत कीन्ही० ॥५४॥

सावन की कक्कुमाज पिया की सुरित छगी मेरी सिखयाँ। विद्व विद्व जीवन समगत फरकत मोरी बाई संखियाँ। 'हरीचन्द' पिय कंठ छागि के होड़हैं ये खतियाँ सुखियाँ॥५५॥

मैरवी

रैन की हो पिय की खुमारी न टूटै। बहुत जगाय हारी मोरी सजनी नींब्डिया नहीं छूटै। मोर मए गर छगत न प्यारो अघर-सुधा नहिं छूटै। 'हरीचन्व' पिया नींद को मातो सेज को सुख नहिं छुटै॥५६॥

शिकारी सियाँ वे जुळफों का फन्दा न हारो । जुळफो के फन्दे फँसाय पियरवा नैन-बान मत मारो ॥ पळक कटारिन मार मॅबन की मत तरबार निकारो । 'हरीचंद्' मेरे जुळमी घायळ छोड़ि न हमें सिवारो ॥५७॥

# भारतेन्द्र-प्रयावळी

प्रवी

अरे प्यारे हम तुम वित्तु व्याक्तुछ क्षा जा रे प्यारे । तक्ष्पत प्रान हमारेतुम वित्त हो दरस दिखला जा रे प्यारे । 'हरीचंद' तुम बिना तलफत गर लपटा जा रे प्यारे । अरे प्यारे जल बिन मरत मझरिया इनहिं जिला जा रे प्यारे ॥५८॥

# पूरवी वा गौरी

पिश्वरवा रे मिछि जा मत तरसाओ । तुम दिन च्याकुछ फल न परत छिन जलही हरस दिखाओ । 'हरीचंह' पिया अब न सहींगी घाइकै गरवॉ लगाओ ॥५९॥

प्यारी तोरी वाँकी रे नजरिया बड़े तोरे नैना रे प्यारी । प्यारी तोरा रस भरा जोवन जोर मीठे मुस वैना रे प्यारी । सङ्ग्रत छैळा काहे छोड़ पळी रे प्यारी मार गई सैना रे प्यारी ॥६०॥

सॉवरे छैड़ा रे नैन की ओट न जाओ । तुम विन वेखे मोरे नैना अति व्याकुळ इक छिन सुख न छिपाओ । सदा रहो मोरे नयनन आगे बंसी मधुर वजाओ । 'हरीचन्द' पिय प्यासी ॲखियन सुंदर रूप दिखाओ ॥६१॥

ना वोड़ों मोसों मीत पियरवा जानि गए सब छोगवा ।
तुमरी प्रीव छिपी न छिपाये, अब निवहैगी बहुत बचाये,
इन वृह्मारे नयनव पीछे यह मोगन पखो मोगवा ।
'हरीचन्व' जल बढ़े चबाई, इहत एक की छाख छगाई,
कठिन मयो अब घाट-वाट मैं हमरो तुमरो संजोगना ॥६२॥

परी ससी पेसी मोहिं परी छचारी रे। का करों मीत मोहन सों बोछघहि बनि आयो, मैबॉपरत बिनती करत हा हा सात बिछ बिछ जात गिरिघारी रे॥ 'हरीचन्द' पियरवां निकट आय मेरे पा सों, रहुत मुकुट छुवाय पेसे डीठ छॅगरवा सों हारी रे ॥६३॥

#### राग सिंद्रा

भौंरा रे रस के छोमी तेरो का परमान। तू रस-भस्त फिरत फूछन पर करि अपने मुख गान। इत सो च्त डोड्त बौरानो किए मधुर मधु-पान। 'हरीचन्द' तेरे फन्द न मूखूँ बाद परी पहिचान॥६४॥

#### खगारू

न जाय मोसों ऐसो झोका सहीछो ना जाय।
मुख्यको घीरे हर छगै भारी बिल्हारी हो बिहारी,
मोसों ऐसो झोंका सहीछो न जाय॥
देखो कर घर मेरी झाती घर घर करै पग दोऊ रहे बहराब हाय।
'हरीचन्द' निपट मैं वो डरि गई प्यारे मोहि छेहु झट गरवॉ छगाय॥
न जाय मोसों ऐसों झोंका सहीछो ना जाय॥६५॥

चोरठ नीदिव्या निह सावै, मै कैसी करूँ परी सिखयाँ। 'हरीचन्व'पिय विद्यु स्रित तहुँगैं सुद्धी रहें दुखियाँ संक्षियाँ ॥६६॥

#### लयाध

सिवयाँ री व्यपते सैवाँ के कारनवाँ इरवा गृथि गृथि काई । वाग मई किलयाँ चुनि काई रचि रचि माळ वनाई । 'इरीचन्द' पिय गळ पहिराई हॅसि हॅसि कंठ ळगाई ॥६७॥

#### विद्याग

जागत रहियों वे सोवनवालियों ऐहैं कारों चोर । आधी रात निसंद गए मैं मुन्हर नन्द-किसोर ॥

# भारतेन्तु प्रयावली

छ्टन छगिहै जोबन जब तब चिछहै कडू न जोर। 'हरीचन्द' रीती करि जैहै तन-मन-धन सब होर ॥६८॥

#### **असावरी**

परी छाज निक्षावर करिहों जो पिय मिछिहें आज । गहि कर सों कर गर छपटेहों करिहो मन को काज । छोक-संक पकी निह मानों सब बाबक पर डरिहों गाज । 'हरीचन्द' फिर जान न देहीं जो ऐहें कुजराज ॥६९॥

# ईमन क्यान

चतुर केवटवा छाओ नैया ! सॉझ मई घर दूर उतरनो निदया गहिरी मेरो जिय डरपै अब मै तेरी छेडूँ बलैया । दैहीँ जोवन-धन उतराई 'हरीचन्द' रित करि मन माई पैयॉ छागूँ तोरी रे बळवाऊ के मैया । गर छगो मेरे पीतम सुघर खिबैया ॥७०॥

#### पूरवी

प्रानेर विना की करी रे आभी कोथाय जाई। आभी की सहिते पारी विरह-जंत्रना भारी आहा भरी मरी विष खाई। विरहे ज्याकुछ अति जल्र-हीन मीन गरि हरि विना आमि ना ववाई।।७१॥

बेदरदी वे छड़िने छगी तैंने नाछ। बे-परवाद्दी वारी जी तू मेरा साहना असी इत्यों विरद्द-विद्वाछ। चाह्दनेवाछे दी फिकर न तुझ नूँ गर्झों दा ब्वान मा स्वाछ। 'हरीचन्द' ततबीर ना सुझदी आशक बैतुङ्-माछ॥७२॥

#### विद्याग वा कर्डिंगदा

में तो राह देखत ही खड़ी रह गई हाय बीत गई सब रिवर्षे । पिया सॉझ के कह गए मयो मोर, निह आए मदन को वाड्यो जोर, 'हरिचन्द' रही पिछताय सीस छुनि करिकै बजर सी छितयाँ ॥७३॥ पिया बिजु मोहिं जारत हाय सखी देखो कैसी खुळी उजियारियाँ। चन्दा तन ठावत बिरह ठाय, कर पाटी पटकत करत हाय, दुख बाढ़चो सखी निहं पास कोऊ व्याकुळ विरहिन सुकुमारियाँ। तळफत जळ वितु मछरी सी सेज, रहि जात पकरि कर सो करेज, 'हरिचन्द' पिया की याद परै जन वार्तें प्यारा प्यारियाँ॥७॥।

#### काफ़ी पीख

क्यों फकीर विन आया वे, मेरे वारे जोगी। नई वैस कोमळ बंगन पर काहे ममूत रमाया वे, मेरे वारे जोगी। को वे मात-पिता तेरे जोगी जिन तोहिं नाहिं मनाया वे। कॉ चे जिय कहु काके कारन प्यारे जोग कमाया वे, मेरे वारे जोगी। बहे वहें नैन छके मह-रॅग सो मुख पर छट छटकाया वे। 'हरीचंव'बरसाने में चळ घर घर अळख जगाया वे,मेरे वारे जोगी। ७५॥

# गौरी

भोहन मीत हो मञ्जूबनियाँ। मतवारो प्यारो रसवादी रसिया छैछ छिक्रनियाँ॥ बटपारो छंगर छक्नारौ भरन देत नहिं पनियाँ। घाट बाट रोक्टत 'हरिचन्दहिं' नयो बन्यो दिय-दनियाँ॥७६॥

मोइन प्यारो हो नॅद-नैयाँ। नित नई घट-पट चाळ चळावत देखी सुनी जो नैयाँ।। ळकुट ळिए रोकत मग जुवतिन सानत परेहु न पैयाँ। 'हरीचन्द' खैळा अज-जीवन बाको कोड न गोसैयाँ॥७०॥

# भारतेन्द्र-प्रंथावछी

मोइन वॉको हो गोकुछिया। चळन न देत पंथ रोकत गहि चंचळ अंचळ चुळिया। नैन नचावत दिव मदुकिन की करिकै ठाळा-दुळिया। 'इरीचन्द्' टोना कळ्ळ जानत आसों सब इन सुळिया।।७८॥

#### काबनी

विना उसके जल्बा के विखाती कोई परी या हुर नहीं !
सिवा बार के, दूसरे का इस दुनियाँ से नूर नहीं !!
जहाँ में देखों जिसे खुबक वहाँ हुका उसका समझों !
झलक उसी की सभी माशूकों में बारों मानों !!
जहाँ कोई खुशगुद्ध मिलै तुम वहाँ उसी का वोल सुनों !
जुल्कों को भी उसी का पेच समझ कर आके फॅलो !!
नशीली ऑखेँ वहाँ नहीं हैं जहाँ मेरा मखमूर नहीं !
सिवा बार कें 0 !!?!!

जहाँ पै देसो नाज राजव का उसके सब नखरे जानो ! देख करिक्सा, उसी सीगे में उसको गरवानो !! जहाँ हो भोळापन तुम उस भोळे को वहाँ पै पहिचानो ! जुस्स जो देखो, तो उस जाळिम की वेरहमी मानो !! बिना उसके इस शीशप-दिळ को करता कोई चूर नहीं ! सिवा बार के० !!?!!

विना मिले क्स मह के झलक माज्यकपना भावा ही नहीं।

क्यौर उसके, निवानी शक्त कोई पावा ही नहीं।

मजाल क्या है दिल क्षीने उस विना दिया जाता ही नहीं।

इसको छोड़ कर, दूसरा ऑखों को भावा ही नहीं।

जितने खूबक जहों में हैं वो कोई उससे दूर नहीं।

सिवा यार कें। 13।

विद्या माश्क शलक इन खुवों में भी दिखलावा है। वहीं इशक में, आशिकों को दर तरह फॅसावा है।। कहीं मेहरवाँ वनता है और कहीं जुल्म फैलावा है। शरज कि हर जा, असे वो बार ही नजर आवा है।। 'हरीचंव' जो और वेखवे वो आशक मरपूर नहीं। सिवा बार के ।।।।।।।।।।

करि निद्धर स्थाम सों नेह सखी पछवाई । उस निरमोही की प्रीति काम निर्दे आई ।। उन पहिले आकर इससे ऑख लगाई । करि दाव-भाव वहु मॉिं प्रीति दिखलाई ।। छे नाम इमारा वंसी मसुर वर्जाई । अव इसे छोड़ के दूर वसे जदुराई ।। छुवरी ने मोहा रहे वहीं विलमाई । उस निरमोही की प्रीत काम निर्ह आई ।।१॥

> इसने जिसके हित छोक-छान सब कोड़ी। सब छोड़ रहे एक प्रीत वसी से नोड़ी।। रही छोक-वेद घर-वाहर से सुख मोड़ी। पर वन नहिं मानी सो तिनका सी तोड़ी।। इक हाथ छनी मेरे जग बीच हेंसाई। वस निरसोही की प्रीत काम नहि आई।।२।।

हम उन दिन सखियाँ धन धन हूँ इत हो छैं। पिय प्यारे प्यारे मुख से धन छिन हो छैं। जिन छुंजन मे हरि हॅसि हॅसि फरी फड़ो छैं। यहाँ स्थाकुछ हो हम मूँव मूँव हम सो छैं। ्रदे दगा जुदा भए मोहन विपति बदाई। उस निरमोही की श्रीत काम नहि आई॥३॥।

क्या करें कोई सदबीर न और दिखाती। दिन रोतें कटता रात जागते जाती॥ विरहा से सब छिन हाय दहकती छाती। कोई उनसे जा यह मेरी विथा सुनाती॥ 'हरिचन्द' उपाय न चलै रही पछताई। उस 'निरमोही की श्रीत काम नहिं आई॥४॥८०॥

तुम मुनो सहेकी सँग की सखी स्थानी।
पिय प्यारे की मैं कहें की कहीं कहानी॥
एक दिन मैं अंघरी रात रही घर सोई।
पळगों पै इककी और पास नहिं कोई॥
हरि आय अचानक सोए पास मय खोई।
मुख 'चूम कस्यों मेरे मुज सो मुज सोई॥
मैं चौकि उठी कियों गळ कगाय मुखदानी।
पिय प्यारे की मैं कहें की कहाँ कहानी॥१॥

एक साँझ अकेळी मैं थी गळियों आती।
ि छिये अंबळ नीचे घर-हित दीआ-बाती।
आए इतने मे सखि मेरे बाळ-सँघाती।
एन दीप बुझाय छगाय छई मोहि छाती।।।
मैं औंचक रह गई कियो जोई मनमानी।
पिय प्यारे की मैं कहें छी कही कहानी।।२।।-

एक दिन मेरे घर जोगी वन कर आये। स्विर जटा बढ़ाये अंग ममूत खगाये॥ चद सिद्दी दाम छै हर को अळख जगाए। मै भिच्छा छे गई तव मुख चूमि छुमाए।। बोछे भिच्छा थी मुझे यही मेरी रानी। पिच प्यारे की मै कहूँ छीं कहीं कहानी।।३()

जब मिछे जहाँ हॅसि छीनों नित्त- चुराई !

मुख चूमि भए विष्ठद्वार कंठ रहे छाई !!

विनती कर वोले सदा प्रीति दिखलाई !

सपने में भी निह्न देखी कभी रुखाई !

रहे सदा हाथ पर लिये मुझे दिल्ल-जानी !

पिय प्यारे की मैं कहें छैं। कही कहानी !!!!!

एक दिन कुंजो में साथ दूसरी नारी।

अपने सुन्न बैठे थे मिलकर गिरवारी।

सै गई तो सकुचे झट यह .बुद्धि विचारी।

बोले यह आई तुमिंह मिलावन प्यारी॥

तुम घर मेजन को विनती करि यहि मानी।

पिय प्यारे की मैं कहूँ औं कहाँ कहानी॥।।

मेरे मुख में पिय ने सब दिन मुख माना !
गुझे अपना जीवन प्रान सवा कर जाना !!
मेरे हित सब सिखयों का सहते वाना !
गुरुष्ठाए जो मुख मेरा कुछ मुरुष्टाना !!
गुन छाख एक मुख कैसे बोर्डी बानी !
पिय प्यारे की मैं कहूँ डीं कहूँ कहानी !!६!!

यह वन वन विहरन कुंज-कुंजवर पार्ते । यह गछ भुज हाछन प्रीत-रीत की घार्ते ॥

# भारतेण्डु-प्रंथायछी

वह चन्द्र चॉदनी और निराजी रातें। एक एक की सौ सौ जी में खटकती वार्ते।। 'हरिचन्द्र' विना भई रो रो हाय दिवानी। पिय प्यारे की में कहूं छीं कहीं कहानी।।।।।८१।।

दुख किस्से कहूँ कोई साथ न सखी सहेछी।
अुझे छोड़ गये मनमोहन हाय व्यक्तेछी॥
मैं पिय विज्ञ तड़पूँ हाय पास नहिं कोई।
रही सपने की संपत सी सब सुख खोई॥
जो मैं पिय विज्ञ नहिं कभी पठंग पर सोई।
सोइ खाज सेज सूनी छिख दुख सों रोई॥
जंगळ सी मुझको छगती हाय हवेछी।
मुझे छोड़ गये मनमोहन हाय अकेडी॥१॥

मेरे वाल-सनेही मुझको छोड़ सिघारं। तब्पूँ ज्याकुल में विन वृत्त के रखवारे। कहाँ विलिम रहे किन मोहे पीय इमारे। नहिं खबर मिली मचे निपट निटुर पिय प्यारे। यह विरह-विया नहिं जाती है अब ब्रेली।। मुझे छोड़ गये मनमोहन हाय क्रकेली।।२॥

मेरा बाला जोवन पड़ी विपति सिर भारी।
दिन कैसे कार्ट्स भई उमर की ख्वारी॥
यह नई आपदा सिर से जात न टारी।
कहाँ गए हाथ मुझे छोड़ पिया गिरघारी॥
भई उन दिन मैं मुरझाय जली ज्यों वेली।
मुझे छोड़ गये मनसोहन हाय अकेली॥३॥

गए सुरव भूळ नहिं पाती भी भिजवाई।
किर बाद पिया की हाय ऑक मिर काई।।
ऑपिन सि सेज घर वन सों परत दिखाई।
जीना सवा भारी दामोदर हुखादाई॥
'हरिचन्द' दिना भई जोगिन देगळसेळी।
सुम्ने बोड़ गये मनमोहन हाय अकेळी॥४॥८२॥

वही तुम्हे जाने प्यारे जिसको तुम आप ही वतलाओ ।
देखे वही वस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ।।
क्या मजाल है तेरे न्र की तरफ ऑख कोई लोले ।
क्या समझे कोई, जो इस झगड़े के बीच लाकर वोले ।।
क्याल के बाहर की वाते मला कोई क्योंकर तोले ।
ताकत क्या है, मुखम्मा तेरा कोई हल कर जो ले ।।
कहाँ खाक यह कहाँ पाक तुमं मला च्यान मे क्यों आओ ।
देखे वही वस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥ १॥

गरने मान तक वेरी जुस्तन् खासो नाम सब किया किये। ि कि कि तिवावे, इजारों कोगों 'ने तेरे ही किये।। बढ़े बढ़े ग़गड़े मे पढ़े हर शब्स जान रहते थे दिये। इज गुजारी, रहे गस्तों पेचों जब तक कि जिये।। पर तुम ही वह शै कि किसीके हाथ कभी क्योकर आओ। देखे वही बस, जिसे तुम ख़ुद अपने को दिखळाओ।।।।।।

पिहले तो ढाखों में कोई बिरला ही मुक्तवा है इघर। अपने ध्यान पे, रहा वह चूर मुका भी कोई अगर॥ पास छोड़कर मखहब का खोजा व किसीने तुम्हें सगर। तुमको हाजिर, न पाया कमी किसी ने हर जा पर॥

#### भारतेन्द्र-अंयावळी

हूर भागते फिरो तो कोई कहाँ से पाए वतलाओ । वेसे वही वस जिसे तुम खुद अपने को विखलाओ ॥३॥

कोई ऑट कर झान फूछ के झानी जी कहळाते हैं। कोई आप ही, बस वन करके मूछे जाते हैं।। मिछा अख्या निरमुन व समुन कोइ तेरा मेद वताते हैं। गरज कि तुझको, इंदते हैं सब पर नहिं पाते हैं।। 'इरीचंद' अपनों के सिवा तुम नजर किसीके क्यो आओ। देखे वही वस, जिसे तुम खुद अपने को दिखळाओ।।४॥८३॥

चाहे हुछ हो जाय उम्र सर तुझीको प्यारे चाहेंगे।
सहेगे सब कुछ, अह्न्यत दम तक यार निवाहेगे।।
तेरी नजर की तरह फिरैगी कमी न मेरी यार नजर।
अब तो यों ही, निमैगी यो हो जिन्दगी होगी बसर।।
छास उठाओ कौन छठे है अब न छुटैगा तेरा दर।
को गुजरैगी, सहैगे करेंगे यों ही यार गुजर।।
करोगे जो जो जुल्म न उनको दिल्यर कभी उलाहेंगे।
सहैंगे सब हुछ गुह्न्यत दम तक यार निवाहेंगे।।।।।।

आह करेंगे तरसेंगे गम लायेगे चिल्लायेगे। दीन व ईसॉ विगाड़ेगे घर-बार खुवायेगे॥ फिरेंगे दर दर वे-इकद हो आहारे कहलायेगे। रोएंगे हम हाल कह औरों को भी कलायेगे॥ हाय हाय कर सिर पीटेंगे तड़पेंगे कि कराहेंगे। सहैंगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक यार निवाहेंगे॥श॥

रख फेरो मत मिलो देखने को भी दूर से तरसाओ। इधर न देखों, रकीवों के घर मे ज्यारे जाओ।। गाकी दो कोसो क्षिड़की दो सका हो घर से निकलमाओ । कल्ल करो था, नीम-विस्मिल कर प्यारे स्ह्पाओ ॥ जिस्ता करोगे जुस्म हम स्तना स्लटा तुम्हें सराहेंगे। सहैगे सब कुल, सुहत्वर दम तक यार निवाहेंगे॥३॥

होके तुन्हारे कहाँ जॉय अब इसी शर्म से मरते हैं। अब तो यों ही, जिन्दगी के वाकी दिन भरते हैं।। मिळो न तुम या कळ करो मरने से नही हम डरते हैं। मिळेगे तुमको, बाद मरने के कौळ यह करते हैं।। 'हरीचन्द' दो दिन के ळिये घटरा के न दिछ को डाहैंगे। सहैंगे सब कुछ, मुह्ळात दम तक यार निवाहेंगे।।४॥८४॥

बाल य दिल के बवाल दिलबर ने मुखड़े पर बाले हैं।
जुद्फ के फन्दे तुम्हारे सबसे बार निराले हैं॥
छुस्लेदार छुबीले लम्बे लम्बे बहु छुहराते हैं।
बल खा कर, फन्द में अपने दिल को फसाते हैं॥
विलक्ष्मार जुनवारे गिंडुरी से होकर रह जाते हैं।
दिल हिल करके कमी बहु अपनी तरफ बुलाते हैं॥
पेचवार सम साथे चलको मुलझे घूँघरवाले हैं॥
जुस्फ के फन्दे तुम्हारे सबसे बार निराले हैं॥।

कहूँ इक्क-पेचाँ आधिक को पेच मे मी यह छाते हैं। फॉसी मी है, मुसाफिर को वेदरह फॅसादे हैं॥ जाड हैं यह जंजाड से सवको जाड में करके जाते हैं। जादू की यह, गिरह हैं विडको असव मुडाते हैं।। काडे काडे राजद निकाडे पाडे क्या यह काडे हैं।। जुल्फ के फन्दे तुम्हारे सबसे यार निराडे हैं।।रा। देख इनका तलवार ने सम दम म्यान में ग्रॅह को छिपा दिया। भौरो ने मी, न इन सा हो के गूंजना शुरू किया।। इजार सिर बुलबुल ने पटका हुई न ऐसी सॉबलिया। सिवार ने भी शर्म से पानी में ग्रॅह डुवा लिया।। गुरुक से खुशबू में रेशम से चमक में ये चौकाले हैं।। जुल्फ के फन्दे तुम्हारे सबसे बार निराले हैं।।३।।

बंसी है दिल के शिकार को लालच देके फॅसाने के। ब्रीके हैं यह, लटकते दोनो दिल लटकाने के।। ऑकुस को है नोक जिगर से खींच के दिल को लाने के। जंजीरों से यह बद कर दिल को कैंद कर जाने के॥ दिल के दुखाने को बीलू के डंक से भी जहरीले हैं॥ जुल्फ के फल्दे तुम्हारे सबसे यार निराले हैं॥॥

तुन्हें नूर की शमा कहूं तो शुंधा इन्हें कहना है बजा ! रुखसारो पर यः दोनों चंबर ढळा करते है सदा !! यह वह करता है जो किसी से बब तक प्यारे नहीं खुळा ! कहूं मुख्यमा, तो इसमें नहीं बाळ मर फर्क जरा !! - दिल के पहुँचने का गाळाँ तक कमन्द दोनों डाळे है !! जुल्फ के फन्दे तुन्हारे सबसे यार निराळे हैं !!५॥

इनमें जो आकर फँसा वह फिर न एम सर कभी छुटा। बढ़ा हैं वस ये, हमेशः इनसे बचाये विद्यको खुरा।। जंत्र मंत्र छुड़ द्यान उसको जिसको इन सॉपों ने इसा। 'हरीचन्द'के, जुल्फ में विद्य अब तो बेतरह फँसा॥ भूद्य-भुत्तैयाँ से उद्यक्ते चिकने महीन चमकाने हैं। जुल्फ के.फन्दे, तुम्हारे सबसे बार निरान्ने हैं॥६॥८५॥। सॉलों में ठाठ होरे शराव के बद्छे।
हैं जुल्फ छुटी रुख बर निकाब के बद्छे।
नित नया जुल्म करना सवाब के बद्छे।
क्षिड्की देना हर दम जवाब के बद्छे।
त्योरी में बठ बाठों के ताब के बद्छे।
खुत मे रॅगना कपड़ा शहाब के बद्छे॥
सब ढंग साज-कड हैं जनाब के बद्छे॥
हैं जुल्फ छुटी रुख पर निकाब के बद्छे॥
हैं

पीते हैं जिगर का खून आब के वदछे। खाते हैं सदा इस ग्राम कवाब के बदछे। खुशबू तेरी सूंघी गुड़ाब के बदछे। छेते हैं नाम तेरा किताब के बदछे।। तब रूपोशी यह किस हिसाब के बदछे।। हैं जुल्क छुटीं कस पर निकाब के बदछे॥२॥

स्रॉ सदा जईकी है शवाब के वद्छे। मस्तों से मिछे वस रोखो शाब के वद्छे।। रातों जो जागते रहे स्वाब के बदछे। नागिन जिस पर अब है सहाब के बदछे॥ सुंह तेरा देखा माहताब के बदछे॥ हैं जुल्फ छुटी रुस पर निकाब के बदछे॥शा

दिन कभी न इस खान:सराव के बद्छे। मरना बेहतर इस इजितराव के बद्छे॥ हो 'हरीचन्द' पर खुश अताव के बद्छे। कर अब तो रहम जालिम अजाब के बद्छे॥ क्यों नए चोचले हैं हिजाब के बदले। हैं जुल्फ लुटीं रुख पर निकाब के बदले।।४॥८६॥

(सपने में बनाई हुई )

मोहि छोड़ि प्रान-पिय कहूँ अनत अनुरागे! अब उन बिनु क्षिन छिन प्रान दहन दुख छागे!! रहे एक दिन वे जो हिर ही के सँग जाते! बुन्ताबन क्षंजन रमत फिरत मदमाते!! विन रैन श्याम मुख मेरे ही खँग पाते! मुझे देखे विन इक छन प्यारे अकुछाते!! सोइ गोपीपति कुबरी के रस पागे!! अब उन बिनु छिन छिन प्रान दहन दुख छागे!!?!!

कहाँ गई क्याम की वे मनहरनी वार्तें। वह इंसि इंसि कण्ठ-खगावनि करि रस-घार्तें॥ वह जमुना-तट नव कुंज कुंज हुम पार्तें। सपने सी थई खब वे बिहरन की रार्तें॥ सिंह सकत न कठिन वियोग-अगिन तन दाने॥ अब चन वितु क्षिन क्षिन प्रान तहन तुस लागे॥शा

पहिले तो सुन्दर मोहन प्रीति बढ़ाई। सब ही बिधि प्यारे अपनी करि अपनाई।। सुस्त दे बहु मॉ तिन नित नव लाड़ लड़ाई। खब तोड़ि प्रीति मोहिं छोड़ि गए अजराई।। संजोग-रैन बीतत बियोग-तुस्त जागे।। सब छन बितु स्त्रिन स्त्रिन प्रान दृहन दुस्त लागे।।३।।

क्या करूँ ससी क्षुष्ठ और स्पाय बताओ । मेरे पीतम प्यारे समसे भान मिलाओ ॥ जिय छगी विरह् की भारी थागिन बुझाओ । मै बुरी मौर मर रही मिछाइ जिछाओ । 'हरिचन्द' स्वाम-सँग जीवन-मुख सब मागे । अब उन विज्ञ हिन हिन प्रान बहुन दुःबं छागे ॥ ४ ॥८७॥

जबतक फेंसे ये इसमे तवतक दुख पाया को बहुत रोए!

मुँह काळा कर, बखेड़े का इस भी मुख से सोए ।।

विना बात इसमे फेंस कर रंज सहा हैरान रहे ।

मजा विगाड़ा, अपना नाहक ही को परेशान रहे ॥

इघर चघर झगड़े मे पड़े फिरते वस सर-गरदान रहे ।

अपना खोकर, कहाते वेबक्सो नाहान रहे ॥

वोझ फिळ का नाहक को फिरते थे गरदन पर डोए ।

मुँह काळा कर, बखेड़े का इम भी मुख से सोए ॥१॥-

मतलब की दुनिया है कोई काम नहीं कुछ आता है। अपने हित को, मुह्ज्यत सब से सभी बदाता है।। कोई आज औं कल कोई सब छोड़ के आखिर जाता है। गरज कि अपनी गरज को सभी मोद फैलाता है।। जब तक इसे जमा समझे ने तब तक ने सब कुछ खोए। मुंह काला कर, बखेदे का हम भी मुख से सोए॥२॥

जिसको समृत समझे थे इम वह तो जहर इलाइल था। मीठा जिसको जानते थे वह इनारू का फळ था।। जिसको सुख का घर समझे थे वह तो दुख का जंगळ था।। जिनको सचा समझते थे वह झुठो का दळ था।। जीवन फळ की जासा में चळटे इमने थे विष वोए। मुँह काला कर, वखेड़े का हम भी सुख से सोए।।३॥:

पिय प्राननाथ मनमोहन सुन्दर प्यारे ।
छिनहूँ मत मेरे होहु हगन सों न्यारे ॥
घनक्याम गोप-गोपी-पति गोकुछ-राई ।
निज प्रेमीजन-हित नित नित नव सुखदाई ॥
छुन्दाबन-रच्छक ज्ञज-सरबस बछ-भाई ।
प्रानहुँ ते प्यारे मियतम मीत कन्हाई ॥
श्री राधानायक जसुदानन्य दुछारे ।
छिनहूँ मत मेरे होहु हगन सों न्यारे ॥

तुव व्रसन बिन तन रोम रोम दुख पागे।।
तुव सुमिरन बिनु यह जीवन बिष समलागे।।
तुमरे खंबोग बिनु तन बियोग दुख दागे।
अक्कुलत प्रान जब कठिन मदन मनजागे।।
मम दुख जीवन के तुम हो इक रखवारे।
बिनु मत मेरे होहु हगन सों न्यारे।।

तुमहीं सम जीवन के अवलम्ब कन्हाई। तुम बितु सब युख के साज परम दुखदाई॥ तुब देखे ही युख होत न और उपाई। तुमरे बितु सब जग सूनो परन ल्खाई॥ हे जीवनधन मेरे नैनों के धारे। द्विनहूँ मत मेरे होहु हगन सों न्यारे॥

तुमरे-वितु इक इन कोटि कछप सम भारी।

 तुमरे-वितु स्वरगहु महा नरक तुस्कारी॥
 तुमरे सँग वनहू घर सों विद् वनवारी।
 हमरे ती सब कुछ तुमही हो गिरघारी॥
 'हरिचन्च' हमारे राखी मान दुछारे।
 हिनहूँ मत मेरे होहु टगन ते न्यारे॥८९॥

वर्वा

( धुन--'मोरि तो जीवन रावे' इस वाळ पर )

मोहन दरस दिखा जा।
व्याकुछ खति प्रान-प्यारे दरस दिखा जा।।
विद्धुरी मै जनम जनमकी फिरी सब जग छान।
अवकी न छोड़ो प्यारे यही राखो है ठान।।
'हरीचन्व' विख्म न कीजै दीजै दरसन दान।।९०॥

दरस मोहिं बोजे हो पिय प्रान । दरस वीजे अघर पीजे कीजे परस सुजान ॥ सुम वितु न्याकुळ चीर न सावत छीजे अरज यह मान । 'हरीचन्द' मोहि जानि सापनी ऋरिये जीवन बान ॥९१॥

पूरवी रेखता

हमें व्रसन दिखा जाओ हमारे प्रान के प्यारे। वेरे दरसन को ऐ प्यारे तरस रही ऑख वरसो से ॥ इन्हें आकर के समझाओ हमारे आँखों के तारे॥ सिथिछ मई हाय यह काया है जीवन ओठ पर आया। -मळा अब तो करो माया मेरे प्रानों के रखवारे॥

# भारतेंदु-प्रथावछी

अरज 'हरिचन्व' की मानो छड़कपन अब भी मत ठानों। बचा छो प्रान दरसन दो अजी अबराज के बारे ॥९२॥ उमरी

पियारे सैयाँ कौने देस रहे रूसि जोवना को सब रंग चूसि। 'हरीचन्द' मये निद्धर ज्याम अब पहिछे तो मन मूसि ॥९३॥

पियारे पिया कौन देश रहे झाय। का पर रहे विख्याय। मेरी सुध विसराय प्रेम सब जिय सों दूर मुखाय। 'हरीचन्द' पिय निटुर बसे कित जोगिन हमहि बनाय॥९४॥

पिया प्यारे वोहि विजु रह्यो नहि जाय। कौन सो करो मैं उपाय। कहत 'चन्त्रिका'घाइ मिछो सब छेट्ट गरे छपटाय॥९५॥

बासो पिर्झा प्यारे गरे छगि जासो । काहे जिस तरसास्रो, कहत 'चन्द्रिका' धाइ मिलो सव जिस की जरनि जुड़ास्रो ॥९६॥

खब ना भामो पिया मोरि संजरिया। जात विदेस छोड़ि तुम इमकों इनि इनि हिय मैं विरह कटरिया। कहत 'चन्द्रिका' इरीचन्द पिय जाओ वही जहाँ लाप नजरिया।।९७।।

> स्वता मोहन पिय प्यारे टुक मेरे डिग आव ! वारी गई सूरत के वदन तो दिखाव ! तरस गए कॅग कॅग गर मैं छपटाव ! तेरी मैं चेरी मुझे मरत सो जिछाव ! वही रूप वही अदा दीने निज भाव ! प्यारे ! 'हरिचन्दहिं' फिर आज मी द्रसाव ॥९८॥

दिख्दार यार प्यारे गिळ्यों में मेरे वा जा।

भॉके तरस रही हैं स्रत इन्हें दिखा जा।।
वेरी हूं तेरी प्यारे इतना तो मत सता रे!

छाखों ही दुख सहारे टुक अब तो रहम का जा।।
तेरे ही हेत मोहन छानी है खाक वन वन।

हुख क्षेळे सर पः अनगन अब तो गळे छगा जा।।

मन को रहूँ मैं मारे कब तक बता दे प्यारे!

सुखे बिरह में तारे पानी इन्हें पिछा जा।।

सब छोक-छाज खोई हिन-पैन बैठ रोई।

किसका कहीं न कोई उसका तो जी वचा जा।।

गुझको न यों मुळाबो कुछ छम जी में छाजो।

अपनो को मत सताबो ए प्रान-प्यारे राजा।।

'हरिचन्द' नाम प्यारी दासी है जो तुन्हारी।

मरती है वह विचारी आकर वसे जिछा जा।।९९॥

वंसी बला के इस को बुळाना नहीं अच्छा !! घर-वार को वों इससे छुड़ाना नहीं अच्छा !! घर-वार छुड़ाते हो तो फिर इसको न छोड़ो ! अपनो को वों इसन से छुड़ाना नहीं अच्छा !! करना किसी पै रहम इक अवना सी वात पर ! मुतळक किसी-प ध्यान न छाना नहीं अच्छा !! इस तो उसी में खुश है खुशी हो जो तुम्हारी ! फिर इस से छिपा कर कहीं जाना नहीं अच्छा !! गाओ जो चाहों बंसी में हैं राग हजारों! रह नाम की मेरे ही छगाना नहीं अच्छा !!

#### भारतेन्द्र-प्रम्थावळी

मिळ जायंगे इस कुंज में मौका जो मिळेगा। गळियो में इमारे सदा आता नहीं अच्छा॥ 'हरिचन्द' तुम्हारे ही हैं इम तो सभी वरह। यो अपने गुळामों को सवाना नहीं अच्छा॥१००॥

#### भय वैराख्य गात

मानप्रिय शशि-सुखि विदाय दाओ भामारे। शून्य देह छोए जायो प्रान दिये तोमारे॥ करि हे बिनय हड्या सदय भामारे बिदाय दाओ जाई देशांतरे॥१॥

प्राननाथ निद्य ह्य विदाय चेखो ना । वोभा विन प्रान, नाहिं रवे प्रान ॥ किसे पाव त्रान आमाय वळो ना । आमि हे खवळा, वाहा ते सरका, विरह-ज्वाळा, प्राने सवे ना ॥२॥

जाई जाई करे नाथ दिखी नाहे जातना। चोमार विच्छेदे ए जीवन रवे ना॥ पुनः ए नयन श्रशांक-वदन करिवे दर्शन कवे ओहे वछो ना। चोमारेना हेरे प्रान जेकी करे कि कव चोमारे, द्विम किये मावना॥३॥

प्राननाथ थिदेशे च जेते दिवना । जावे जाओ कांत किंतु हे नितांत, आसारे एकांत, आर कांत पाने ना। तोसार विहन, ए छार जीवन, ओ प्रानघन आर रवे ना ॥॥॥

> श्रार जातना प्रान सहे ना । सदा मन एवाटन, झरिक्षे दु नयन, कांत वृक्षि ए जीवन, आमार जार खेना ॥ हाए एमन समय, कोषा ओहे रसमय, हह्या अति सदय, आक्ष प्रान बळो ना ॥५॥

प्रातनाथ देखा दाओ आसि अवलाय। वे दु:ख पेतेछि, आसि, मन जाने आर, आसि जानि आरि जानेन ईश। जिति के मने आसि जानाव तोमाय॥६॥

आमार जे दशा नाथ आसिया है देख ना । हरिश्रन्द्र नाथ जार, केन हेन दशा तार , वस्र ओहे गुन-मनि, सम्मार हे वस्रो ना ॥ सदा मन स्वाटन, दहिते के जीवन मन , समक्ष 'बन्द्रिका' जीवने सहेना, यातना ॥॥॥

कोथाय रहिल सिख से गुन-मान । विच्छेद यातना, खार जे सहेना। कि करि वल न वो प्रान सवानी । केमने एखन, धरिव जीवन । से कांत विद्यन वल जो धनी ॥८॥

हाय विधि एत मोरे केन निर्देश । अमूस्य रतन करिया अपैन, केन गो हरन ताहारे कराय । भम प्रान-वन, हृदय-रतन रमनी-मोहन कोवाय गो जाय ॥९॥

> तुमि कर के तोमार कारे वळ रे मन आपन । मिक्का प संसार माथा जुड़े आहे त्रिसुबन ॥ दारा सुत परिवार संगे कि आहे तोमार । जावन तुमि सुँदिने वु नयन ॥१०॥

> > ओहे हरि वयामय ! ए भव-जंत्रना, स्नार ने सहे ना । करिया कराना, डमारो आसाय ॥११॥

## भारतेन्द्र-प्रन्यावछी

सोहे नाथ करुनामय !
प्रमु हरि द्यामय, द्या करो ए जनाय ,
नामे ना कर्लंक रथ चद्धारी तराय !!
आमि अति मूद मित, ना जानी मिकस्तुति ,
कि हुने आमार गति, बरु गो सामाय !!१२!!

मन केन रे मान एत। कोई जे दिवा-निशि भावज बसी, जेन बुधि हए छे हत॥ एतेक भावना, किसेर कारन, हवे बूहि पागळेर मत॥१३॥

आमार नाथ बड़ दयामय । कदना-आकर दयार सागर दयामय नाम जगत मीतर । एक युखे गुन वर्णना जे मार, कहि हो 'चन्द्रिका'माविया हृदये ॥१४॥

#### कक्षितवा एक सामा

भो प्रान नयन-कोने चाईछे परे क्षति कि आहे। भासार केंद्रे सोहाग जेंचे मान तोमार कांद्रे।। जथा इच्छा तथा जानो, सदत हृदय रभो। पोमार विहन कथो, भामार के आहे।।१५॥

# सिम्बं घीमा विवाछा

ए सोहाग खार आसार काज नाई । सदत हृद्य जे क्वाला पाई ॥ हृद्य दृहन जायगो जीवन । कि करि एखन वल्ल गोसाई ॥१६॥

प्राननाथ कि बले जिले। ए द्वारुण ब्लाला हृदये केन गी दिले॥ हुद्य माझे त राखिव तोमाय। सदत विकेते नाथ हे आमाय॥ से सव कथन रहिङ कोथाय। भेवे देख प्रान कि करिङे॥१७॥

कोथाय रिहळे प्रान एमन वरखा ते । देख घन घन, वरिषे नयन, अवळारे मिजाते । घळ कोरे प्रान, तोमाय कोन जन, शिखाळे एमन आमारे कॉव्ते । 'चन्द्रिका' जे वळे नाथ कि करिळे अवळा विषठे बुझि हे प्रानेते ॥१८॥

> आदरे आदरे आछो तो. खिछे। जे तोसार अनुगत सार कि करिछे॥ नव जछघर सुमि स्वित चातकि आमी, ओहे प्राननाथ कोषा वारि विन्तू वर्षिछे। प्रानप्रिय प्रान-घन, वछ जातना एमन, 'चन्द्रिका' इत्ये केन गो दिछे॥१९॥

ओहे हिर जगतेर पित । द्या कर द्यामय आमि दीन हीन अति ॥ छाए छे शरण चरणे जे जन, रुप्ट के कारण साहार प्रति । नाम व्याकर जगत सीतर कि हुने आमार ब्रह गो गति ॥२०॥

> आशाय आशाय भालो जातना विले । जाओ तथा गुन-मनि जया निशि पोहाईले ॥ से विन तोमार विन तुमि तार प्रेमे रिणि, बॉवा आह्य गुनमनी तवे हेथा केन आसिले ॥२ १॥

वोमाय मुख्यि केमने। इ.स्य अंकित छवि सति यतने॥

#### भारतेन्द्र-अन्यावछी

विवा निश्चि सुख देखि इदय आवरे राखि, यान सवा पई वासना मने ॥२२॥

एक वार भाव ओरे मन । शेपेर से दिन तव निकट एसन ॥ दिन दिन हीन वल मन हएक्रे दुवैल, रोगेर अति प्रवल मये मीत हएक्रे जीवन ॥२३॥

एतेक जीवने केन मरन वासना। बुधि कपाछेर दोपे विधिर विदम्बना।। केन रे अबोध मन कर कामना एमन, से दु:ख तब कारन बुधि ताहा जान न ॥२४॥

पस्तिन एमन इवे स्वपने क्षिल ना झान । ना होते मिलने सुस्ति आगे ते जाइवे प्रान ॥ जन्म जन्मान्तरे जेन पाई प्राननाथ हेन । विधिर काले पई मोर शेप अर्कियन ॥२५॥

किन्नु सुख होन्ने जीवने । प्राननाय मुनापने सेई नवीने ॥ आमार अभाव काने विरह वेदना न्वाने, आघात हवे ना तार कोमल इदय-स्थाने एई मेवे सुख्यमे ॥२६॥

नव प्रेमे प्रेमी होते कर वासना। बळ बळ ओरे प्रान मोरे बळ ना॥ पई प्रेमे प्रेमी होळे मम चिन्ता जाने चळे, ईहा तेई आबे मोर हृदि-जेदना॥ तोमाय पाव जन्मान्तरे एई माशा हुवे कोरे। प्रान जावे सार जावे हृति जातना ॥२७॥

सेई जे आसाय वोमाय हिछ कथा मने आहे कि ना आहे वर्छ । सेई जे हिछ जव माछ वासा मने आहे कि ना आहे वर्छ ।। कत कत हिछ मने आशा कत हिछ हुने माछो वासा । रोवे होछों आशाय नैराशा मने आहे कि ना आहे वरु ।। सेई जे प्रेम प्रेम करि कहते कथा से प्रेम रईछ एखन कोया । हुन्ये विप हा कतेक स्पंधा मने आहे कि ना आहे वरु ।। तुमि है कि कहु कि हुई जान ना मम मने आहे सब बेन्ना । आमि हुन्ये पेयेछि स्पंधा नाना मने आहे कि ना आहे वरु ।। हिए हिछ-तक 'चन्द्रिका' वाशा ओहे चन्द्र तव प्रेम वाया । आहे मन प्रान सब साधा मने आहे कि ना आहे वरु ॥२८।।

हेरिन सतत ससी कार्ल्ड वरन ।

मने पड़े जेन सदा से नील रतन ॥

मगमद दिन सिरे कलाल नयन तीरे,

नित्य नील वर्ण चीरे आच्छादित तन ।

'हरिखन्द्र' मुख सदा छुण्ण नामे आहे साथा,
से पेमे खंतर बाबा छुण्ण पढ़े आहे मन ॥२९॥

जाको कोहे गुत्तमनि ए कि काज करिले। कामार प्रानेर छवि काबिते विखेले।। ममाधिक प्रान-प्रिय के बाब्रे तोमार प्रिय। कामार माळ वासा छवि कारे दिते निए क्रिले।। 'चन्त्रिका' बले वल ना केन करहे छलना। रिक्षत छवि ते मम तुमि केन हाथ हिले।।३०।।

# भारसेंबु-प्रंथावळी

राखो है प्रानेश ए प्रेम करिया जतन । तोमाय करेडि समर्पन ॥ जत दिन रचे प्रान श्रीचरने दिशो स्थान, हरिखन्द्र प्रान-धन एई अकिचन । 'चन्द्रिका'-हृत्य-धन नाहिक तोमा विहन, तब करे ते आपने करेडिं जीवन मन ॥३१॥

थाकिते जीवन मन नाथ ए कि करिछे। आमार आकार प्रेम कारे तुमि दान दिछे।। 'चन्द्रिका' हृदय-मन तब करे समर्पन। तार हृदि हरिषन कारे प्राण दिते निछे॥३२॥

ष्णमाय भालो षेरो जार तोमार काज नाई।
तुमि अन्य प्रान ज्वले भामाय भालो वास बोले।।
सदा मासि ऑसि जले, हृदे नाना दुःस्व पाई।
विदाय दालो गुनमनी सजद एवे सन्यासिनी।।
हव नाथ विवेशिनी मुख पथे दिया छाई।
हरिख्यन्द्र प्रान-धन 'बन्द्रिकार' निवेदन,
वासना एमन मन विदेशे ते प्रान जाई।।३३॥

ए प्रेम राखिते केन करिक जातो रे। सेई प्रेम राखा गिया जया बॉधा मनो रे।। सेई विनोदिनी घनि द्विम तार प्रेमे रिणी, बॉधा आओ शुनमनि ताहारई प्रेम-डोरे। छाड़ो एई प्रेम आशा जाना गेळ माळो बासा, इदय सब नैराशा 'चन्द्रिकार' एखनो रे।।१४॥ मिछा केन दिते आहा प्रेमेर परिषय।
सितनेर छ्रिव आँकि आपन द्वर्य।।
प्रेम कथा बिळ प्रान कोरो ना आर जाळाचन,
राख गिया प्रानघन ताहार जा आहा ह्य।
हरिश्चन्द्र प्रान-पति तुमिरे निर्देय अति,
'चिन्द्रकार' नाहे गति जानित् निष्यय।।३५॥

जाज आसार होलो सुप्रभात । नवीन वत्सरे पद दिल प्राननाथ ॥ जो वत्सरे दिन हेन विधि पुनः देन जेन । घरे प वासना , मन पूर्ण करे जगनाथ ॥३५॥

आज किया सुदित हो छो जीवन । वेंचे बिक्रे वाई जीवन पाई छे दिन एमन ॥ प्राननाथेर जन्म दिन दिक्र द्रसन । देख 'चन्द्रिकार' आज किया सुक्त हुदि साहे, आनन्देर आज साज सेजे हे मन ॥३७॥

कि आनन्देर दिन आज हेरिनु नयने । इहार समान दिन नहिक ए अवने ॥ हरिश्चन्द्र प्रानपति आज तारे जन्म-तिथि, विवि अस दिख अति आजि 'चन्द्रिका' मने ॥३८॥

पई दिन पुनः हेरि मने नासना।
नवीन वत्सरे बाइ पद दिछे इदिराज,
तारे सुखे राखुन प्रमु पई कामना॥
पुनः पई दिन हेरी एकान्त नासना करी,
चिन्द्रिका इदय बाज सुख उपजिळ नाना॥३९॥

#### मारतेन्द्व प्रम्याचळी

श्रुनियाद्धि तब कृपा पतित-गामिनी। पाइबे कोयाये तबे पतित सामार तुल्य, पाप मात्र कर्म जार दिवस-यामिनी।। सर्वस्व स्वरूप जार मिथ्याचार व्यवहार, हिसा छळ चूत मद्य मांस स्रो कामिनी।।४०।।

निमृत निशीये सई को बॉशी बाजिछ ।
पूरित करिया बन मेविया गगन घन,
जे कॉपाईया समीरन मधुर रवे गाजिछ ॥
स्तम्मित प्रवाह नीर वाहित मयूर कीर,
झॅकारिया तरुगन एक वान साजिछ ।
'हरिश्चन्द्र' स्थाम-बॉशी-स्वर कामर्वेच फॉसी,
कुछवधु सुनियाई आर्थपथ त्याजिछ ॥४१॥

कोशाय आह्र ओहे प्रिय अवला-जीवन ।

प्रानधन स्थाम-घन ॥

नव - नील - वर्ण - दन पूर्ण - चन्द्र - निमानन ।

कूजित वंशिकास्वन प्रसन्न - बदन ॥

कर दुःख विनाशन ओहे गोपिका-रमन ।

आक्षिया श्रीमुन्दावन दाओ दर्शन ॥

'हरिखन्द्र' निवेदन सुन दिया किल्लु मन ।
ओई पदे समर्पण आहे गो जीवन ॥४२॥

सई मजाले मजाले स्थाम मजाले आमाय। सतत बॉक्सिर व्यति करें मोरे पागलिनी, सई कॉदाले कॉदाले स्थाम कॉदाले आमाय।। वॉक्सी ते गहन वने ढाके काला घने घने, सई मताले मताले स्थाम मताले आमाय।।४३॥/ केह जाको गो जाको मञ्जुपुरिते । जुहाईप सेई आनेर स्थामे मानिते ॥ बढ गिया प्रानघने राघा ने वॉचे ना प्राने । तोसार विच्छेन-वान नाहि पारे सहिते ॥४४॥

मदन-मोहन महु-सूदन ह्यासय । बिळ द्धन गुनमनि सेथा राधा विनोदिनी । विरहे व्यक्तिछ धनि चल गो तराय ॥४५॥

खोहे स्थास बाब्रे कि आर आसाय सने।
मुन हे स्थाम त्रिसंग दिया ए प्रनय संग!
सेवाय कुवना संग मुळे ए दु:स्थिनी कने।
मुन हरि प्रानयन आसार ए नियेदन।
आर कि सोहे व्होन दिवे नाए बुन्दायने॥४६॥

ाव्छ विरी स्रव ग्रुझे भाई मेरा जी जानता है। जो झक्क त्ने दिखाई मेरा जी जानता है। को झक्क त्ने दिखाई मेरा जी जानता है।। को लिक्स वेरे इस वीरे निगह से हमने। को के जी कि है खाई मेरा जी जानता है।। का कि जी के समाई मेरा जी जानता है।। का कर के त खावर की मेरे काविक अफसोस । जा इसी दुख में गंबाई मेरा जी जानता है।। व्यार की वह तेरी चितवन व नशीकी कांसे। विक को किस तरह है माई मेरा जी जानता है।। दे के जी और पै जीने का मचा सो बैठे। जीते जी जी पै वन आई मेरा जी जानता है।।

सम की फौज के पा चठ गए दिछ हार गया ! ऑक तूने जो छड़ाई मेरा जी जानता है !! ख्वाब सा हो गया शब को तेरी सुहबत का खयाछ ! रात वह फेर न आई मेरा जी जानता है !! हाग दिछ पर य रहेगा कि तेरे कूचे तक ! थी 'रसा' की न रसाई मेरा जी जानता है !!?!!

विक मेरा के गया बगा करके। बेबफा हो गया वफा करके।। हिफा की शब घटा ही दी हमने। दास्ता जुल्फ की चढ़ा करके।। श्रमकारू कह तो क्या मिला तक्षको । दिळजळों को जला जला करके॥ क्के रेहलत जो आए बार्ली पर। रोए गळे छगा करके।। सर्व कामत गजव की चाल से तुम। क्यों क्यामत चले वपा करके।। स्तुद् वस्तुद् आज जो वो वुत आया। में भी दौड़ा खुदा खुदा करके॥ क्यो न दावा करें मसीहा का। मर्दे ठोकर से वह जिला करके।। क्या हुआ यार छिप गया किस वर्फ । इक शलक सी मुझे दिखा करके॥ दोस्तो कौन मेरी तुरवत पर। रो रहा है 'रसा रसा' कर के॥ २॥

# उत्तरार्द्ध भक्तमाल

इरिअंद्रचंद्रिक सन् १८७५-१८७७ ई॰ में प्रकाशित कवि-मचनसुषा २७-३-१८७६ में सूचना



# उत्तराई भक्तमाल

दोहा

बल्कमी बल्कम बल्कमताइ। चार नाम वपु एक पद बंदत सीस नवाइ ॥ १॥ है प्रतच्छ वसि गृह निकट दियो प्रेस को दान। जय जय जय हरि मधुरवपुगुरु रस-रीति-निवान ॥ २॥ -जग के विषय छुदाइ सब सुद्ध प्रेम दिखराइ। वसे दूर है सहज पुनि, जै जै जात्वराह !! ३ !! घन जन हरि निहमिन्त करि, फिर हासी अस-जाल । सोचि जुगति कछ मोहिं जिन जै जै सो नॅदलाङ ॥ ४॥ कछ गीता मैं भारत के ग्रक है करना बारि। कही सायवत में प्रयट प्रेस-रीति निरुवारि॥५॥ पनि वस्छम है सो कही कवह कही जु नाहि। श्रुद्ध प्रेम-रस-रीवि सब निज प्रंयन के माहि॥६॥ वंश रूप करि के द्विविध थापी पुनि लग सोय। अब की जाके छेस सों पामर प्रेमी होय॥७॥ व्यास कृष्ण चैतन्य हरि वास स हित हरिवंस। विविध गुप्त रस पुनि कहे वरि वपु परम प्रसंस ॥ ८॥

भाति भाति अनुभव सरस जिन हिखरायो जाप। अधमहं को सो नित जयित समन समन पुर दाप ॥ ९॥ अविहि अधी अवि हीन निज अपराधी छखि दीन । जदिप इसा के जोग नहिं तऊ द्या अति कीन ॥१०॥ छत्रानी सों यों कहीं या कहें जानह संत। अहो कुपाछ कुपाछुता तुमरी को नहिं अंत ।।११॥ व्यर-वापित हिय में अगट जुगल हॅसत आसीन। स्वर्ण सिंहासन पर छिए कर जुग कंज नवीन ॥१२॥ अगिनि चरत चारहें दिसा पे मिथ सीतल नीर। ताहि उजारत चरन सों देत दास कहें घीर ॥१३॥ बहु तट बपु हैं आपुही कसरत करत अनेक। कवह पाँढे महल में वानि भीन पट एक ॥१४॥ कवह सेत पासान की कोच जुगळ खिव धाम। वैठे बाग धहार में गळ भूज दिए छळाम ॥१५॥ माँद्रा समय आरति करत सब मिद्रि गोपी खान । कबहुँ सकेल ही मिलत पिय नेंबलाल द्याल ॥१६॥ कवहँ गौर द्वति बाल वपु रजत अमूपन अंग। पंच नवी पौसाक तन बरे किए सोइ हंग ॥१७॥ कबहुँ जुगळ आवत चले साँझ समय वरसात । के वसंत जॅह हरित घर चारह ओर दिखात ॥१८॥ देखि दीन भूव में छुठन फूळ-छुरी सिर मारि। हैंसत परसपर रस मरे जिय अति ह्या विचारि ॥१९॥ कवहूँ प्रगट कवहूँ सुपन कवहूँ अचेतन माहि। निज जय रहता हेत जो वारम्यार दिखाई ।।२०॥ होत विमुख रोकत तरत करत विविध उपहेस। ने जे जे हरि-राधिका बितरन नेह बिसेस ॥२१॥

मायाबाद्-मतंग-मत् 'ह्रत्व गर्जि हृरि-नाम । जयित कोक सो केसरी बृंत्वन दन घाम ॥२२॥ तम-पासंबद्दि हरत करि जन-मन-जळज विकास । जयित अळोकिक रवि कोक, श्रुति-पथ करन प्रकास ॥२३॥

## अय परम्परा

तलमामि निज परम गुरु कृष्ण कमल-वृत्र-नैन । जाको सत श्री राधिका नाम जपव दिन रैन ॥२४॥ श्रीगोपीजन-पद जुगळ वंदत करि पुनि नेन। जिन जग मैं प्रगटित कियो परम गुप्र रस प्रेम ॥२५॥ श्रीशिव-पर निज जानि गुरु बंदत प्रेम-प्रमान। परम गुप्त निज प्रगट किय सकि-पंथ अभिवान ॥२६॥ वंदों भी नारह-चरन मव पारद अमिराम। परम विसारद कृष्ण-गुन-गान सदा गतकाम ।।२७।। पुनि वंदत श्री ज्यास-पंद वेद-भाग जिन कीन। कृष्ण तत्व को ज्ञान सब सूत्र विरचि कहि दीन ॥२८॥ बंदत श्री शुकदेव जिन सोघ प्रेम को पंछ। इमसे कलि-मल प्रसित-हित कहाो मागवत प्रंथ ॥२९॥ विष्णुस्वामि-पद् जुगळ पुनि प्रनवत वारम्बार। जिन प्रगटायो प्रेम-पय वहत जानि संसार ॥३०॥ गोपीनाथ अरंभि जै देवादिक मघ शासि । विस्वमॅगळ औं सप्त सत गुरू-अवळी प्रनमामि ॥३१॥ विस्वमंगळ-वरन मक्ति-बीज वक्कर्य। सक्स रूप सों वह रहे जो अनेक सव वर्ष ॥३२॥ यह मारग हुवत निरक्षि जिन प्रगटायो रूप। नमो नमो गुरुवर-चरन श्री वल्छम द्विजमूप ॥३३॥ जुगळ सुअन तिनके तनय जिनहिं आठ निर्धारि।
भक्ति रूप दसघा प्रगट वंदत तिनहिं विचारि ॥३४॥
एक मक्ति के दान हिन वापित परम प्रसंस ।
अयो सहै अठ होइगो जै औ बल्छम वंस ॥३५॥
प्रगट न प्रेम प्रमाव नित नासन सोग कुरोग।
जै जै जग-आरिक-हरन विदित बल्छमी छोग ॥३६॥
जे प्रेमी-जन कोच पथ हरि-पद नित अनुरक्त।
चंदत तिनके चरन हम करह कुम सब मक्त ॥३०॥

#### ध्यय चपक्रम

नामा जी महराज ने भक्तमाल रस जाल। आख्याङ हरि-प्रेम की विरची होड दयाङ ॥३८॥ ता पाने अब औं भए जे इरि-पद-रत-संत। तिनके जस बरनन करत सोड़ हरि कहें अति कंत ॥३९॥ कबह कबह प्रसंग-बस फिर सो प्रेमी नाम। ऐहैं या नव मंथ मैं पूरव-कथित छछास ॥४०॥ मक्तमाङ जो प्रंथ है नामा-रचित विचित्र। साही को एडि जातियो उत्तर भाग पवित्र ॥४१॥ मकत-माळ उत्तर-अरथ याही सों सभ नाम। ग्रंथी प्रेम की डोर मैं सन्त-रतन अभिराम ॥४२॥ नव माळा हरि-गळ दई नामा जी रचि जौन। दुग्त आजु करि कृष्ण कों पहिरावत हों तीन ॥४३॥ लिखे कृष्ण-हिय में सदा जदपि नवल कोड नाहि। नाम घाम हरि-भक्त के आबि समय ह मॉहिं ॥४४॥ तकपि सदा निज प्रेस-पथ दीपक प्रगटन काज । क्ताय समय पठवत अवनि तिज मक्तन वजराज ॥४५॥

#### उत्तराई भक्तमाङ

ताही सो जब आवही मुद तव जानहिं छोग । मक्त नाम गुन आदि सब नासन मब-भय-रोग ॥४६॥ तिनही मक्त-द्याछ की परम दया वछ पाइ। तिनको चरित पित्र यह कहत आहीं कछु गाइ॥४७॥

## स्ववंश-वर्णन

वैश्य अम्बर्क में प्रगट वालकृष्ण कल-पाल । ता सत गिरिवर-चरन-रत वर गिरवारीछाछ ॥४८॥ समीचंद तिनके तनय फतेषंठ ता नंद। हरखबंद जिनके भए निज कुछ-सागर-बंद ॥४९॥ श्री गिरिघर गुरु सेइ के घर सेवा पधराइ। तारे निज कुछ जीव सव हरि-पद मक्ति हदाइ ॥५०॥ विनके सत गोपाळ-ससि प्रगटिव गिरिघरदास। कठिन करम-गति मेटि जिन कीनी मक्ति प्रकास ।।५१॥ मेटि देव-देवी सकल छोडि कठिन कळ-रीति। याची गृह में प्रेम जिन प्रगटि कृष्ण-पद-प्रीति ॥५२॥ पारविदी की कुछ सों दिनसों प्रगट असंदू। गोळळचन्द्रामज सयो सक्त दास हरिचन्द्र ॥५३॥ विन भी वस्छम वर क्रपा विरची माळ वनाड । रही जीन हरिकंठ में नित नव है छपटाइ ॥५४॥ छिहेँ मक अनंद अति, हैंहैं पतित पवित्र। पढि पढ़ि के हरि-मक्त को चित्र विवित्र चरित्र ॥५५॥

श्री विष्णु स्वामि संसार मैं प्रगट राजसेवा करी। श्री शुक सो छहि झान आंध्र भुव पावन कीनी।। वृप-प्रधानता जगत-जाळ गुनि के तांज दीनी। इठ करि हरि को अपुने कर नित मोग स्नगायो॥

# भारतेन्द्रु-ग्रंथावळी

भक्ति-प्रचारन द्विविध वंश भुव साहि चळायो। जग्न में अनेक सत वरस वसि नाम दान भुव उद्धरी। भी विष्णु स्वामि संसार में प्रगट राजसेवा करी।।५६॥

श्री निन्वादित्य सरूप घरि आपु तुंग विद्या भई।

हाविह सुव मैं अरुण गेह द्विज है प्रगटाए।।

तम पखंड दलसल्म सुदर्धन वपु केहवाए।

सक्छ वेद को सार कहाँ दस ही छंदन महं।।

शुक-मुख सों मागवत सुनी नृप देवरात जहं।

वनि सरक कृच्छ चिंद दस दें अतिथि संक सब हरि छई।

श्री निन्वादित्य सरूप घरि आपु तुंग विद्या महें।।५७।।

मायावादी घननाद मद् रामानुज मर्डन कियो । छागितत तम 'पाखंड प्रगट है चूरि मिछायो ।। बीर बनक सो सुदद मिछ को पंथ चळायो । घादी-गनन प्रतच्छ सेस बनि दरसन दीनो ॥ गुद्द को चार मनोर्य पन करि पूरन कीनो । जा सरन बाइ निरदुंद है जीव नरक-भय तजि जियो । मायावादी घननाद मद् रामानुज मईन कियो ॥५८॥

हद् सेद् भगति जग में करन मध्य अचारज सुव प्रगट । प्रथम शास्त्र पढ़ि सकल अरंभन खंडन ठान्यो ।। द्वेवबाद प्रगटाह दास-भावहि हद्द मान्यो । शापि देव गोपाल घरनि निज विजय प्रचासौ ॥ मतिमंदित पंडितगन-बल खंडित करि खंखो । दे संख चक की छाप सुज दुई सुक्ति सारूप्य झट । हद सेद्द भगति जग में करन मध्य अचारज सुव प्रगट ॥५९॥ श्री विष्णु स्वासि-पथ-उद्धरन जै जै वल्छम राजवर । तिळ्ता वंस ब्रिजराज चित्त पावन वसुघा-चल ॥ मारद्वाज सुगोत्र यज्ञर साखा वैत्तिर कछ। कलमनि लक्सनमङ्-तनुमव ॥ यजनरायन श्रीलक्ष्मी प्रस्त्यगारु-गर्म-रतसम श्री गोपनाथ-विद्रल-पिता साज्यादिक वहु प्रंथकर । श्री विष्णु स्वामि-पथ-उद्धरन जै जै वल्छम राजवर ॥६०॥ निज प्रेम-पंथ सिद्धांत हरि विट्रल वपु घरि के कहा। श्री श्री वस्त्रम-ग्रथन विप्रकुळ-तिलक जगत-वर ॥ माया - मत - तम - तोस - बिसर्टन प्रीष्म - दिवाकर । जन-बकोर हित-चंद्र मक्ति-पथ अब प्रगटावन ॥ अंतरंग सखि-भाव स्वामिनी-दास्य रहावन । दैवी-जन सिछि सबछंब हित इक जा पद हद करि गद्धी । निज प्रेम-पंथ सिद्धांत हरि विद्रुल वपुषरि के कही ॥६१॥

निज फिलित प्रफुल्डित जगत मैं जय वस्त्रम-कुल-कलपतर । गुद्दवर गोपीनाथ प्रगट पुद बोत्तम प्यारे ॥ श्री गिरिवर गोषिंद राय दिनमती हुलारे ! बालकृष्ण श्री वस्त्रम माला विजय प्रकासन ॥ श्री रचुपति जहुनाथ स्थाम-धन भव-मथ-नासन । गुरलीवर दामोदर मुकल्यानराय आदिक कुँवर । निज फल्टित प्रफुल्डित जगत मैं जय वस्त्रम-कल-कलपतर॥ इ ॥।

जग कठिन सुंखला सिथिल कर प्रगटि प्रेम चैतन्य को । श्री गोपीजन-सम हरि-हित सब सों मुख मोखी।। लोक-लाज भव-जाल सकल तिनुका सो तोखी। बेद-सार हरिनाम वान करि प्रगट बलागे॥

# भारमें हु-ग्रंथावळी

अनुदिन हरि-रस निरत्तत जुग हग नीर बहायो। नित मत्त फ्रप्ण मधुपान फरिसपनेहु ज्यान न अन्य को। जग कठिन सुंखळा सिथिळ कर प्रगटि प्रेम चैतन्य को।।६३॥

े ये मध्व संप्रदा के परम प्रेमी पंडित जग-विदित ।

बिजय-ध्वज अति निपुन बहुत बादी जिन जीते ॥

माधवेन्द्र नरसिंह भारती हरि-पद प्रीते ।

ईश्वरपुरी प्रकाशमट्ट रघुनाथ अचारज ॥

त्रिपुर गङ्ग श्रीजीव प्रबोधानन्द सु आरज ।

अहैत सुनित्यानन्द प्रमु प्रेम-सूर-सिस से घदित ।

ये मध्व संप्रदा के परम प्रेमी पंडित जग-विदित ॥६॥।

जान्यौ हंदाबन रूप हरिदास ज्यास हरिवंस मिछि । निम्बारक मत बिदित प्रेम को सारहि जान्यौ ॥ जुगळ-केळि-रस-रीति मळें करि इन पहिचान्यौ । सकी-माव अति चाव महळ के नित अधिकारी ॥ पियहू सों बिह हेत करत जिन पें निज प्यारी । जगदान चळायो मिक को बज-सरवर-जळ जळज खिळि । जान्यौ बंदाबन रूप हरिदास ज्यास हरिवंस मिछि ॥६५॥

ये ष्टुंदाबन के संत सब जुगल भाव के रॅग रॅगे ।
मौनीवास गुविन्दरास निम्बार्कसरन जू ।
लिखनोइनी चतुरमोइनी आसकरन जू ।
सखी - चरन राषाप्रसाद गोवर्डन देवा ॥
कंबल लिख गरीबदास भीमा सखि - सेवा ।
श्री वल्लभदास अनन्य लघु बिट्टल मोइन रस पंगे ।
ये हुंबाबन के संत सब जुगल माब के रॅग रॅगे ।। ६६॥

रघुनाथ-सुमन पंडित-रतन भी देवकिनन्दन प्रगट।
किय रसाव्यि नव काव्य कृष्ण-रस रास मनोहर॥
भी गोकुळ-ससि सेइ छहे भनुमव वहु सुंद्र।
पिता पितामह प्रपितामह की पंडितताई॥
मिक रीति हरि प्रीति मळे करि आपु निमाई।
जानकी-उद्र-अंदुधि-रतन पितु-गुन जिन मै विदित खट।
रघुनाथ-सुमन पंडित-रतन भी देवकिनन्दन प्रगट।।६॥।

पीवान्वर-सुत विद्या-निपुन पुरुषोत्तम वादीन्द्रजित ।
श्री वल्छम पार्ह्रे बुधि-वल्ल आचार्ज कहाए ॥
निरनय बाद-विद्याद अनेकन प्रंच बनाए ।
गाड़ा पे खुन रोपि जयित वल्लम लिलि वापर ॥
प्रंथ साथ सब लिए फिरे जीतत चहुँ दिसि घर ।
श्री वाल्क्रक्ण-सेवा-निरत निज वल्ल प्रगटायो अमित ।
पीवान्वर-सुत विद्या-निपुन पुरुषोत्तम वादीन्द्रजित ॥६८॥

श्री द्वारकेश प्रजपित प्रजावीश सप निज कुल-कसछ।
सेवा माव अनेक गुप्त इन प्रगट दिखाए।।
श्री युगल नित्य रस-रास कीरतन बहुत बनाए।
श्रुद्ध पुष्टि अनुभवत उच्छिलित रस हिथ माहीं।।
सपनेहु जिनकी शृति क्यहुँ लैकिक-सय नाही।
श्री बस्लम को सिद्धांत सब थित जिनके चित नित विसल ।
श्री द्वारकेश प्रजपित ज्ञाधीश सप निज कुल-कसल ॥६९॥

श्री श्री हरिराय स्व-मिक्त-वर्ल नायहि फिर घोळनाइयो । रसिक नाम सौ श्रंथ रचे भाषा के भारे । नाम राखि हरिदास तथा संस्कृत के न्यारे ।। परम शुप्र रस अगट विरह अनुमव जिन कीनो ।

# भारतेंहु-प्रयावछी

सेना महं सब त्यागि सन्। हरि के चित दीनो ॥ हरि-इच्छा लखि बितु समयहू मंदिर इन खुलनाइयो । श्री श्री हरिराय स्व-मक्ति-वल नायहि फिर बोलनाइयो ॥७०॥

जो अनुसव भी बिट्टल कियो सोइ दाऊ जी मै उघट । सात सरूपहि फिर भी जी पासहि पघराए। पहिले ही की मॉित अनकुट मोग लगाए॥ सब रितु उच्छाव प्रगट एक रितु माहि दिखाए। हुन परस करि सो कर फिर निह प्रमुहि छुवाए॥ करि लाखन व्यय सेवा करी किय गोकुल मेवाइ सट। जो अनुभव भी बिट्टल कियो सोइ दाऊ जी मै उघट॥७१॥

छिल कठिन काछ फिर आपुही आचारज गिरिवर मए।
बाछकपन खेळत ही मैं पाखान तरायो।
बादी दक्षिण जीति पंथ निज सुदृदृ दृद्वायो।।
श्री सुकुन्द् भन-तुन्द-हरन काशी पथराए।
थापी कुळ-मरजादा अनुभव प्रगट दिखाए।।
पूरे करि प्रंथ अनेक पुनि आपहु बहु विरचे नए।
छिल कठिन काछ फिर आपुही आचारज गिरिवर भए॥७२॥

बारानिस प्रगट प्रमाव श्री स्थामा बेटी को मयो । श्री गिरिघर की सुता सतोगुन-मय सब अंगा । हरि-सेवा मैं चतुर पित-पाविन जिमि गंगा ॥ खट श्रुतु छुप्पन मोग मनोरय करि मन-भायो । हंवाबन को अनुमब कासी प्रगटि दिखायो ॥ थिर थापी करि सब रीवि निज सुजस दसहु दिसि मैं छयो । बारानिस प्रगट प्रभाव श्री स्थामा बेटी को भयो ॥७३॥ ये बल्लभ कुळ के रक्ष-मिन वालक सब मुन मैं भए ।
मोम बिरैया रिव के श्री रनकोर छड़ाई।
पुरुषोत्तम प्रमु-पद रिव लीला लेलित मुनाई।।
बिट्ठलनाथ दयाल सतोगुन-मय चपु धारे।
तैसेहि गोविदलाल गोकुलाधीस पियारे।।
जीवन जी जन-जीवन-करन विविध प्रथ बिरचे नए।
ये बल्लम कुल के रक्ष-मिन बालक सब मुन मैं मए।।७४॥

स्वध-निकर स्र-कर स्र-पथ स्र स्र जग मैं क्यो ।

वस्त्वम सागर निदृष्ठ जाहि जहाज वस्तान्यो ।

जग-किव-कुळ-मद इस्तो प्रेम नीके पहिचान्यो ॥

एक वृत्ति नित सना छास्त हरि-पद रिच गाए ।

श्री बल्छम वस्त्रम अमेद करि प्रगष्ट जनाए ॥

जा पद-वळ अव छो नर सकळ गाइ गाइ हरि गुनि जियो ।

अध-निकर स्र-कर स्र-पथ स्र स्र जग मैं क्यो ॥७५॥

श्री हुंगनवास कुपाछ छति मूर्ति घारे प्रेम मतु ।
राषा-माषव वितु कोड पद जिन कवहुँ न गायो ।
विरह-रीति हरि-प्रीति-पंथ करि प्रगट दिखायो ॥
सुनत कृप्ण को नाम स्रवन हिचरो मरि आवत ।
श्रेम-भगन नित नव पह रचि हरि सनसुख गावत ॥
श्री वल्डम-गुरुपद-जुग-नदुम प्रगट सरस मकरंद जनु ।
श्री कुंमनवास कुपाछ स्रिति मूर्रति घारें प्रेम मनु ॥७६॥

परमानंद्वास ख्वार अति परमानंद व्रज वसि छहा। हिय हरि-रस चच्छाछित निरिक्ष गुरु कर घरि रोक्यौ। जिनके हग जुग जुगछ ह्य रसिकन अवछोक्यौ॥ छासन पह रचि कहे विरह व्यापी अनुद्धिन गिति।

# भारतेन्द्र-पंचावकी

सस्ती सस्ता नात्सस्य महातम भाव सिद्ध श्रुति ॥ श्री वस्त्रम प्रमु-पद प्रेम सों जागरूक वग जस छद्दी । परमानेंद्रास छ्दार छति परमानेंद्र अज वसि छद्दी ॥७०॥

श्री कृष्णदास अधिकार करि कृष्ण-दास्य अधिकार छह । अंतरंग इरि-सस्ता स्वामिनी के एकंगी। जासु गान सुनि नचत सुदित है छिछत तुमंगी॥ जगत प्रीति अमिमान द्वेप हरि को अपनावन। इनके गुन औगुन प्रगटे तनहू तिज पावन॥ नव बार-षष्ट्र इरि मेट करि वस्छम-पद कर सुदृढ़ गह। श्री कृष्णदास अधिकार करि कृष्ण-दास्य अधिकार छह।।७८॥

गोविंद् स्वामी श्रीदाम-वपु सखा अंतरंगी सए।
हरि सँग खेळत फिरत तुरग बनि फवहूँ धावत।
भूख छगत बन झाक छेन तब इनहि पठावत।।
अनुश्चिन साथिह रहत केछि परतच्छ निहारत।
गाइ रिहाबत हरिहि प्रेम जग मे विस्तारत।।
है सै वाबन पद जुगछ रस-केछि-मए बिरचे नए।
गोविंद स्वामी श्रीदाम-वपु सखा अंतरंगी भए।। १९०१।

श्री नंत्रास रस-रास-रत श्रान तच्यो सुधि सो करत ।
तुळसिदास के अनुज सदा निट्टळ-पद-वारी ।
अंतरंग इरि-ससा नित्य जेहि प्रिय गिरिघारी ॥
मापा में भागवत रची अति सरस सुद्वाई ।
गुरु आगें द्विज कथन सुनत जळ माहि इवाई ॥
पंचाच्यायी हठि करि रसी तव गुरुवर द्विज भय हरत ।
श्री नंद्रास रस-रास-रत शन तच्यो सुधि सो करत ॥८०॥

#### उत्तराई भक्तमाल

श्री दास चतुर्भुज तोक वपु सख्य दास्य दोऊ निरत ।
निज सुख कुंमनदास पुत्र पूरो जेहि भाख्यो ।
गाइ गाइ पद नवळ कृष्ण-रस नित जिन चाख्यो ।।
विक्वरि विरद्द अनुमयो संग रिह जुगळ केळि रस ।
सय द्विन सोइ रॅग रॅगे वल्ळमी-जन के सरबस ।।
सेयो श्री विटुळ माव करि जगत-वासना सों विरत ।
श्री दास चतुर्मुज तोक वपु सख्य दास्य दोऊ निरत ॥८१॥

श्री छीत स्वामि हिर और गुरु प्रगट एक करि कै छखे।
गुरुहि परिच्छन हेत प्रथम सनमुख जब आए।
पोछो नरियर खोटो रुपया मेंट चढ़ाए।।
श्री विट्टुछ तेहि सॉचो किय छिस अचरज घारी।
शर्त गए किह छमहु नाथ यह चूक हमारी।।
पद विरचि सेंड श्रीनाथ कहें विविध गुप्त अनुसब चले।
श्री छीत स्वामि हिर और गुरु प्रगट एक करि कै छले।।८२॥

चौरासी परसंग में सम आयसु घरि सीस । इंद रचे अञचंद कड़ु सुमिरि गोकुछाघीस ॥

#### कथ चौरामी वैष्णव प्रसंग

हामोद्दरहास इयाल में सूत्र रूप यह माल के। जिन कहें श्री प्रमुक्ष कहाँ। कियो तेरे हित मारग। एक मात्र ये रहे रहस्यन के नित पारग॥ बह्मम पत्र के खंग समर्पन प्रथम किये जिन। अनुदिन छाया सरिस संग रहि मेद लहे इन॥

चौरासी वार्चा प्रसंग से प्रशु शब्द से श्री सहाप्रशु श्री बहुना-वार्य भी का नाम सानना ।

रिहें जब जैं भुव पंय यह अंतरंग नंदछाछ के। दामोदरदास दयाछ में सूत्र रूप यह माछ के॥८३॥

हद्द दास्य परम बिस्वास के क्रुब्ण-दासं मेघन मये। जब गुरु बक्षम वेद्व्यास-ढिग मिछन पघारे। तीनि दिवस छैं। जछ बिजु ठाढ़े रहे बुध्यारे॥ निसि मैं गंगा तरि गुरु के हित चूड़ा छाए। करि प्रसन्न श्री प्रमुद्दि परम उत्तम वर पाए॥ गिरि-सिछा हाथ रोकी गिरत सूमि-परिक्रम सँगगये। हद्द दास्य परम विस्वास के क्रुब्णदास मेघन मये॥८४॥

दामोद्रदास कनौज के सँगळ्यार खत्री रहे। हरि सेयो तिज ठाज सबै मय ठीक मिटाई। नारी सिर घट घारि प्रगट गागरी भराई।। तुन सम घन के मोह तजे सेवा हित घारी। अन्याश्रय को त्याग सदा मक्तन हितकारी।। नित्त सेवत मधुरानाय को प्रकट संप्रदा फळ छहे। दामोद्रदास कनौज के सँगळवार खत्री रहे।।८५।।

पद्मनाभदास कन्नीज कों श्री मथुरानाथ न तजे।
नाम दान लें ज्यास पृत्त प्रमु क्ष लें त्यागी।
भीषों अञ्चलित जानि पुष्टि मारग अनुरागी॥
कौदी उक्क्षी बेचि मागनत कृत निरवाहे।
खोडा ही तें तोषि इष्ट ऐसर्ज न चाहे॥
सर्वेद्य भक्त अरु दीन-हित जानि एक कुम्माह भजे।
पद्मनाभदास कन्नीज कों श्री मथुरानाथ न तजे॥८६॥

तनया पद्मनाम-दास की तुळसा बैष्णव रुचि रुषी । सपड़ी महाप्रसाद जाति-भय भगत न छीनी । जिय मे यही विचारि वैष्णवी पूरी कीनी ॥ पै दोडन को श्री मशुरापति कही सपन से । सपड़िह महाप्रसाद जाति-भय करी न मन मे ॥ श्री गोस्वामी हू मुद्दित मे सानुभावता अति छषी । तनया पद्मनाम-दास की तुळसा बैष्णव रुचि रुषी ॥८०॥

पद्मनामदास की वहू की ग्लानि गई सब जीय की । लिल्पों कुष्ट-विरतांत महाप्रमु निकट पठायो । सेवक दुख सुनि के प्रमुहू कल्ल जिय दुख पायो ॥ दद विश्वास सुद्देत वह लक्षा प्रमु सेवह । वर पुरुषोत्तमदास कथा को समझ्यों मेवह ॥ सेवत ही चारहि मास के मई पूर्व गति पीय की । पद्मनामदास की वहू की ग्लानि गई सब जीय की ॥ ८८॥

नाती पद्मनामदास के रघुनाथदास सास्त्री रहे। श्रीगोस्वामी - चरन - कमल बंदे गोकुल में। पाई ग्रुगम ग्रुराह तिगुन-मथ था वपु कुल में।। भी .मथुरापित प्रगट माव-बस बिहरत मूले। था कुल की मरजाद जान बार्पे अनुकूले।। परमानंद सोनी संग तें परम भागनत पद लहे। नाती पद्मनामदास के रघुनाथदास सास्त्री रहे।।८९॥

खत्रानी रजो अडेल की परम मागवत रूप ही। आद्ध लक्षमन भट्ट सरपि कक्षु थोरो हो तहँ। महाप्रमुन घृत हेत पठाए सेवक तेहि पहँ॥ दिए नहीं बहु भौं नि भाँगि थिक पारिप छीने। इन ठाकुर ची देनो अति अनुचित दृढ़ कीने। साबहु दिन प्रमुद्धि जिबाँड के छोक मेटि हरि-गति छही। इन्नानी रजो अंदेल की परम भागवंत क्ष ही।।९०॥

पुरुषोत्तमग्रस सुसेठ-वर इत्री श्री काशी रहे। नाम दान सनमान जासु गिरजापति कीने। निसि दिन मैरौ ब्रारपाळ सिव सासन दीने॥ अन्याश्य गत विरज सदनमोहन अनुरागी॥ महाप्रभुन की कृपापात्रना जिन सिर जागी। जिन घर नंदादिककृप सों प्रगटि जनम उत्सव छहे। पुरुषोत्तमग्रस सुसेठ-वर इत्री श्री काशी रहे॥ ९१॥

जाई पुरुषोत्तमदास की रुकमिनि मोहन-महन-रन ।
गंगा-स्तानहु सों बढ़ि जिन सेवा गुनि छीती ।
श्री गोम्वामी श्री मुख जामु बड़ाई कीर्ना ॥
गहन नहानी एक बार चीत्रीस बरप में ।
मेठी मुनि मे मगन भजन मुख-सिंह हरप में ॥
सेवक स्वामी एक खाँई वार्ते नित एकते रहत ।
जाई पुरुषोत्तमदास की रुकमिनि मोहन-महन-रत॥९२॥

गोपाछवास तिन तनय कों सुमिरत श्री मोहन-मदन ।
सगवद नामस्मरन हुँकारी प्रगट आप मर ।
श्री गोस्वामी श्री मुस जिनहिं सराहत निरमर ॥
मगवद-सीडा सदा निच नव अनुभव करते ।
तिसक सुवोधनि पाठ कीरतन चित्र हिन बरते ॥
पुरुषोत्तमदास सुवंस में अति अनुपम अवतंस मन ।
गोपाडदास तिन तनय कों सुमिरत श्री मोहन-मदन ॥९३॥

सारस्वत ब्राह्मण रामवास ठाकुर-हित चाकर मये।
हेनो दियो चुकाइ जासु नवनीत पियारे।
ब्री आचारज महाप्रमुन घनि धन्य उचारे॥
बाङ-भाव निज इप्टिह सेवत घाडक पाये।
सेवा मैं वसु जाम छीन तन धन विसराये॥
नित सक्छ काम-पूरन परम दृढ़ विस्वास, सरूप थे।
सारस्वत ब्राह्मण रामदास ठाकुर-हिस चाकर मये॥ ९४॥

गदाघरदास द्विज सारस्वत भतिहि कठिन पन चित घरे।
जजमानाभय मोग मदन-मोहन के रावे।
जो आवे सो सक्छ तुरत अपनें अभिकाषे॥
जा दिन नहि कछु मिलै छानि जळ अपने करते।
मूचे ही रहि आप वैष्णवनि हित अनुसरते॥
सागौ स्वादित अति जासु घर भक्त माव सो नहिं टरे।
गदाघरदास द्विज सारस्वत अतिहि कठिन पन चित घरे॥९५॥।

वेनीवास माधवदास दोर मी नवनीत-प्रिया निरत । देनीवास महान मागवत वहे आत है। विपर्द माधवदास अनुज पैं निर्हि रिसात है।। वॉटि सक्छ घन भए विख्या कामिनि अनुकूछे। मुक्तमाळ ळिय मोळ इष्ट हित खापुहि मूळे॥ प्रगटे ठाकुर बोरन ळगे सये विषय तें तव विरत। वेनीवास माधवदास दोर भी नवनीत-प्रिया निरत ॥९६॥

हरिवंस पाठक सारखत ब्राह्मण श्री कासी निवस ।
है दिन पटने रहे तहाँ हाकिम चित ऐसी ।
अनुसरिहें हम नुरत करें ये आहा। जैसी ॥

सपने ठाकुर कही होल झुलन हम बाहत। हाकिम तें है बिवा तयारी करी बचन रत।। श्री काशी में आए तुरत होल मुलाए प्रेम-बस। हरिबंस पाठक सारस्वत बाह्मण श्री कासी निवस ।।९७०।। गोविंददासं मला तन्यौ पानहु प्रिय निज इष्ट हित। चारि माग निज द्रन्य प्रमुन आहा तें कीने। एक माग श्री नायै इक निज गुठ कहें दीने॥ एक माग दे तजी नारि एक आपुहि लीने। सोड वैक्यवन हेत कियो सब न्यय मय हीने॥ तिज देव अंस गुठ अंस लहि सेवा केसवराय नित। गोविदवास महा तन्यौ प्रानह प्रिय निज इष्ट हित।।९८॥

अन्सा मैं नित अनुकूछ श्री शालकृष्ण ठाकुर प्रगट।
अन्सा बालक दोय ताहि करि प्यार पुकारें।
मरे एक के ता रोवत हरि दुख जिय धारें॥
रोवत रोवत मरो सोऊ सुत बहु बिलाप कर।
श्री गोस्वामी ससुझावन हित आये तेहि घर॥
मंदिर को टेरा खोलि के देवे पय पीवत निकट।
अन्सा मैं नित अनुकूछ श्री बालकृष्ण ठाकुर प्रगट।।१९॥

गंजन धावन छत्री हुते श्री नवनीत-प्रिया सुखद ।
जिन बिन ठाकुर महाप्रमू घरहू नहिं रहते ।
जे ठाकुर बिन खतिहि दुसह दुख सहत न कहते ॥
छन बिक्कुरत इन देह दहत जर वे न अरोगत ।
इन होचन की प्रीति परसपर कौन कहि सकत ॥
सब भावहि बस नित ही रहे दिये जिनहिं निज परम पद ।
गंजन घावन छत्री हुते श्री नवनीत-प्रिया सुखद ॥१००॥

#### उत्तराई मक्तमाछ

ब्रह्मचारि नरायनदास जू वसत महावन भजन-रत । धन कहें गुन्यों विगार देखि निज सेज चहूं कित ॥ दिय बोहारि फेकवाइ बहुरि लिपवायों हॅसि हित । श्री गोक्कल चन्द्रमा बीर खाई जिनके घर ॥ आरोगाई प्रभुन कही मति हरों जाति-हर । सवहीं तें सपड़ी खीर नहि बहै रीति या पुष्टि मत ॥ अक्षचारि नरायनदास जू वसत महावन भजन रत ॥१०१॥

इत्रानी एक महाबनहि सेवत नित नवनीत-प्रिय ।
पृथ्वि-परिक्रम करत महाप्रसु तहाँ पघारे ।
पाये भृति - सरवस्व आपने प्रान अघारे ॥
बार वेद के सार बार हरि विश्रह रूरे ।
आस पास ही वसन मनोरथ निज-जन पूरे ॥
विन मैं यह प्रेम-सुरंग राँगि रही घरे अति भक्ति हिय ।
इत्रानी एक महाबनहि सेवत नित नवनीत-प्रिय ॥१०२॥

जियवास मजन-रत जाम चहुँ श्री छाहिछे सुजान के ! समय तनय पुरुषोत्तमदास छ्यीछदास जिन ! सेना कीनी कड्डुक दिवस इन पै संतित दिन !! तिनके मामा छ्य्यास पुनि सेवा कीनी ! तिन पीछे तिन मित्र सोई सेवा मिर छीनी !! तहुँ ढेढ़ वरस रहि पुनि गए मंदिर निज प्रिय प्रान के ! जियदास मजन-रत जास चहुँ श्री छाडिछे सुजान के।।१०३॥

भी छिछत त्रिमंगी छाछ की सेवा देवा सिर रही। देवा पत्नी सहित सरस सेवा चित्र ग्रीन्ही। विनहीं छौँ तहॅं रहें ठाकुरी भावहि चीन्ही॥ रहें वनय विन चारि छईं नहिं विनते सेवा।

## भारतेन्द्र-प्रयावछी

माद-बस्य मगवान जासु कर्मादि कलेवा।। अंतरप्यान मेसु मौन तें निज इच्छा विचरन मही। श्री ललित त्रिमंगी लाल की सेवा देवा सिर रही॥१०४॥

रसिकाई दिनकरहास की कथा सुनिन में अक्रय ही।
तुरतिह धावत सुनत महाप्रमु-कथा कहत अद।
काचिहि छीटी पाइ छेत सुधि रहित न तन तद।।
जानि कही प्रमु खित अनुचित तुम करी कथा-हित।
मोग छगाइ प्रसाद पाइ अव तें ऐही नित।।
येई श्रोता अव आजु तें श्री सुख यह आपै कही।
रसिकाई दिनकरहास की कथा सुनिन में अकथ ही।।१०५॥

मुकुन्द्दास कायस्य है जिन मुकुन्द-सागर किये। श्री आचारज महाप्रमुन-पद प्रीति जिनहिं कवि। याही तें प्रमु तिळक मुवोघनि में तिन की मति।! निज मुख श्री मागवत कहें नहिं भुनें सु अपर मुप। कर्म सुमासुम जनित पंडितिन सुळम न वह सुप॥ वरनाश्रम धर्मनि वंचकिन सहजहिं में इन ठिग छिये। मुकुन्द्दास कायस्य है जिन सुकुन्द-सागर किये॥१०६॥

छत्री प्रसुदास जलोटिया टका मुक्ति है विध लई।
यह मारग अति विषम कृष्ण चंद्रतन्य मुनत ही।
मुद्धित है है जाहिं मु जिन कहें मुख्य सुषद ही।।
इंदाबन प्रति इच्छ पत्र जन प्रगट हिसाये।
अवगाहन नहिं- दीन प्रमुन परसाद पवाये॥
सेवा श्री मोहन-मदन की जिनहिं सावधानी दई।
छत्री प्रमुदास जलोटिया टका मुक्ति है दिध लई।।१०७॥

प्रमुद्दास माट सिह्दनंद के वीर्थं प्रथोदिक निंदियो ।
सेवत नीकी मॉिंत ठाकुरिंह बृद्ध भये अति ।
सीर्थं प्रथोदिक पहुँचाये सब अन्याभित मित ॥
अन्याभय छिष सावधान आये निज घर कहूँ ।
करि सेवा निज सेव्य छळन की तजी देह तहूँ ॥
निद्दा करि कीरित चौधरी मार बाह पद बंदियो ।
प्रभुद्दास माट सिह्नंद के वीर्थं प्रथोदिक निंदियो ॥१०८॥

पुरुषोत्तमदास जु आगरे राजघाट पै रहत है।
श्री गोस्वामी पक समै आये तिनके घर।
मई रसोई मोग समप्यों किए अनौसर॥
पुनि सादर निज सेन्य ठाकुरै के भाजन में।
आरोगाये जस आरोगे नंद-भवन में॥
श्री ठाकुर ही की सेज पै पौड़ाप सेवत रहे।
पुरुषोत्तमदास जु आगरे राजघाट पै रहत है।।१०९॥

घर विपुरदास को सेरगढ़ हुवे सुकायथ जात के। श्री हरिके रँग रॅंगे प्रसुन-पद-पदुम ग्रीवि श्रावि । सही केंद्र दह जिनहिं तुरुक बहु सार संद सवि ॥ विन चरनोदक सहाप्रसाद छिये न पियत जछ। इन कहें खेवित जानि ठाकुरहु परत न छन कछ।। गज्जी की फरगुछ इनहिं की हरे सीत श्रीनाथ के। घर विपुरदास को सेरगढ़ हुवे सुकायथ जात के।।११०॥

पूरनमळ छत्री प्रमुन के कृपापात्र सित ही रहे। अवस्थ छहि श्रीनाथ-हेतु मंदिर समराये। सुभ सहूर्व में जह श्रीनाथहि प्रसु पहराए।। स्रित सुगंब सरगजा समर्थे जिन स्रेपने कर।

# भारतेन्दु-प्रयावळी

विय कोदाय कापने चपरना गोस्वामी वर ॥ गहळ परसादी नाथ के वरस वरस पावत रहे। प्रनमळ झत्री असुन के क्रपापात्र अति ही रहे॥१११॥

याद्वेंद्रदास कुम्हार श्री गोस्वामी-आयसु-निरत । श्री गोस्वामी संग कहूँ परदेस चलत जव । एक दिवस की सामग्री के मार बहुत सब ॥ सेवा करहिँ रसोई निसि में पहरा देते । मास विवस के काम एक ही दिन करि छेते ॥ के कृप खोदि निज कर-कमल खारो जल मीठो करत । याद्वेंद्रदास कुम्हार श्री गोस्वामी-आयसु-निरत ॥११२॥

गोसाईवास सारस्वत वृह तजी बद्दी वर्ने।
ठाकुर-सेवा महाप्रसुन इन सिर पघराये।
असेये नीकी भाँति ठाकुरिह अतिहि रिझाये॥
ठाकुर आयसु पाइ थदरिकासमिह पघारे।
ठाकुर सेवा काहु मागवत साथे धारे॥
जिन यह इनसों निरवार किय ठाकुर देव न इहितनें।
गोसाईवास सारस्वत देह तजी वदरी वर्ने ॥११३॥

माधवभट कसमीर के मरे वाङकहि ज्याइयो।
अतिहि दीन है छिषी ध्रुवोषनि महाप्रमुन पैं।
सेवा में अपराध पद्यो अनजाने उनपै॥
छत्रु वाषा में वजी हेह चोरिन सर छागे।
श्री आचारज महाप्रमुन-पद रित-रस पागे॥
श्रीनायो जिनकी कानि वे निज पासहि पघराइयो।
माधवभट कसमीर के मरे धाङकहि ज्याइयो॥११४॥

#### उत्तराई मकमारु

गोपाळदास पै सदन बहु पथिकिन के विस्नाम हित । आवत श्री द्वारिका परारावळ निवसे जहूँ । सुनि गोपाळदास सेवा सो पहुँचि गए तहूँ ॥ पृष्ठि कुसळ छिप द्वारिकेस दरसन समिछापी । कही प्रगट रनछोर सदेळ छपौ निज ऑधी ॥ सुनि विरजो मान पटेळ ते आह द्रस छिह में सुदित । गोपाळदास पै सदन वहु पथिकिन के विस्नाम हित ॥११५॥

हुज सॉचोरे रावल पहुम श्री रमझोर कही करी।

परमारथी गुपालदास सिपये ये आये।

महाश्रमुन दरसन करि निज अभिमत फल पाये।।

तै प्रसु-पद चंदम चरनामृत मे विद्याघर।

श्री ठाकुर आयसु ते गये कोऊ सेवक घर।।

पथ वहु रोटी अरपन करी घी सुपरी न कपी परी।

दुज सॉचोरे रावल पदुम श्री रमंझोर कही करी।।११६।।

पुरपोत्तम जोसी दुज हुते कृष्णाम्म् पें अति मुदित ।
साये ये च्छ्येन पद्मरावल के मुत - घर ।
रहे तहाँ पै तिन सब इनको कीन अनादर ॥
वहे पुत्र तिन कृष्ण मह निज घर पद्मराये ।
राखे तह दिन चारि प्रसावह मछे लिवाये ॥
मुनि सतसंगी हरिवंस के गोस्वामी मुप मगत हित ।
पुरुपोत्तम जोसी दुज हुते कृष्णामह पें अति मुदित ॥११७॥
ऐसे मुछे रजपत को जानवास सीने स्टार ।

ऐसे मूळे रजपूत कों जगनाय छीने सरन। श्री ठाकुर अर्पित अग्रुद्ध गुनि अति दुस्त पाये। वाती पीर समर्पि सिपे जो प्रमुन सिपाये॥ ब्बार भोग अनकुट पैं पेट क्रुपीर स्पाई।

#### मारतेन्त्र-प्रयावछी

इरपा सीं दुरजन इन पैं तरबारि चछाई।। तेहिश्री करसों गहि के कही मारै मति वे महत जन। पेसे भूछे रजपूत कों जगन्नाथ छीने सरन॥११८॥

जननी नरहर जगनाय की महा प्रसुत-ऋषि छिकि रहीं। इक इक सुहर मेंट हित है पठ्ये होउ साइन। नाम निवेदन हेतु प्रसुत में अति चित चाइन।। मिछे कृपा करि दियो दरस पुरुपोत्तम नगरी। भई स्वरूपासकि तुरत मूळी सुवि सगरी।। पुनि मॉगि मेंट की सुहर प्रसु छिए सरन होउन तहीं। जननी नरहर जगनाय की महाप्रसुत-छित छिक रहीं।।११९॥

नरहर जोसी जगनाय के माई वड़े यहान है। भोग भरोगन भाये सिद्ध है अपन विसारी। पै इन प्रभु की कानि रेचको चित न विचारी॥ सावधान में सुनत अतुन सों प्रमु की करनी। गोस्तामी के सरन किये जनमान स-घरनी॥ तेहि जरत वचाये आगि तें ऐसे ये सुपदान है। नरहर जोसी जगनाय के माई वहें महान है॥१२०॥

सॉबोरा राना व्यासं हुन सिद्धपूर निक्सत रहे। जगन्नाथ जोसी गर अहर तिपत छाड़के। हाकिस पें अविकारी इनकों किये जाड़के। जिनकी मित छहि राजपुतानी सती भई निर्दे। छुद्ध होड़ आई वाकों तिन डिये नाम वहिं॥ पुनि सरनागत करि प्रभुन के पर-उपकारी पर छहे। साँचोरा राना, ज्यास हुन सिद्धपूर निक्सत रहे। ११२१॥

#### ंडचराई भक्तमाळ

वित राजनगर-वासी हुते रामदास तुज सारस्वत ।
श्री तटवर गोपाळ पाहुका गुक सेयो इन ।
श्री रतछोर सुकहे ग्रहन किय निज नारिह जिन ॥
ठाकुर ही आयसु ते तिय को नामहु दीने ।
तव ताके कर महाप्रसाद सुदित मन छीने ॥
पुनि नाम निवेदन प्रमुन पैं करवाये किह कानि सत ।
वित रासनगर-वासी हते रामदास दुज सारस्वत ॥१२२॥

गोविंद दूचे सॉचोर द्विज नवरब्रहि नित पाठ किय ।

श्री गोस्वामी-पत्र पाइ मीरिह द्वुत त्यागी ।

श्री ठाकुर रनकोर-वारता-रस-अनुरागी ।।

प्रमुन थार के महाप्रसाद दिये निहं इक दिन ।

सक्छ वैष्णविं सहित छपास किये तिहि दिन तिन ।।

सुनि मूस्ते श्री रनकोर सो थार महापरसाद दिय ।

गोविंद दूचे साँचोर द्विज नवरब्राहि नित पाठ किय ।।१२३॥

राजा माधी दूबे हुते दोड माई साँचोर दुज ! रामकृष्ण हरिकृष्ण घढ़े छोटे दोउ माई । बड़े पढ़े बहु कथा कहें छघु मूद सवाई ॥ भावज की कटु मुनि दूबे के सरमाई आये ! अष्टोचर सवनाम बार है जिप सब पाये ॥ पुनि पाइ नाम श्रीप्रमुन पैं मे निज कुछ के कछस-छुज ! राजा माघी दूबे हुते दोड माई सॉबोर दुज ॥१२४॥

जननी महोकोत्तम वास कों नाथ सेवकान मिळि कहारै । करें रसोई ग्रीति समेत परोसि ळिवावें । याही तें श्रीनाथ सेवकानि कों खित भावें ॥ श्री गोस्वासी रीक्षि रहे छिष शुद्ध ग्रेम पन ।

#### भारतेन्द्र श्रन्यावछी

रस बात्सस्य मछौकिक जानि सिहाहिं मनहि मन।। मन छुद्धाद्वैत सरूप मति कृष्णमक्ति तजि तन छहा।। जननी ऋोकोत्तमदास कों नाथ सेवकनि मिछि कहा।।।१२५॥

ईश्वर दूबे सॉचोर के मुख्या मे श्रीनाथ के।
स्रोकोत्तम जन नाम घन्य येऊ पुनि पाये।।
नाथ सेवकिन अधिक घीय है मातु कहाये।।
अविरस्त मिक विश्वद गुसाई सों इन डीन्हीं।
महाप्रसुन पथ प्रीति रीति इन हद करि चीन्ही।
पाई सेवा श्रीकंग की सरन अनाथिन नाथ के।।
ईश्वर दूबे सॉचोर के मुखिया मे श्रीनाथ के।। ईर्वर दूबे सॉचोर के मुखिया मे श्रीनाथ के।।

वासुदेव जन जन्मस्थली काजी मद्-मरदन किये।
श्री गोपीपित सुद्दर गुसाई पैं पहुँचाई।
करी दंदवत लाड पहुँच पत्रिका सुहाई।।
मश्रुरा तें लागरे गए लाये जुग जामें।
सीहनंद वैष्णविन ख्लाहिन में सिमरामें।।
मन देद नित्त ये खात है टाल गुरज इक कर लिये।
वासुदेव जन जन्मस्थली काजी मद-मरदन किये।।

बाबा बेन् के कातुंजवर कुप्णदास घघरी रहे।
श्री केसव के कीर्तनिया थे अरु जादव जन।
कुष्णदास तह निरिवरधर व्यावत त्यागे तन॥
नाथ दरस करि गिरि नीचे बेन् तन त्यागे।
जादवदासौ सर रचि नाथ चुजा के मागे॥
कहि नाथ देह तजि मागि घरि वासु वहे तिन तन दहे।
बाबा बेन् के अनुजवर कुष्णदास घघरी रहे॥१२८॥

जगतानंद दुज सारस्वत यानसर निवसत रहे।
एक रहाक के अर्थ प्रमुन त्रै जाम वितने।।
कही मास है तीनि बीतिहै सुनि सिर नाये।
देह नाम इन दिनय करी तत्र प्रमु अपनाये॥
पुनि महाप्रमुन को निन निज वर पहराये।
वह नित सेवा विवि तिनहिं कहि सावयान सेवन कहे।
जगतानंद दुज सारस्वत यानसर निवसत रहे।।१२९॥

होत माई ह्या हुते महाप्रमुन-रस रंग रये।
आनंदरास वड़े भाई नित बैठि अनुज सँग।
महाप्रमुन के चरित कृष्ण गुन कहत पुलकि सँग।।
सोई जात जब हास विसम्भर मरत हुँकारी।
मरत आप तब श्री हरिजू निज जन-हितकारी।।
कहि कथा पृद्धि अनुजहि मुन्ति जानि ठाकुरहि ठिगिगये।
होड माई द्वी हुते महाप्रमुन-रस रंग रचे।।१३०।।

इक निपट व्यक्तियन ब्राह्मनी जिन हरि कहें निज कर छहे।
माठी के सव पात्र सदन सॉकरो सुद्दाणो।
चृद्धि मई निज ठाक्कर रत अपरस विस्तरायो।।
छपि वैद्याव श्री महाप्रमुन पथराये तेहि घर।
प्रीति माव छखि मे प्रसन्त अति ही जिय प्रमुवर।।
सेवकन कहाँ मरजाद तजि इन प्रमुन्पद हड़ करि गहे।
इक निपट अर्कियन ब्राह्मनी जिन हरि कहें निज कर छहो। १३ १॥

बन्नानी इक इरि-नेह-रत वत्सलता की खानि ही। दिन दस के लडुआ इक ही दिन करिकै राखे। सो प्रमु आप बठाइ अंक लै तुरतिह चासे॥

## मारतेन्दु-ग्रंथावडी

यह सरजाहा संग देखि रोई भय होई। आरति के हित कियो कहाँ तब प्रमु दुख जोई॥ तब नित सामग्री नव करति ऐसी चतुर युजानि ही। छत्रानी इक हरि-नेह-रत यत्सळता की खानि ही॥१३२॥

समराई हठ करि प्रमुन को निज कर मोग छगाइयो ! सास गोरजा महाप्रमुन के दरस प्रवारी !! तव बहु हरि सनमुख छाई रिच कचि के बारी ! जब न अरोगे तब इन कछु आपहु निह खायो !! ऐसे ही हठ करि जछ बिनु दिन कछुक वितायो ! तब आपु प्रगट है प्रेम सो जाछ ले बाहि पिवाइयो ! समराई हठ करि प्रमुन को निज कर भोग छगाइयो !! १३३!!

दासी कृष्णा मित कि मिरी गुरु-सेवा मैं अति निरत । जब गोस्त्रामी कहूँ चतुर्थ बाळक प्रगटाए। तव श्री बल्लम गोस्तामी वर्र नाम घराए।! कृष्णा माल्यो इनको गोक्कलाथ पुकारो। तासों जग में यहै नाम सब छेत हैं कारो।! गोस्तामी हू जा कानि सो यहै नाम माले तुरत। दासी कृष्णा मित कि मिरी गुरु-सेवा मैं अति निरत।! १ ३ ४।।

श्री बूछा मिश्र उदार अति विनु रितुहू वालक दियो । जिल्लामानिह इरिवंस एक ही छंद सुनाई । करम लिली हू उल्लटन पतनी गोद मराई ॥ छत्री को इन सक्ल मनोरथ पूरन कीनो । करना वित मैं घारि दान वालक को हीनो ॥ हरि-गुरु-वल जो सुल सो कह्यों सोई हठ करि के कियो । श्री बूला सिश्र उदार अति वितु रितुहू वालक दियो ॥१२५॥।

#### उत्तराई मर्कमाङ

मीराबाई की प्रोहिती रामदास जू तिज दई।
इति-गुरु परम कमेद भाव हिय रहत सदाई।
बाही तें गुरु-कीरति इन हरि-सनमुख गाई।।
मीरा भाक्यो हरि-चरित्र गाओ दिलराई।
स्रुनि कि कोपे इन जाने निहं वस्कमराई।।
किस्तिक माव तिज गाँव सो दूर वसे मित गुरु मई।
मीराबाई की प्रोहिती रामदास जू तिज दई।।१२६।।

सेवक गोवद्धैननाथ के रामदास चौहान है।
जब प्रगटे प्रमु प्रथम गोवरषन गिरि के कपर।
नाम नवळ गोपाळळाळ श्रय-दमन मनोहर॥
तथ श्री वल्ळम इनको सेवा हरि की दीनी।
रहै मॅब्रैया छाइ परम रित मै मित मीनी॥
नित श्रव को गोरस सरिप कै सेवत हरि मुख-सान है।
सेवक गोवर्द्धैननाथ के रामदास चौहान है॥१३७॥

ब्रिज रामानंद विश्विप्त बनि जगहि सिखाई प्रेम-विश्व ।
गुव रिसि करि के तक्यों तक हरि नेहि नहिं त्यान्यों ।
दरसायो सिद्धान्त यहै एय को अनुरान्यों ।।
विकल प्रवहि प्य फिरत स्नात तन की सुधि नाहीं ।
निरिष्त जलेवी हरिहि समर्पी अति चित-चाही ।।
ताको रस हरि के वसन में देख्यों गुरुवर माननिथ ।
विज रामानंद विश्विप्त बनि जगहि सिखाई प्रेम-विथि ।।१३८।।

छीपा-कुळ-पावन से प्रगट विष्णुवास वादीन्द्र-जित । हरि-सेवक ,विन छेत न जळहू प्रेम बहावन । भट्टनहू के पर्स छेत नहि जानि अपावन ॥ श्री गोस्वामी चरन कमछ मञ्जूकर वे ऐसे। स्वाती-अम्बर कों चातक चाहत है जैसे।। धनि धनि जिनके प्रेम-पन अन्याश्रय गत धीर चित। छीपा-कुछ-पावन मे प्रगट विष्णुदास वादीन्द्र-जित।।१३९॥

जन-जीवन प्रमु की आनि है मेचनि नहि बरसन ह्ये।
एक समें श्री महाप्रमू दरसन करिवे हित।
आवत हे सब सीहनंद के वैष्णव इक चित।।
छागे करन रसोई मग में घन घिरि आये।
निहचै जानि खकाज अनन्यिन अति खकुछाये॥
चिह आई गुर की कानि चित मघवा-भद जिन हरि छये।
जन-जीवन प्रमु की आनि है मेचनि नहिं बरसन हये॥१४०॥

भगवानवास सारस्वतै दई प्रमुन श्री पॉवरी।
श्री भाषारज जाइ बिराजे इनके घर जहें।
निव विठ प्राविह करिंहें दंब्यव ये सादर वहें।।
तातें कोच निंहें घरत पाव वेहि पूजित ठौरिह।
ठाकुर जिन सों सानुमाव कहिए का औरिह।।
सेये जिन अपन विसारि के भरी निरंतर मॉवरी।
भगवानवास सारस्वतै दई प्रमुन श्री पॉवरी।।१४१॥

भगवानवास श्रीनाय के हुते भितिरेया सुखद अति ।
कक्क सामगी दाक्षि गई इक दिन अनजाने ।
गोस्वामी सेवा तें बाहिर किये रिसाने ॥
सुनि जन अच्युत गोस्वामी सों रोइ बिनय की ।
नाथ हाथ गति प्रमु संबंधी जीव निचय की ॥
सुनि कर गहि तै गिरिराज पैकही सेइ अवतें सुमिति ।
भगवानहास श्रीनाथ के हुते मितिरेया सुखद अति ॥१४२॥

#### उत्तराई मक्तमाङ

दुज सन्मुतवास सनोदिया चक्रतीय पै रहत है। सार्वे नित सिंगार समै श्रीनाय-दरस हित। पुनि निज क्छ को जात हुते ऐसो साहस चित।। नाय-परिक्रम इंडवती इन तीन करी जव। श्री गोस्तामी श्री-मुझ करी वहाई बहु तव।। हे गुनातीत ये सगवदी श्रभुन-मगति रस वहत है। दुज सन्मुतदास सनोदिया चक्रतीय पै रहत है।।१४३॥।

दुन गौन् दास मञ्जूत वहीं प्रसु विरहानक वन दहे ।
सेवा पशराई श्री मोहम मदन काळ की ।
बावह नैठे पाट प्रगटि वन श्रीव रसाळ की ॥
सेवे नीकी माँवि मदन-मोहन रिहानारे ।
श्री गोस्वायी जिनहि नमत छिष अपन विसारे ॥
प्रमु-समुर-विमोहन-चरित छिष विदेताब व्रसन छहे । '
दुन गौन् वास सम्बुत वहीं प्रमु विरहानक वन वहे ॥१४४॥।

श्री प्रभुत सहस्य सुन्नांत सुभ अच्छुत अच्छुतदास हिन ।
प्रभु सँग प्रथी-परिक्रम करि पद्-पाँचरि पूनत ।
प्रभु के छौकिक करम घरम दिन कहें नहिं स्प्रमत ।।
निन कपि नर सुर असुर दिमोहि परक मध-सागर ।
गुनातीत प्रभु-नरिक्षमगन मन नन नव नागर ॥
सोहित नन कवि मसु दरस है कहे सगुन प्रागटन निन्न ।
श्री प्रमुत्तसहस्य सुनान सुम अच्छुत अच्छुतवास हिन्न ।।१४५॥

नरायनदास प्रसु-पद-निरत अम्बाख्य से बसत है। सुप-नौकर अवसर न पावते प्रमु दरसन कों। इस्कंठित दिन राति घन्य धति जिलके सन को।। कव जैही मैया श्री बल्छम के ब्रसन हित। चाकर रावे सुरित देन कों यों छन छन तिन।। बहु मेंट पठावत हे प्रसुद्दि ऐसे ये भागवत है। नरायनदास प्रसु-पद-निरत्त सम्बाल्य में वसत है।।१४६॥

नरायनदास भाट जावि मथुरा में निवसत रहे।
जिनकों आयुस वर्ड मदनमोहन गुनि प्रभु-जन।
बाहिर गुहिं पधारच काढ़िहों गुप्त इतै बन।।
मथुरा वें निकसाइ तुरत बाहिर पघराये।
पुनि श्री गोपीनाय सिंहासन पे बैंठाएँ॥
रातें दरसन करि सबै सहजहि अभिमत फळ छहे।
नारायनदास माट जावि मथुरा से निवसत रहे।।१४४॥

नारिया नारायनदास में सरन प्रमुन के अनुसरे।
पावसाह उट्टा के ये दीवान हेत है।
नुसह दंड में परि नित पॉच हजार देत है।।
कपये छात्त पचास भरन छीं कैद किये तिन।
इक दिन के हैं गुर-भाइन को देइ दिये जिन।।
छुटि पातसाह सों सॉच कहि सहस ग्रहर प्रमु-पद घरे।
नरिया नारायनदास में सरन प्रमुन के अनुसरे॥१४८॥

छत्रानी एक अकेलिये सीहनन्द में बसत ही।
श्री नवनीत-प्रिया की करित अकिंपने सेवा।
तरकारी हित सिद्ध औं झगरत जासों देवा।।
माया विद्या अन-सम्ब्री सम्ब्री के त्यागी।
भावहि भूपे घी जुपरी रोटिहि अनुरागी॥
माया विसिष्ट प्रगटत सद्दा प्रेमहि तें प्रमु तुरत ही।
छत्रानी एक अकेलिये सीहनन्द में बसत ही॥१४९॥

कायथ दामोन्रदास जिन श्री कपूररायहि मन्यौ । जिनकी जुवती हुती वीरवाई प्रसूरिका । श्री ठाकुर-सेवा की सोई सुचि विमृतिका ॥ छई सुको मै सेवा जासों प्रमु पावन । सेवक प्रमुन सरूप होत नहिं कवहुं अपवान ॥ नहि शातम सुद्धासुद्ध कर्तुं सोइ प्रमु सीइ सेवक सन्यौ । कायथ दामोदरदास जिन श्री कपूररायहि मन्यौ ॥१५०॥

हन्नी दोउ स्त्री पुरुष हे रहे आई सिहनंद्र में।
निपट छुन्न घर हुतो मेड़ ठाकुर पौड़ाए।
जिनके हर सो सोवत निसि ऑगन सचुपाए॥
पावस रितु में भीजत जानि पुकारि कही सुनि।
घर मै सोवह भींजो मित न करो ऐसो पुनि॥
तौड सॉस न पार्ट बजन सोये या आनन्द में।
हन्नी दोउ स्त्री पुरुष हे रहे आई सिहनंन्द्र में॥१५१॥

श्री महाप्रमुन स्तार घर श्रम पिछानि पग घारते।
प्रमुन दरस दिन किये रहे नहिं ने एकौ दिन।
छुटे सक्छ गृह-कान मये घर के सव सुद दिन।।
याही ते प्रमु आपै आवत हुते सदन जिन।
वहुत वारता करत हुते घनि जिनसों अनुदिन।।
पै दिन चौथे पचये न कछु जननी रिस जिय घारते।
श्री महाप्रमुन स्तार घर श्रम पिछानि पग घारते॥१५२॥

अन्य मारगी मित्र इक क्षत्री सेवक अति विमल । अन्य मारगी भवन नेह वस गए एक दिन । किये पाक तेहि ठाकुर आगे नाथ अरपि तिन ॥ मोग सराये वाहि लिवाये लिय आपी पुनि । भूपे ठाकुर वाहि जगाय कही सब सों सुनि ॥ परभाव जानि या पंथ को भयो सरन सोऊ विकल । अन्य मारगी मित्र इक क्षत्री सेवक अति विमल ॥१५३॥

चित छचु पुरुपोत्तमदास के गुरु ठाक्कर में मेद नहि। श्री आचारज मद्दाप्रमुत-पद रित रस-भीने। आपे के गुन श्रवन कीरतन सुमिरन कीने॥ आपे कहॅं आतम अरपे सेचे पूजे जन। सपा दास आपदि के बंदे आपदि कों इन॥ आपहु जिनकों अति ही चहे भक्ति-माव घरि जीय महिं। चित छचु पुरुपोत्तमदास के गुरु ठाकुर में मेद नहिं॥१५४॥

कविराज भाट श्रीनाय कों नित नव कवित सुनावते ! तीनों भाई नाम पाइकें किये निवेदन ! नाय निकट बहु कवित पढ़ें प्रसु भये सुदित मन !! धनि धनि धनि वे कवित धन्य वे धन्य भगति जिन ! धनि धनि धनि श्री प्रसुन नाम खद्धारन खगतिन !! किय कवित अनेकिन प्रसुन के सदा प्रसुन मन भावते ! कविराज भाट श्रीनाथ कों नित नव कवित सुनावते !!१५५!!

गोपाछवास टोरा हुते अति आसक्त प्रमून पै।
मार्कण्डे पूजत हे प्रमु निज जन्मोत्सव दिन।
इक्त दिन आगे आये हे गाये पद तेहि छिन॥
सुनि माधव से बहुम हरि अवतरे दास सुप।
कृष्ण-भगति सुद मगत सये सिज ज्ञानादिक सुप॥
वहु छंद प्रयंव प्रवीन ये बारे रसिक हुदून पै।
गोपाछवास टोरा हुते अति आसक्त प्रमून पै॥१५६॥

जनाद्नदास छत्री मये सरन पूर्न विस्वास तें। दरसन करत प्रमुन पूरन पुरुषोत्तम जाने। करी विनय कर जोरि सरन मोहिं छेडु सुजाने॥ आपौ आज्ञा वृई न्ह्याइ आवौ ते आये। पाइ नाम पुनि किए समर्पन सित पित पाये॥ ये सिन्नियान श्रीनाथ के न्यारे हैं मव-पास तें। जनावनवास छत्री मये सरन पूर्न विस्वास तें॥१५७॥

गहुरवासी ब्रह्म सनोड़िया प्रसुन सरन मे प्रसुक है।
गये प्रसुन पैं न्हाइ दण्डवत करी विनय कै।
कही सरन मोहि छेहु नाथ अब देहु अमय कै।।
कही आप सुसिकाय कही स्वामी किमि सेवक।
पुनि विन बन्दन करी कही आहा सुहि देवक।।
छहि नाम सेवकनि सहित निज किये निवेदन सुद छहे।
गहुरवामी ब्रह्म सनोड़िया प्रसुन सरन मे प्रसु कहे।।१५८।।

कन्हैया साछ छत्री जिन्हें प्रसुत पढ़ाए अंथ निल । श्रीमद्गोस्वामी जू जिन सों पढ़े प्रस्थ बहु । इनकी कहा बढ़ाई करिये मुख अति ही छहु ॥ प्रेस वास्य विस्वास रूप वे नीके जानत । श्रीहरि गुरु की सगति भाव करिकै पहिचानत ॥ निजगमन समय राख्यो इन्हें थापन कों मुख पंथ निज । कन्हैया साछ छत्री जिन्हें प्रसुन पढ़ाए प्रस्थ निज ॥१५९॥

गौड़िया सु नरहरवास बू प्रसुन-कृपा पाये सुपद । जिन घर बैठे पाट मदन-भोइन पिय प्यारे । सोये सदिव सनेह जानि प्रेमहिं पर बारे ॥ पुनि पश्राये श्री गोस्वासी में यह गुनि जिय। ये सुष पैहें यहीं ठाळ हैं इनहीं के प्रिय।। प्रिन गोस्वामी पपरायो श्रीरखनाथ-सद्दन सुबद्। गौदिया स नरहरिदास जू प्रमुन-क्रपा पाये सुपद ॥१६०॥ बावा श्रीप्रमुकी क्रुपा तें दास बादरायन भये। बाह्ये मट ते सने भागवत नाम पाइ कैं। जाते श्री रनछोर प्रमुन तह दिके थाइ कें।। पाये प्रम पैं नाम समर्पन किये गए सँग। दरसन करि पुनि भाइ मोरवी रंगे प्रमुन रंग।। पुनि रहे तहें आयस प्रसुन आपुन श्रीगोक्कड गये। बादा श्रीप्रम की क्रपा तें वास बादरायन मये ॥१६१॥ नरो सुता तिय आदि सब सदुद् मानिकचंद की ! देवदमन जिन सदन पियत पय नरो पियावति। जात कटोरो मूळि ताहि सुवियहि दै आवित।। मॉिंग प्रभुन सों गाय नाम गोपाळ घराये। निज प्रागट्य जनाइ प्रमुन तिन गृह प्रयराये।। अम् कृपापात्र सुचि भगवदी मूरति ह्यानंद की। नरी सुवा विय आदि सब सद्दू मानिकचंद की ।।१६२॥ सन्यासी नरहरवास पें सुगुरु-कृपा व्यतिसय हुती। समै श्री महाप्रभू द्वारिका कोठारिद्व ले एक संग तहाँ विनय करि किये सुसेवक सर्न प्रमुन के। जिनके सरनागत पे बस नहिं चलत तिग्रन के !! सेवा अपराधी विगुन सिर सेद मगवि यह दृढ़मती। सन्यासी नरहरदास पें सुगुरु-कृपा अतिसय हुवी ॥१६३॥

गोपाळ्दास जटाघारी नाथ सवासी करत है।
प्रीवम भोग करोगि जामिनी कगमोहन में।
पीदव जह श्रीनाश स्वामिनी के गोहन में।।
ऑक्षि मीचि चहुं जाम करत बीजन सहँ छादे।
प्रमु आयसु में भारस-गत स्रति आनँद बादे।।
टाकुर सेवक कहूं दंब दै बादि विरह् में तन ददे।
गोपाळवास जटाघारी नाथ सवासी करत है।।१६४॥

स्रति धर्म मूळ तिन बनिक गृह कुम्मदास पहुँचाइयौ ।
वैकाद धर्म अकिंचनदा वेदि प्रगटि विद्याई ।
जिनकी तिय करि कौळ वनिक सों सीघो काई ॥
करी रसोई मोग अरि पुनि मोग सराये ।
बहुरि अनौसर करिकै सब वैकावनि जिनाये ॥
कषि क्रानचन्द पै प्रमु-कुपा बापुदि कौळ चिताइयौ ।
स्रित धर्म मूळ तिय वनिक-गृह कुम्मदास पहुँचाइयौ ॥ १६५॥

श्री गोस्तामी के प्रान-प्रिय संततास खत्री रहे।
श्री इरि-पद अर्रावंद सरन्द मते मिल्निन् में।
गावन में हरि-वरित मौन में भवि अर्मद थे।
जन-बाग्रय कर वैष्णद-धन दिव जिन्ति विषद्व ते।
बाही तें ये हुते निवारे ग्रन्द दुषहु तें।।
कौदी वेचत हे डाइये पैसानि हित अधिक न घहे।
श्रीगोस्तामी के प्रान-प्रिय संततास स्त्री रहे।।१६६॥

र्शुदरवासिंद् के संग ते कैम्मन भाषनदास में । भाषनदास कृष्ण चैतन्य-सुसेवक स्ट्रमित । जाको मोग समर्पित पानत मेत हुए अति ।।

### भारतेंहु-प्रयावछी

पै तिहि दृढ़ विस्तास जु श्री ठाक्करै करोगत । श्री आचारक प्रमुन निंदि सो छसी दृंड हुत ।। अपराव आपनो जानि कैं महाप्रमुन की कास मे । सुंद्रदृग्नसहि के संग तें वैष्णव माववदास से ॥१६॥।

विरजो मावजी पटेल हो उ बैप्पव ही हित सवतरे।
श्री गोकुल है वेर साल में सदा आवते।
गाड़ा गाड़ा गुड़ छूत सौंजिन सहित लावते।।
एक पाप श्री गोकुल इक श्रीनायद्वार रह।
स्तिरक लिवावत सोग समर्पित सव व्वालिन कहें।।
पुरुपोत्तम स्रेवहि वैप्पविन सवै लिवाए मुह भरे।
विरजो मावजी पटेल हो वैप्पव ही हित सवतरे।।१६८॥

गोपाळ इस रोड़ा दिये नाम दान प्रभु के कहे।

एक समें गोपाळ इस श्रीनायहिं आये।
आयो ज्वर हैं चारि भये छंचन दुए पाये॥
छागी प्यास कही सेवक सों सोइ गयो सो।
आयुद्धि झारी ले प्याये जळ दुए विसरो सो॥
श्री गोस्वामी की सीप सों प्रमुता मद रंचन रहे।
गोपाळ दास रोड़ा दिये नाम दान प्रमु के कहे॥१६९॥

काका हरिवंस प्रसंस सित घरम परम के इंस में । श्री विट्ठळ-मुत लेहि काका सम आदर करहीं । कैष्णव पर अति नेह मुझन सम नित अनुसरहीं ॥ नाम-दान है जगत जीव फिरि फिरि के तारें। ठीर ठीर हरि मुजस मिक्त हित वहु विस्तारे॥ प्रिय कंस घंस के होइ के छत्रिहु वहम घंस में। काका हरिवंस प्रसंस मित घरम परम के इंस में ॥१७०॥ गंगा बाई श्रीनाय की अतिहि अंतरंगिनि मर्डे।
जवन-उपद्रव जव श्रीप्रमु मेवाइ प्रवारे।
मारग मे यह साथ रही हिय भगति विचारे॥
जव रय कहुँ अड़ि जात तवै सव इनहि वुटावें।
श्री जी के डिग मेजि नाथ-इच्छा पुछवावें॥
श्री बिट्टूट गिरियर नाम सो पद रचि हरि-छीटा गई।
गंगा बाई श्रीनाय की अतिहि अंतरंगिनि मर्ड ॥१७१॥

श्रीतुछसिदास-परताप तें नीच केंच सब हरि मजे ।
नंद्दास अप्रज द्विज-कुछ मति गुन-गन-मंडित ।
कवि हरि-जस-गायक प्रेमी परमारय पंडित ॥
रामायन रचि राम-मक्ति जग थिर करि राखी ।
बोरे में बहु कही जगत सब याको साखी ॥
जग-छीन दीनहू जा कृपा-बछ न राम-चृरितिह तजे।
श्रीतुछसिदास-परताप तें नीच केंच सब हरि मजे ॥१७२॥

गोरवामी विट्ठ छनाथ के ये सेवक जग में प्रगट।
मह नाग जी कृष्णमह पद्मा रावळ-सुत।
माघोदास दिसार वास कायथ निज पितु जुत।।
विट्ठ छदास निद्दाळचंद श्रीरूपसुरारी।
राजा छासा द्दितस मार्च जठौट द्दि नाम रट।
गोस्वामी विट्ठ छनाथ के ये सेवक जग में प्रगट।।१७३॥

गोस्तामी विट्टलनाथ के ये सेवक हरि-बरन-रत । कृष्णदास कायस्य नरायनदास निहाल । ज्ञानचन्द आहाणी सहारनपुर के ठाला ॥

# सारनेंद्र-अंयावछी

जन-अर्दन परंसाद गोपाळदास पाथी गनि। मानिकचंद मञ्जस्ट्रनदास गनेस ज्यास पुनि।। जहुनाथ दास कान्हो अजव गोपीनाथ गुआळ सत। गोस्थामी विट्टळनाथ के ये सेवक हरिन्दरन-रत।।१७४॥

हित रामराय भगवान बिछ हठी अछी जगनाय जन ।
कही जुगळ रस-केछि भाष्ट्ररीवास मनोहर ।
बिहुछ बिपुछ विनोद बिहारिनि तिमि अति मुन्दर ॥
रसिक-विहारी त्याँही पद बहु सरस बनाए ।
तिमि श्री भट्टहु कृष्ण-चरित गुप्तहु बहु गाए ॥
कृत्यानदेव हित कमळ-टग नरवाहन आनंद्घन ।
हित रामराय भगवान बिछ हठी अछी जगनाय जन॥१७५॥

श्री छिछविकिशोरी साव सों नित नव गायो कृष्ण-जस।
सह गदाघर मिस्र गदाघर गंग गुआछा।
कृष्ण-जिवन इरि छुड़ीराम पद रचत रसाछा।
जन इरिया - घनस्याम गोविंदा प्रमु कस्याना।
विचिन्न-विद्वारी प्रेम-ससी हरि सुजस वस्ताना।।
रस रसिकविद्वारी गिरिधरन प्रमु सुकुंद माघव सरस।
श्री छिछविकिशोरी साव सों नित नव गायो कृष्ण-जसा। १७६॥

श्री बद्धम आचारज धनुज रामकृष्ण कवि मुकुटमिन । बसत श्रद्धाथा नगर कृष्ण सों नेह बढ़ाबत । कृष्ण-कुत्हुळ कि गुपाल लीला नित गावत ॥ ब्रोक कुळ की वृत्ति तिन्का सी तिल दीनी । व्याह कियो नहिं जानि दुखद हरि-पद मित मीनी ॥ करि बाद पंथ बापन कियो प्रंय रचे नव सीन गति । श्री बहुम आचारज धनुज रामकृष्ण कवि मुकुटमिन ॥१७०॥ हिरि-प्रेम-माछ रस-जाछ के नागरिदास सुमेर मे । वल्लम पयहि दृदाइ कुष्णगढ़ राजहि छोड़ची । घन जन मान कुटुम्बिह वाधक छित मुख मोड़ची ।। केवल अनुमव सिद्ध गुप्त ्रस चरित वखाने । हिय संजोग उच्छिलत और सपनेहुँ निह्नं जाने ॥ करि कुटी रमन-रेती वसत संपद मिक कुवेर मे । हिरि-प्रेम-माल रस-जाल के नागरिदास सुमेर मे ॥१७८॥

हिय गुप्त वियोगहि अनुसवत वहे नागरीवास है। वार-वच् दिग वसत सबै कक्क पीयो खायो। पै इनहूँ हिय सों नहिं सो अनुसव विसरायो॥ सुनतिह विद्वळ नाम मक्त-मुख अवन मॅझारी। प्रान तब्यो कहि जहो तिनहिं सुचि अनहुँ हमारी॥ दरसन ही दै हरिमक अपराच कुष्ट जन दुख वहे। हिय गुप्त वियोगहि अनुसवत वहे नागरीवास हे॥१७९॥

श्री शृंदावन के सूर-सिस समय नागरीदास जन।
निज गुरु दिव इरिवंस कृष्ण-वैतन्य चरत-रत।
हरि-सेवा में सुदृढ़ काम क्रोधादि दोषगत।।
अहुत पद वहु किये दीन जन दै रस पोये।
प्रसु-पद-रिव विस्तारि भक्तजन मन संतोये।।
दृद् सखी माव जिय मे वसत सपनेहुँ निर्ह कहुँ और मन।
श्री शृंदादन के सूर-सिस उभय नागरीदास जन।।१८०॥

इन मुसळमान हरि-जनन ये कोटिन हिंदुन बारिये। सळीखान पाठान सुता-सह त्रज रखनारे। सेख नवी रसखान भीर अहमह हरि-प्यारे॥

## भारतेंहु-ग्रंथावछी

निरमछदास कबीर ताजसाँ वेगम बारी। तानसेन कृष्णदास बिजापुर नृपति-दुळारी॥ पिरजादी बीबी रास्ती पव्-रज नित सिर धारियै। इन सुसळमान हरि-जनन प्रै कोटिन हिन्दुन बारियै॥१८१॥

बाबा नानक हरि-नाम दै पंचनदिह उद्घार किय। बार बार निज सौज साधुजन उसत छुटाई। बेदी बंस प्रसंस प्रगटि रस-रीति दृढ़ाई।। गुप्त भाव हरि प्रियतम को निज हिये पुरायो। गाइ गाइ प्रमु-मुजस जगत अघ दूरि बहायो॥ जग कॅच नीच जन करि कुपा एक मान अपनाइ छिय। वावा नानक हरिनाम दै पंचनदिह उद्धार किय॥१८२॥

किव करनपूर इरि-शुक-चरित करनपूर सबको कियो। सेन बंस श्री शिवानंद सुत बंग स्तागर। सुर-बानी मैं निपुन सक्छ रस के मसु सागर॥ स्रात कोटे तन गुक महिमा करि खंद बस्तानी। स्रानि गोद सों किछकि हसे निज गुक पहिचानी॥ परमानंद सों चैतन्य ससि नाम पछटि दूजो दियो। कवि करनपूर हरि-गुक-चरित करनपूर सबको कियो॥१८३॥

बनमाछी के माछी सए नामा जी गुन-गन-गथित।
नाम नरायनदास बिवित इतुमत कुछ जायो।
काम कीख्ह गुरु-कृपा नयन खोयोहू पायो॥
गुरु-कायसु घरि सीस मक्त-कीरति जिन गाई।
सक्तमाछ रस-जाछ प्रेम सो गृथि बनाई॥
नितंही नव-रूप सुबास सम सुमन-संत करनी कथित।
बनमाछी के माछी मए नामा जी गुन-गन-गथित॥१८४॥

#### दत्तरार्द्धं सक्तमाक

ये भक्तमाछ रस-जाछ के टीकाकार चत्तर-मित ।
कृष्णदास वंगाछ कृष्ण-पद्-पद्धुम परम रत ।
प्रियादास सुखदास प्रिया जुग चरन-कुसुद नत !।
छिछतछाछनी वास एक औरहु कोच छाछा ।
छाछ गुमानी दुछसिराम पुनि अन्गरवाछा !।
परतापसिंह सिम्रुष्णपती सूपित नेहि हरि-चरन-रित ।
ये भक्तमाछ रस-जाछ के टीकाकार चत्रर-मित !।१८५॥

छाछा वानू यंगाळ के वृंदायन निवसत रहे। ह्योदि सकळ घन-घाम वास व्रज को जिन छीनो। मॉगि मॉगि मधुकरी खरूर पूरन निव कीनो।। हरि-मंदिर खित रुचिर वहुत घन दे बनवायो। साधु-संत के हेत अन्न को सत्र चलायो॥ जिनकी मृत देहहु सब छखत व्रज-रज छोटन फळ छहे। लाला वानू यंगाळ के वृंदायन निवसत रहे॥१८६॥

कुछ ध्वमवाछ पावन-करन कुन्दनलाछ प्रगट सये । प्रथम छखनक दिस श्री पन सों नेह बढ़ायो । वहूँ श्री युगल सरूप थापि मंदिर बनबायो ॥ ध्वपर को मुखरास रास किल्युग में कीनी । सोह मजन आनंद माय सह्दरि रंग मीनी ॥ छाखन पद छिख किकोरिका नाम प्रगटि विरचे नए । कुछ स्थमवाल पावन-करन कुन्दनलाल प्रगट मये ॥१८०॥

गिरिघरनदास कवि-कुळ-कमळ वैदय वंश भूपन प्रगट । रामायन मागवत गरग संहिता कथायत । मावा करि करि एचे वहुत हरि-चरित सुभापित ॥ दान मान करि साधु भक्त मन मोद बढ़ायो। सब कुळ-देवन मेटि एक हरि-पंच टढ़ायो॥ छक्काविष मन्यन निरमये श्री बक्कम विश्वास अट। गिरिषरनवास कवि-कुळ-कमळ वैश्य वंश्च-मूबन प्रगट॥१८८॥

यह चार भक्त पंजाब में चार बेद पावन मए।
श्री रामानुज बृद्ध हरिचरन बिन्न सब त्यागी।
साई सिंह द्याळ भजन मैं स्रति अनुरागी॥
कविवर दास अमीर कुष्ण-पद मैं मित पागी।
स्याराम रसरास छिछत प्रेमो बैरागी॥
श्री हरिके प्रेम प्रचार-हित जिन डपदेस बहुत द्ये।
यह चार भक्त पंजाब में चार बेद पावन मए॥१८९॥

श्रीमक रत्नहरिदास जूपावन अस्तसर कियो। भ्रात्रिय बंश गुडाबसिंह - सुत मत रामानुज। रामकुमारो-गर्म-रत्न त्यागी-मंडड-धुज॥! सुवसु बेद बसु चंव आठ कातिक प्रगटाए। श्री हरि-महिमा मंथ छडित बत्तीस श्री बनाए॥!

क्षत्री रह्मनाथ के परम मक मित रिसक निव्रक्षन मान्य महाजुना। जी रक्षहरिवास जी ने १२ प्रंथ ननीन बनाये हैं। तिम प्रंथों में प्रति पव् समक खद्भासादि सर्ककार भरे हैं और वर्णमेश्री की तो प्रतिका है कि पृक्ष पव वर्णमेश्री विमा नहीं होता। तथा उनके पढ़ने से क्स्त्यानंद प्रकट होता है कि कथन में नहीं माता। को प्रकृत सुमते हैं, नहीं मोहित हो जाते हैं।

१-रामरहस्य । चौपाई दोहादि छंदों में नास्यकीका रहुनायबी की वकोक ५०००।

२-प्रच्योत्तरी । दोद्दा ४० छुक-प्रोक्तप्रच्योत्तरी की भाषा है।

#### उत्तराई मक्तमाङ

रणजीत सिंह चूप बहु कहाँ तद्दपि नाहिं दरसन दियो । श्री भक्त रह्नहरिदास जूपावन अमृतसर कियो ॥१९०॥

त्रेता में जो छक्षिमन करी सो इन किछ्युग साहिं किय । अप्रज कुन्दनछाछ सदा दैवत सम मान्यो । परम गुप्त हरि-विरह्व अमृत सों हियरो सान्यो ॥

६-शामककाम-कृष्टित पद छंदों में रामायण है। श्लोक १००० राम कुछेदा प्रथमस् ।

४-सार संगीत--उक्त छंदों से इष्ठोक ६००० भागवत की कया । ५-मानक चंद्र-चंद्रिका--चौपाई दोहादि छंदों में श्री नानक वाह का बीवन चरित वर्णन ।

६-बाबर्यी दोहावछी--बोहा ११०० रामायण है मति चमकार पुता-

- ७-जमकदमक दोहावली-दोहा १२५ प्रति दोहा में ४ जमक है।
- ८-गृदार्थं दोहावछी--दोहा १०० फ्रस्टर है।
- ९-प्काइकारकंष भागवत का चौपाई दोहा में ।
- १०-कीशलेश कवितावली-कवित्त १०८ रामायण क्रम से ।
- ११-गुद कीरति कवितावळी--१०८ नानक ब्राह् का चरित्र है।
- १२-इसुमक्यारी-कविच ३६, दशमस्त्रंच का समास से।
- १६-वृद्यासरकंव कवितावळी—कविता १६० व्यति विचित्र है।
- १४-महिस कवितायडी-कविच २७।
- १५-गनक नवक-कविस ९ नानक खाह की स्तुति ।
- १६-रासपंचाच्यायी-कवित्त ६०।
- १७-वसमात्रा-कवित्त १५० वस के बासा का वर्णन ।
- १८-कविच कादविनी--भागवत क्रम से कविच १५०।
- १९-रवृत्तमसङ्ख वास---व्छोक २५ वास्तीकि रामावण की क्या भी क्रस से।

२०-पद रहावकी--विष्णु पदों में रामायण ! इसी प्रकार और मी उत्तम प्रंब है ।

# भारतेन्द्र-ग्रंथावछी

अंतरंग सिख भाव कवहूँ काहू न छसायो । करम-जाङ विष्वंसि प्रेम-पथ सुद्द चछायो ॥ श्री कुंदनछाङ च्दार मति बंधु-भगति भति घारि हिय । श्रेता में जो छछिमन करी सो इन कछिगुग माहि किय ॥१९१॥

नित क्याम सखी सम नेह नव क्याम सखा हरि मुजस कवि।
ंनित्य पाँच पद विरचि कृष्ण अरचन तव ठानत।
गान तान बंधान बाँधि हरि मुजस बखानत।।
वेस देस प्रति बूमि बूमि नर पावन कीनो।
निज नयनन के प्रेम-बारि हियरो नित भीनो।।
घर त्यागि फिरत हत उत अमत भक्त-बनज-बन प्रगट रवि।
नित क्याम सखी सम नेह नव क्याम सखा हरि मुजस कवि।।१९२॥

दक्षिण के ये सब अक्तवर संत मामलेदार सह ।
तुकाराम चोका महार सावंता माली ।
नामदेव गोरा कुम्हार पंढ़री सुचाली ।।
रामदास पुनि एकनाथ मायूर कन्हाई ।
कुष्णा सायू और कुष्ण अर्पन रत बाई ।।
दामाजी दत्त बबूत झानेश्वर अमृतराव कह ।
दक्षिण के ये सब अक्तवर संत मामलेदार सह ।।१९३॥।
नारायन शालमाम हरिभक्त प्रगट यहि काल के ।
गटूजी महराज काठिजय कुष्णवास धरि ।
सलाराम रचुनाथदास विस्नाथसिंह हरि ।।

#### उत्तराई भक्तमाङ

हिज प्रहादत्त सह प्रगट एहि समय भक्त हिर के भये ।
रामस्त्रा इरिहरप्रसाद छक्नमीनारायन ।
अवधवास चौपई चमादत जन रामायन ॥
रामचरन सुक छोटा गट्टू रामप्रसादा ।
सेवक सीवारास पौहरी गक्नु दादा ॥
विख रामनिरंजन जुगळ जुगराज परम इंसादि ये ।
डिज महादत्त सह प्रगट एहि समय मक्त हिर के भये ॥१९५॥

ये चार मक्त एहि काल के औरहु हरि-पद-कंज-रत ।
राम नाम रत रामदास हापड़ के वासी ।
त्यागि सम्पदा मए सुनत सप्ताह च्दासी ॥
जागो महु प्रसिद्ध मजन-प्रिय सेवत कासी ।
राम-नाम-रत माजी नागर बंस प्रकासी ॥
श्री हरिमाऊ हरिमाव-रत शुळटंक सिव दिग वसत ।
ये चार मक्त एहि काल के औरहु हरि-पद-कंज-रत।।१९६॥

वनक्स सै वैंतीस वर संबन मावों मास!
पूनो सुभ सिस दिन कियो मक्त-चरित्र प्रकास !!
के या संवत कों मए जिनको सुन्यौ चरित्र !
ते राक्षे या प्रंथ में हरि-जन परम पवित्र !!
प्राननाथ आरति-हरन सुमिरि पिया नंद-नंद !
मक्तमाळ उत्तर अरघ छिसी दास हरिचंद !!
जो जग नर है अवतस्यौ प्रेम प्रगट जिन कीन !
विनहीं उत्तर अरघ यह मक्तमाळ रिच दीन !!
जय दक्षम विटुळ क्यति कै जै पिय नंदळाळ!
जिन विरची यह प्रेम-गुन गुथी मिक की माळ!!

नहिं तो समर्थ यह कहाँ हरिजन गुन सक गाय। वाह मैं हरिचंद सो पामर है केहि भाय।। जगत-जाल में नित वेंच्यो पत्नी नारि के फंड। मिध्या अभिमानी पतित झूठो कवि हरिचंद् ॥ घोषी वच सों सिय तजन वज सिज मयुरा गौन। यह है संका जा हिये करत सदा ही भौत।। दुखी जगत-गति नरक कहँ देखि कूर अन्याय। हरि-इयालता में उठत संका जा जिय आय ॥ ऐसे संकित जीख सों हरि हरि-मक्त चरित्र। कवहूँ गायो जाइ नहिं यह वितु संक पवित्र ॥ हरि-चरित्र हरि ही कहाँ। हरिहि सुनत चित छाय। हरिहि वड़ाई करत हरि ही समुझत मन भाय ॥ इम तो श्री बक्कम-क्रुपा इतनो जान्यौ सार। सत्य एक नंदनंद है झूठो सव संसार॥ तासों सब सों विनय करि कहत पुकार पुकार। कान खोछि सबही सुनौ जौ चाहौ निस्तार ॥ मोरी मुख घर ओर सो वोरी भव के बाछ। कोरी लग सामन सबै मजी एक नंदछाछ ॥

हरिखन्द्रो माळी हरिपद्गतानां सुमनसां
' सदाऽन्छानां मक्ति प्रकटतर गंबां च सुगुणां ।
स्रांकृतसन्माळां कृतत इत्यस्यां रस-पदा
यतोन्येषां स्वस्य प्रणय सुसदात्रीयमञ्जूळा ॥

# प्रेम-प्रलाप





# प्रेम-प्रलाप

नखरा राह राह को नीको। इत तो प्रान जात हैं तुम बितु तुम न उप्सत हुख जी को।। धावहु केंग नाथ करना करि करहु मान मत फीको। 'हरीचंद' अठळाति-पने को कियो तुमहिं विधि टीको॥१॥

खुटाई पोरहि पोर भरी। इसिंह क्लॉड़ि सञ्जयन से बैठे बरी क्रूर कुबरी॥ स्वारब क्लोमी सुँह-देखे की इससो प्रीति करी। 'हरीचंद' दुजेन के हैं के हा हा इस निदरी॥२॥

चरित सब निरदय नाथ तुम्हारे ! देखि दुखी-जन घठि फिन घावत छावत कितहि अवारे !! भानी हम सब मॉति पतित अति तुम दयाळ तौ प्यारे ! 'हरीचंद' पेसिहि करनी ही तौ क्यों अधम स्थारे !! ३ !!

प्रमु हो ऐसी तो न बिसारो । कहत पुकार नाथ तब रूठे कहुँ न निवाह इसारो ॥ जी इस बुरे होइ नाईं चूकत नित ही करत बुराई । तो फिर मले होइ तुम ऑस्त काहे नाथ मलाई ॥ जो वालक अरुहाह खेल मैं जननी-सुधि विसर्ति। वो कहा माता नाहि कुपित है ता विन दूध न प्यावै।। भाव पिता गुरु स्वामी राजा जौ न छमा चर छावैं। सौ सिद्ध सेवक प्रजा न कोच विधि जग मैं निवहन पावैं।। दयानिधान कुपानिधि केशव करुण भक्त-भयहारी। नाथ न्याव तजते ही वनिहै 'हरीचंद' की वारी॥ ४॥

नाथ तुम अपनी ओर निहारो।
हमरी ओर न देखहु प्यारे तिज गुन-गनन विचारो।।
जी छखते अव ठीं जन-औगुन अपने गुन विसराई।
ची तरते किमि अजामेळ से पापी देहु बताई।।
अव ठीं तो कबहुं नहिं देख्यों जन के औगुन प्यारे।
ती अव नाथ नई क्यों ठानत भाखहु बार हमारे।।
तुब गुन झमा द्या सों मेरे अब नहिं चड़े फ़न्हाई।
तासों तारि छेडु नॅह-नंदन 'हरीचंद' को बाई॥ ५॥

मेरी देखहु नाथ क्षुचाछी ।
छोक वेद दोउन सों न्यारी इम निज रीति निकाछी ॥
जैसो करम करें जग मैं जो सो तैसो फछ पानै ।
यह मरजाद मिटाबन की नित मेरे मन में आबै ॥
न्याय सहज गुन तुमरो जग के सन मतवारे मानें ।
नाथ ढिटाई छखहु ताहि इम निहचय झूटो जानें ॥
पुन्यहि इम इयकड़ी समझत तासों नहि विस्वासा ।
दयानियान नाम की केवछ या 'हरिचंदहि' आसा ॥६॥

ळाळ यह नई निकाळी चाळ । जुम तो ऐसे निद्धर रहे नहिं कबहुँ पिया नॅब्बाङ ॥ हमरिहि वारी जौर मए कह तुम तौ सहज द्याछ । 'हरीचंद' ऐसी नहि कोजै सरनागत प्रतिपाछ ॥ण।

अनीतै कहीं कहाँ छों सिहए । जग-ज्यौहारन देखि देखि के कब छों यह जिय दृहिए ॥ तुम कञ्च ज्यानहि मैं निह्न छावत तो अब कासो कहिए । 'हरीचंद' कहवाइ तुम्हारे मीन कहाँ छों रहिए ॥८॥

अहो इन झुठन मोहिं मुलायो ।
फवहुँ जगत के कबहुँ स्वर्ग के स्वादन मोदि छल्वायो ॥
मलें होइ किन छोइ-हेम की पाप पुन्य दोन देरी !
छोम मूल परमारथ स्वारय नांमहिं मैं कछु फेरी ॥
इनमैं मूलि छपानिषि तुमरो चरन-कमल विसरायो ।
तेदि सो मटकत फिब्बो जगत मैं नाहक जनम गॅवायो ॥
इाय-हाय करि मोह छाँ हि कै कवहुँ न धीरज घाखौ ।
या जग जगती जोर खागिनि मै आयसु-दिन सब जाखौ ॥
करहु छपा करनानिषि केशव जग के जाल छुदाई ।
मीन हीन 'हरिचंद' दास कों देग छेड़ अपनाई ॥९॥

दीन पैं काहे छाछ खिस्याने । अपुनी दिखि देखहु कहनानिधि हमर्पें कहा रिखाने ।। माह्यर मारे हाथ जळहि इक कहत बात परमाने । महा तुच्छ 'हरिचंव' हीन सो नाहक मौहहिं ताने ॥१०॥

हमहूँ कवहुँ सुल सो रहते। क्वांदि बाळ सव निसि-दिन सुख सों केवळ कृष्णहि कहते॥ सवा सगन खीळा अनुभव मैं हग दोड अविचळ बहते। 'हरीचंद' घनस्थान-विरक्ष इक जग-दुख उन सम दहते॥११॥ कहो किमि छूटै नाय सुमाव ! काम कोघ अभिमान मोह सँग तन को बन्यौ बनाव !! ताहू मैं तुव माया सिर पैं औरहु करन कुदॉव ! 'हरीचंद' बितु नाथ कुपा के नाहिन और उपाव !!१२!।

बेदन चळटी सबहि कही । स्वर्ग जोम वै जगहि मुलायो दुनिया मूळि रही ॥ सुद्ध मेम तुव कहुँ नहिंगायो जो मुति-सार सही । 'हरीचंव' इनके फंबन परि तुव झिव जिय न गही ॥१३॥

सूरता अपुनी सबै बुलाई । इससे महा दीन किंकर सों करि के नाथ छराई ।। द्यानियान क्षमासागर प्रसु विदित नाम कहवाई । इसरे अपिंह देखि तुम प्यारे कीरित तीन मिटाई !। कबहुँ न नाथ-कृपा सों मेरे अप हैंहैं अधिकाई । तो किन तारि हीन 'हरिचन्द्हि' मेटत जागत हसाई ॥१४॥

कुद्दत हम देखि देखि तुष रीतें । सब पें इक सी दया न राखत नई निकाळी नीतें ॥ अजामेळ पापी पें कीनी जौन कुपा करि प्रीतें । स्रो 'हरिचंद' हमारी बारी कहां विसारी जी तें ॥१५॥

बड़े की होत बड़ी सब बात। बड़ो क्रोध पुनि बड़ी ह्याहू तुम मैं नाथ छकात। सोसे दीन दीन पै नहिं तौ काहे क्रपित जनात। पै 'हरिचंद' द्या-रस उमड़े डरतेहि बनिहै तात।।१६॥।

हमारे जिय यह साळव बात । दयानिघान नाम तुव आज़त हम ऐसेहिं रहि जात ॥ कौर अधी तो तरत पाप करि यह श्रुति-कथा सुनात । हम मैं कौन फसर नंद-नंदन यह कड़ु नाहि जनात ।। जह की सोचे सुने किये अध विद विद संझा प्रात । तक तरन को कारन दूजो 'हरिचन्दहि' न ख्वात ।।१७॥

अहो हिर अपुने विश्वहि देखी । जीवन की करनी करनानिधि सपनेहुँ जिन अवरेखी ।। कहुँ न निवाह हमारो जी तुम मम दोसन कहुँ पेखी । अवगुन अभिव अपार तुन्हारे गाइ सकत निह सेखी ।। करि करना करनामय माधव हरहु दुखिह अखि मेखी । 'हरीचंद' मम अवगुन तुव गुन दोदन को निह लेखी ।।१८॥

करना करि करुनाकर वेगहि सुघ छीजिए।
सिंह न सकत जगत-दाव तुरत द्या कीजिए।।
हसरे अवगुनहि नाथ सपनेहुँ जिनि देखी।
अपुनी दिसि प्राननाथ प्यारे अवरेखी।।
इस तो सब मॉित हीन कुटिछ कुर कामी।
करत रहत धन-जन के चरन की गुलामी।।
महा पाप पुष्ट दुष्ट घरमिहँ निह जानों।
साधन निह करत एक सुमिह सरन मानों।।
जैसे है तैसे तुव तुमही गित प्यारे।
कोऊ विधि राजि छेहु हम तो सबिह हारे।।
हुपद-सुता अजामिछ गज की सुध कीजै।
दीन जानि 'हरीचंद' वॉह पकरि छीलै।।१९॥

जोड़ को स्नोजि छाछ छरिए। इस अवछन पै निना घात ही रोस नहीं करिए॥

## भारतेन्द्र-मंथावळी

मघुसूदन इरि कंस-निकंदन रावन-इरन अुरारि। इन नॉबन की सुरत करो क्यों ठानत इमसों रारि॥ निबळन कों विध जस निहं पैही सॉबी कहत गुपाछ। 'हरीचंद' बज ही पैं इसने कहा खिसाने छाछ॥२०॥

पियारे बहु विधि नाच नचायों।
यह नहि जानि परी केहि मुख के बदले इतो दुखायो !
वज बिस के सब लाज गॅवाई घर घर चाव चलायो !!
हम कुल बधुन कलंकिनि कुल्टा खगरे खगर कहायो !
हम जानी बदनामी दे हिर करिहें सब मन-भायो !
वाको फल बों चल्टो दीनो मलो निवाह निमायो !!
ऐसी नहिं आसा ही तुम सों जो तुम करि दिखरायो !
'हरीचंद' जेहि मीत कहाँ सोइनिट्टर वैरि विन आयो !!२१!!

जिनके देव गुबरधन-धारी वे औरहि क्यों माने हो। निरभय सदा रहत इनके बस्र जगतहि एन करि जाने हो॥ देवी देव नाग नर मुनि बहु तिनहि नाहिं घर धाने हो॥ 'हरीबंद' गरजत निघरक नित कृष्ण कृष्ण बस्र साने हो॥१२॥

हमारे ज्ञज के सरबस मायो । किन ज्ञत जोग नेम जप संजम हथा गोरि तन साथो ॥ अप्ट-सिद्धि नव-निधि को सब फड यहैन और अरावो । 'हरीचंद' इनही के पद-जुग-यंक्ज मन-अडि बॉधो ॥२३॥

पिय तोहि राखोंगी हिय मैं छिपाय।
वेखन न देही काहु पियारे रहीगी कंठ निज छाय।।
पठ की ओट होन नहिं देहीं छुटौंगी सुसन्समुद्राय।
'हरीचंद' निघरक पीओंगी अवरामृतहि अवाय।।२४॥

तुम सम कौन गरीय-नेवाज ।
तुम साँचे साहेब करनानिधि पूरन जन-मन-काज ।।
सिंह न सकत किस दुसी बीन जन उठि धावत प्रजराज ।
विद्वल होह सँवारत निज कर निज मक्त के काज ।।
स्वामी ठाकुर देव साँच तुम वृन्दाबन-महराज ।
'हरीचंद' तजि तुमहिं कौर जे जाँचत ते वितु-छाज ।।२५॥

मै तो तेरे मुख पर वारी रे। इन कॅंक्सियन को प्रान-पिया छवि तेरी छागत प्यारी रे॥ तुम वितु कळ न परत पिय प्यारे विरह बेदना भारी रे। 'हरीचंद' पिय गरे छगाओ पैयों परीं गिरवारी रे॥१६॥

तुमरी भक्त-बक्षल्या सॉची।
कहत पुकारि कृपानिधि तुम बित्तु,
कौर प्रमुन की प्रमुता कॉची।
सुनत भक्त-दुस रहि न सकत तुम,
वित्तु धार एकहु क्षिन वॉची।
द्रवत व्यानिधि खारत छखतहि,
सॉच झूठ कहु छेत न जॉची॥
दुजी देखि प्रह्छाद भक्त निज,
प्रगटे जग जै जै धुनि सॉची।
'हरीचंव' गहि बॉह स्वाद्यौ,
कीरति नटी दसहें दिसि नॉची॥२७॥

मेरे माई प्रान-जीवन-धन माघो । नेम घरम व्रव जप तप सवही जाके मिळन अराघों ॥ जो कक्क करों सबै इनके हित इन तिज और न साघों । 'हरीचंद' मेरे यह सरवस मजौं कोटि तिज बाघो ॥१८॥ हों नमुना जल सरन जात ही मारग मोहिं मिले री कान्ह ।
करि मुठ-भेर जंक वरवस भिर रोक्यों री मोहिं अंचल धान ॥
मोंह नचाइ प्रेम चितवन लिख हैंसि मुमुकाइ नेन रहारे जोरि ।
घट गिराइ करि और अचगरी दूर खरों भयो अंचर छोरि ॥
कहा कहीं कल्ल कहि नहिं आवत करिके हिये काम की चोट ।
मन ले तन ले नैन-चंन ले प्रानहुँ ले भयो अंखियन ओट ॥
कहा करों कित जाऊँ सखी री वा थिन मो कहें कल्ल न मुहाय ।
हियो मखी आवत लिनहीं लिन हाय कहा करों कल्ल न ससाय ॥
कित पाऊँ कित अंक लगाऊँ कित वेखूँ वह मुंदर रूप ।
हाथ मिले विन किमि जिय राखों कहाँ मिले मेरे गोक्ल भूप ॥
रोअत बीतत रेन दिवस मोहिं बेबस है हों रहीं करि हाय ।
जी तन तर्ज मिलें मोहि निहचे तो जिअ त्यागों कोटि जपाय ॥
हाय कहा करों करि न सकत कल्ल रोअत ही जेई सिल जीय ।
'हरीचंद' विनु मिलें स्थाम घन मुंदर मोहन प्यारे पीय ॥२९॥

जनन सों कवहूँ नाहि चळी।

सदा सर्वदा हारत आए जानत मॉनि भड़ी !!
कहा कियो तुम बिंड राजा सों चतुराई न चळी !
वॉबन गए वॅंडाए अपुिंह व्यर्थिह वने छळी !!
भीपम नै परितेज्ञा टारी चक गहायो हाय !
अरजुन को रथ हॉकत डोडे रन में छीने साथ !!
जसुदा जू सों हाथ वंधायो नाचे मास्तम कान !
में रिनियाँ नुम्हरो गोपिन सों कहां छोड़ि के छाज !!
रिन बहु जानि छोड़ि के गोकुळ भागे मसुरा जाय !
सदा सर्वदा हारत आए मक्तन सों जलराय !!
इम सोहूं हारत ही चनिहं कवहुँ न जहां जीव !
सासों तारों 'हरीचंद' को मानि पुरानी प्रींति !!३०!!

## श्री राघे कहा बाजगुत कियो ।

स्राविक छोक-निकुंब-नायक सहज निज करि कियो ।।
बासु माया जगत मोहत छक्ति तनिक हम-कोर ।
सोई प्रमु तुव मोह मोहे नचत मोह मरोर ।।
रसन को अवल्यन बेहि आतंद्यन सुति कहत ।
सोई रसिक कहात तो सों तोहि सों मुख लहत ।।
बासु कठे जगत मैं कछु सेस नहि रहि जात ।
सोई तब रुठे विकल है दीन बने लखात ।।
जगत-स्वामी नाम के करि मेद जीन कहात ।
सो कहत तोहिं स्वामिनी यह खतिह अचरज बात ।।
रिखिन जो रस नहि लखी करि अके कोटि प्रसंस ।
सहज किय 'हरिचंद' सो करि प्रगट बल्लम-वंस ।।३१॥

तुम विज्ञ तलपत हाय विपति बढ़ी भारी हो ।
तुम विज्ञ कोट नहिं मोर पिया गिरवारी हो ।।
तुम विज्ञ कोट नहिं मोर पिया गिरवारी हो ।।
तुम विज्ञ क्याकुल प्रान धरौँ कैसे धीर हो ।
वाह मिली गर लगी पिया वल्लीर हो ।।
तुम विज्ञ स्नी सेन देखि किय नारई ।
काम ककेली जानि वान कसि मारई ।।
तुम विज्ञ वित अकुलाय वैन नहिं कहि सकी ।
मिली पिया 'हरिचंद' मई बौरी बन्हों ॥३२॥

करनी करनासिंघु की कासो कदि जाई। अति उदार गुन-गन अरे गोवरचन-राई॥ त्रनिक तुछसि दछ कें दिये तेहि बहु करि मानै। सेवा छघु निज दास की परवद सी जानै॥ अजामेळ सुत आपनो तुव नाम पुकाखो ।
ताके अघ सव दूर के तुम तुरत प्रवाखो ॥
कहा व्याध गजराज सों करनी थिन आई ।
कहा गीघ गनिका कियो ताखो तुम घाई ॥
कहा कपिन को रूप है का गुन बहिआई ।
तिन सों घोळे बन्धु से ऐसी करुनाई ॥
कहाँ सुदामा बापुरो कहाँ त्रिमुवन स्वामी ।
ताकी अग्रज सारखी किय चरन-गुळामी ॥
कहाँ न्वाळ और ग्वाळिनी करनी की पूरी ।
जिनके सँग वन मैं फिरे हरि करत मजूरी ॥
अज के मृग पसु मीळनी तुन बीरुव जते ।
वंधु सरिस माने सबै करुनानिध तेते ॥
कहाँ अधम अब सो भखी 'हरिचंद' भिखारी ।
वेहि माथो सहजहि छियो गहि वाह जवारी ॥३६॥।

मेरी तुमरी श्रीति पिया अब जानि गए सब छोगना । छाख छिपाए छिपे निह्नं नैना इन प्रगट्यो संजोगना ॥ हँसत सबै मारत मिछि चाना सुनि सुनि बाइत सोगना । ताहू पर 'हरिचंद' मिछत निह्नं कठिन मयो यह रोगना ॥३४॥।

प्राननाथ मन-मोहन प्यारे बेगाहि मुख दिखराओ। तळफत प्रान मिछे बिजु तुमसों क्यों न अवहि छठि घायो।। केहि बिबि कहीं कहत नहि छाने जिय के प्राव पियारे। अपनो नेह हमहिं पहिचानत हे ज्ञजराज-दुडारे॥ सम में जा कहें प्रीति-रीति सब भापत हैं नर-नारी। सासों अधिक विळच्छन हमरी प्रेम-चाड कछु न्यारी॥

मोह कहत कोष्ठ मिक्त बखानत नेह प्रेम कोष्ठ माखै।

तिन सब सों बिढ़ प्रीति हमारी कहो नाम कह राखें।।

समुद्रत कोष्ठ न बात हमारी पागळ सबहि बखाने।

तुमरे नेह अळीकिक की गति कहो कोऊ किमि जाने।।

जाके कहे-सुने जग रीहात सो कळु और कहानी।

हम जिमि पागळ वकत सुनत निहं तासों कोष्ठ मम बानी।।

जानत निहं परिनाम आपनो केवळ रोजन जाने।

अति बिचित्र मेरी गति प्यारे कैसे कहो बखानें।।

छूटत जग न घरम कळु निबहत रहत जीक अळुळाई।

होत न कळु निरने का हैहै तुम थिन कुंबर कन्हाई।।

कहा करें कित जाय पियारे कळुक छपाव बताओ।

'हरीचंद' ऐसे नेहिन को क्यों न घाइ गर छाओ।।३५॥।

# तुम विन प्यारे कहूँ मुख नाही।

मटक्यों बहुत स्वाद-रस-छंगट ठौर-ठौर जग मॉही !!
प्रथम चाव करि बहुत पियारे जाइ जहां छळचाने !
वह ते फिर ऐसो किय उचटत बावत उळटि ठिकाने !!
कित देखो तित स्वारथ ही की निरस पुरानी वार्तें !
अविहि मळिन ज्यवहार देखि कै विन आवत है तार्तें !!
हीरा जेहि समझत सो निकरत कॉचो कॉच पियारे !
या ज्यवहार नफा पाछे पछतानो कहत पुकारे !!
छंदर चतुर रसिक अद नेही जानि ग्रीति जिठ कीनो !
तित स्वारथ अठ कारो चित हम मळेसवहि छख छीनो !!
सव गुन होईं जुपै तुम नाहीं तो विनु छोन रसोई !
वाही सो जहाज-गळ्छी-सम गयो अहो मन होई !!

अपने और पराप सब ही जब्ि नेह अित छों। पै तिन सों संतोख होत नहिं यह अचरज जिय छों।। जानत अछें तुम्हारे बिन्नु सब बादहि बीतत सासें। 'हरीचंद्' नहिं छुटत तक यह कटिन मोह की फार्से।। ३६॥

भूछि भव-मोगन झ्मत फिखों।
खर कृकर स्कर छों इत उत डोछत रमत फिखों।
जह जह छुड़ छही इंडी-सुख तह तह अमत फिखों॥
छन भर सुस्त नित दुखमय जे रस तिनमें जमत किखों॥
कथहुँ न दुष्ट मनहि करि निज वस कामहि दमत फिखों।
'हरीचंद' हरि-पद-पंकज गहि कवहुँ न नमत फिखों॥ ३७॥

## जो पै ऐसिहि करन रही।

-तो क्यो इतनी श्रीत बढ़ाई जो न अंत निबही ।।
मीठे मीठे बचन बोलि के दानी क्यों परतीति ।
अव क्यों झांदि पराए है गए कहो कीन यह नीति ।।
जो मधुपुरी गमन तुम पहिछेहि वित राखी मन माईां ।
क्यों बुन्दावन सरद-चॉवनी विहरे हैं गळ-वाईा ।।
कहों गई वह बात तुम्हारी कहाँ गयो वह प्यार ।
कित गई प्रेम भरी वह चितविन जिहि छित छाजत मार ॥
'पहिछे कहि देते हम सों मिह निबहैंगो यह प्रेम ।
'हरीचंद' यह दगा दई क्यों ठानि शीति को नेम ॥३८॥

प्राननाथ जननाथ भई सव भौति तिहारी। थिगरी सवही भाँति कोऊ नाहिंन रखवारी॥ कहा करें कित जाय ठौर नहिंकतहुँ छखाई। सव भाँतिन साँ दीन भई होउ छोक गॅबाई॥ माने घरम न एक रही तुव पद अतुरागीं। कठिन करम अरु ज्ञान छखत दूरहि वें मार्गी ।। सब पट-बळ अग्रिमान न कोड कहें तन सम जान्यो। हित अनहित नहिं छस्यो जगत काहवै न मान्यो ॥ काह की नहिं होड़ रही कोड कियों न अपनो । ऐसी वेसच जगत वसी मन वेखत सपनो।। भळी वात जेहि जगत कहत सो एक न कीनी। रही क्रचाळन सनी सदा गति अपजस पीनी।। काह सों नहिं डरीं रही यह चैर वढाई। अनिहत जगहि बनायो निह सीसी चतुराई ।। महामोह मै वही सदा दुख ही दुख पायो। रोअत ही करि हाथ हाय सब जनम गॅवायां।। स्रस केहि कहत न हाय कवीं सपनेहें जान्यी। जग के स्वादन हूं कहूं नहिं कवहूं पष्टिचान्यौ ॥ डमिंग डमिंग के सदा रहीं रोमत दुख मानी। कोड सों मरम न कहा रही मन फिरत दिवानी !! 'हरीचंद' कोन भौं ति निवाही प्रीति तुम्हारी। पें अव सो नहिं चळत हहा प्यारे वनवारी ॥३९॥-

खोजबू न छीनो फेरि नैन-बान मारि कै ! तक्ष्यत ही छोदि गयो घायछ करि हारि कै !! मींह की कमान सान गुन अंजन छाकि कै ! काम जहर सो बुझाइ मारची मोहिं लाकि के !! व्याकुछ ही तडपत वेहि स्था नाहि आवई ! थानिप पानिप पिआइ मोहि ना जिआवई !! पानेष्ठ अवसाने तन व्याकुछ भई मारी ! 'हरीचंह' निरदे मन-मोहना सिकारी !!४०!!.

जहाँ तहाँ सनियत अति प्यारो प्यारे हरि को सुखद बिसद जस। करन रंध्र मैं स्वत सुधा सम सीवछ होत हियो सुनि अति रस।। सजामेळ गज सों जो कीनी दीन सुदामा कों जु कियो हित। सबरी कपि गनिका की करनी नाथ-कृपा गावत सब जित वित ॥ बधिक बिराध ज्याघ जवनाविक तारे छिनक बार छागी नहिं। पावन कियो पुछिन्दी-गन कों दै कुच-कुंकुम-जुत-पद्-रज महि॥ साँ ति अनेक बिबिघ विधि बरनित क्रागिनित गुनगन गथित मथित श्रुति । जहाँ तहाँ सुनियत सबके मुख श्रवन सुखद संतत हिय हित अति ॥ कोड जस कोड गरीव-नेवाजी कोऊ पवित-पावनवा गावत । दीन - बंधु - ताई हितकारी सरस सुभाव नेह बरसावत ।। चूप नारी द्रौपदी आदि सम प्राम नगर नारी-नर! गावस हियो भरयौ आवत सुनि सुनि कै गोविंद नामांकित जस सुंदर ॥ -कहें छी कहीं कहत नहिं आवत जो हरि करत पतित-हित कारन।

'इरीचंद' सरनागत - वत्सळ दीन-द्यानिष्टि पवित - चवारन ॥४१॥

मनवत मनवत है गयो भोर !
खिसत निसा-नायक पिट्यम दिसि सोर करत तमचोर !!
पियहि सवै निसि जागत बीती खरे खरे कर जोर !
जाळस वस अव ळरखरात पग निरखत तुव हम कोर !!
क्यों सिख प्रेमहि छाज ळगावित करिकै बूया मरोर !
'इरीचंव' गर छमु चिठ पिय के हों तोहिं कहत निहोर !!४२!!

आबु मेरे मोरहि जागे भाग ।

बार पिया तिया-रस-मीने खेळत हम खुग फाग ॥

मळी हमें मूळे तो नाहीं राख्यों जिय अनुराग !

साँह मोर एक ही इमारे तुव बावन की छाग ॥

मंगळ मयो मोर मुख निरक्षत मिटे सक्छ निसि दाग ।

'हरीचंद' आओ गर छागो साँचो करी सोदाग ॥४३॥

हम तुम पिया एक से ग्रेड ।

मानौ विलग न नेक साँवरे घट बढ़िके निर्दे कोड ।।

तुम बागे इसहूँ निस्ति चागे विय सँग कोइत बाट ।

सरे विताई निस्ति हम दोडन मनवत पकार कपाट ।।
सिथिक वसन तुमरे औ हमरे भोगत पलरा कात ।
बाकी गति दोजन की आलस इत कत जावत जात ॥
अरुनारे हम अंजन फैर्स्यो विलसत होड़ इरास ।

हुटे वन्द कहा कंचुकि के लपटत लेत चसास ॥

हम तुम एक प्रान मन दोड बार्में कहा न मेतृ।

(हरीचंद' देखाड़ विन अम सों वोड के मुख स्वेद ॥४॥।

## भारतेन्द्र-अंथावछी

ईसन

गोरी-गोरी गुजरिया मोरी कान्ह्रर तट के संग छिछत जयुन-चट तब बसंव करि होरी। सोमा सिन्धु बहार अंग प्रति दिपति देह दीपक सी छिब आते युस सुदेस ससि सों री॥ आसा करि छागी पिय सों रट पंचम सुर गावत ईमन हट मेच बरन 'हरिचंद' बदन अभिराम करी बरजोरी। सार्रगनैनि पहिरि सुहा सारी मयो कल्यान मिछे श्री गिरिधारी छिब पर जन हन तोरी॥४५॥

प्यारे की छुबि मनमानी सिर मोर मुकुट नट मेस घरे मेरे घर आए दिळजानी। चतुर सिळारी गिरिघारी हॅसि हॅसि गर छाए मन भाए 'हरिचंह' न सुरत मुळानी ॥४६॥

प्यारी जू के विछ पर बिछ बिछहारी। जा मिस बसत कपोछ न अनुद्धिन छघु बनि पिय गिरधारी॥ पिय की दीठ चीन्ह मनु सोहत छागत छति ही प्यारी। 'हरीचंद' सिंगार तत्व सी छिस मोहन मनवारी॥४७॥

कहु रे शीवल्लम-राजकुमार । दीन-उधारन आरति-नासन प्रगट कृष्ण अवतार ॥ काहे तू मरमायो डोल्य साधन करत हजार । यह मन-रुज क्योह नहि जैहै विना चरन-उपचार ॥ कौन पतित सों प्रेम निवहिष्टै जो बहु अध-आगार । श्रुति-पुरान कल्ल काम न ऐहै यह तोहि कहत पुकार ॥ बुरे दिनन को साथी नहिं कोठ मात-पिता-परिवार । 'हरीचंह' तासों विट्ठल सजु करे यहै श्रुति-सार ॥४८॥ जौ पें श्रीबड़म-युवहिं न जान्यो । कहाँ मयो साधन अनेक मै परिकै ह्या मुखन्यो ॥ बादि रसिकता अरु चतुराई जौ यह जीअ न आन्यो । सर्पो हथा विषया रस छंपट कठिन फरम में सान्यो ॥ सोई पुनीत प्रीत जेहि इनसों ह्या वेद मिथ झान्यो । 'ह्रीचंद' श्रीविट्टल वित्त सब जगत स्ठ करि मान्यो ॥४९॥

पितत-वधारन नाम सही । श्रीवञ्जम-विट्ठल विज्ञ दूजो नेह निवाहन-हार नहीं !! साधन हुया न करू मन लंपट मूलि जुद्धि क्यों जात वहीं ! कोऊ कल्लू काम नहिं ऐहै क्यों बोल्ड करि मही-मही !! दीनन को हित नाहिंन दूजो यहै वात करि सपय कहीं ! 'हरीचंद' से अधम-क्षारन अरे यही इक् यही-यही !!५०!!

निर जीयो मेरो श्रीवञ्चम-कुछ ।

माथा मत सर ।तेमिर दिवाकर
प्रेम, अमृत पथ रस सागर-पुछ ॥

कि सक-गत-उद्धरन रसिक-जन
सरन-करन विरद्दिन दिरहाकुछ ।

'हरीचंद' देवी जन प्रियसम
पतिन-उद्धरन महिमा अन-पुछ ॥५१॥

श्रीवक्कम प्रभु मेरे सरवस । पत्नौ दृया करि जोग जाय कोच हमको तो इक यहै परम रस ॥ इमरे सात पिता पति बंधू हरि गुरु मित्र घरम घन कुळ जस ।

## मारतेन्द्र मंयावळी

'इरीचंद' एकहि श्रीवल्लम वजि सब साधन मए इनके बस ॥५२॥

गीत

वना मेरा व्याह्न खाया है। बना मेरा सब मन-भाया है।। बना मेरा छैछ छबीला है। बना मेरा रंग-रॅगीला है।।

बनरा रॅगीला रॅंगन मेरा सबन के दग झावना। सुंदर सलोना परम लोना स्थाम रंग सुद्दावना।। स्मति चतुर चंचल चारु चितवन जुवति-चित्त-चुरावना। स्याद्दन चला रॅंग-रस-रला लसुसति-छला मन-सावना।।

> वना के मुख भरवट सोहै वे। बना देखन भन मोहै वे॥ बना केसरिया जामा वे। बना छखि मोहत कामा वे॥

छित कान मोहै स्वाम अनि पर छखत सुंदर नेहरा। सिर जरकसी चीरा मुकाए खुछा विस पर सेहरा॥ कटि छिछत पटुका वैंघा सुहा सुमग बोहरा तेहरा॥ जियमें हमारी नवल दुछहिन-हेत घरे सनेहरा॥

> बना के नैना बॉके वे। बने दोनों मद छाके वे।। बना की मौद्द फमाने वे। बनी का हिस्सरा छाने वे।।

छाने बना का नवछ हिसरा सींह बॉकी व्यार की । जुलकों बनी चलकों जिया की हिलत मोहन मार की ।। 'कर सुरख मेहनी पग महावर लपट असर अपार की । जिय वस गई सुरत निवानी दूळहे दिखवार की ॥

> वना मेरा सव रस जाने वे। वना प्रीविह पहिचाने वे॥ वना चतुरा रस-वादी वे। वनी-रस-अघर-सवादी वे॥

रस बाबर खादी बनी का अँग-अंग रस कस के अरा । जिय प्रेम मानै नेह जानै सकल गुन-आगर खरा ॥ विधि मदन मानी छवि गुमानी नवल नेही नागरा । निधि रसिककी 'हरिचंद' सरवस नंद-बंस बजागरा॥५३॥

#### छावनी

सस्ती चछो सॉवला दूळह देखन जावें।
मचुरी मृरत छित कॅलियॉ काल सिरावें।।
नीली घोड़ी चित्न वना मेरा वन आया।
मोछे मुख मरवट सुंदर छगत सुद्वाया।।
जामा वीरा जरकसी चमक मन भाया।
सूद्या पटुका कि कसे यका छित लाया।।
हायो मेंद्वी मन हायो हाथ चुरावें।
मचुरी मृरत छित कॅलियॉ काल मिरावें।।
सिर मौर रॅगीला तुरों की छित न्यारी।
मोवी छर गूया सेहरा मुख मनहारी।।
मूलों की वेनी झित्रया छटके प्यारी।
सिर-पेंच सीस कानन इंडल छित मारों।
संपुरी मृरत छित कॅलिया आज सिरावें।।
मुंचराछी अलकें नैनन को छित मावें।
मचुरी मृरत छित कॅलिया आज सिरावें।।

## भारतेन्द्व-प्रन्यावळी

तैसी दुछहिन सँग श्रीवृपमानु-कुमारीं।
मीरी सिर सोहत अंग केसरी सारी।।
मुख वरवट कर मैं चूरी सरस सँवारी।
नक्ष्वेसर सोभित चितहि चुरावनवारी।।
सिर सेंदुर मुख में पान अधिक झवि पार्वे।
मघुरी मृरत छिल अँखियाँ आज सिरार्वे।।
सिल्यन मिछि रस सों नेह गाँठ छै जोरी।
सिल्यन मिछि रस सों नेह गाँठ छै जोरी।
रिह वारि-फेरि तन मन धन सब तन नोरी।।
गावत नाचत आनंद सों मिछि के गोरी।
मिछि हसत हसावत सकत न कंकन झोरी।।
'हरिचंद' जुगछ झिष देखि वधाई गार्वे।
मधुरी मृरत छिल अँखियाँ आज सिरार्वे।।

ईमन, ताल नाम गर्भित जै सादि ब्रह्म जौतारी इक अळख अगोचर-चारी। ळ्यूमीपित चन जळद बरन तन रुद्र तीन हग चार वदन पित सुन्दर गरुड़ सवारी। कहा कहों री रूपक हिर को चळत कवहुँ धीमे कहुँ दुत गति खंदाबन घनवारी॥ सुफळ कतळ कर जुळुफ बनी सिर मक्त जनन के आड़े आवत 'इरीचंद' यह सृष्टि रची रचि अचिर चरचरी सारी॥ थ्या।

## काषमी

तुम वितु व्याकुछ विख्यत वन-वन वनमाछी। मति कर विखंय उठि चछु वेगहि सुतु आछी।। तुव ध्यान घारि घरि वंसी अघर वजावें। भरि विरह नाम न्से राघा राघा गावें॥

तुव आगम सुमिरत छन-छन सेज सजावें। मग छखत द्वार पर बार बार पठि घार्वे ॥ मुरलात देखि त्रव विना सेज कहें खाळी। मतिकर विखंब चिठ चल्र बेगहि सुनु भाडी ।। संजोग साज सिंगार न तुष बिन्न भावें। तन चंद चॉदनी औरह बिरह जरावें।। जल चंदन माला फूल न कर्जु सुहार्वे। तुम आगम बिस कर मीजि मीजि पह्नवार्वे ।। मई रैन चैन वितु इसन मदन विख व्याछी । मति कह विलंब चिठ चलु बेगहि सुनु आली !! अपने अपराधन कबहूँ वैठि विचारै। तुव मिलन मनोरथ अल-वल बैंन उचारे।। कवहूं संगम-सुख सुमिरत हियरो हारै। कवहूं तेरे गुन कहि कहि धीरज धारै।। मई रात ऊजरी दुस्त वियोग सौं फाछी। सित कर बिलंब चिठ चल बेगहि सुनु आछी ।। ञ्चमिरव तोहि दग भरि रहत स्थामं सुखदाई। गद्गद गड वचनह बोडि न सकत कन्हाई।। पिय दुखित दसा देखी नहि अब दो जाई। ं कर जोरत मिळ अब मोहन सों सिल घाई।। 'हरिचंद' मनावत पूर्व आई छाछी। मति कर विखंव चठि चळु वेगहि सुनु माछी ॥५६॥

अष्टपदी

रासे रमयति कृष्णं राघा । • इति निवाय गादाळिंगन छत इत विरहातप-वाघा ॥

## भारतेन्द्र-अन्यावळी

आऋिष्यति चुम्बति परिरम्भति पुनः पुनः प्राणेशं । सालिकमावोदयशिथिछायित मुक्ताऽकृष्वितकेशं ॥ **मुजळिकाबन्धनमावर्ज्ञ** कासकल्पतरुक्तं। सीमन्तिनी कोटिशतमोहन्युन्द्रगोकुळमूर्यं।। स्वार्डिंगनकण्टकित-ततु-स्पर्शोदितमदनविकारं स्बल्पि वचनरचन श्रवण स्बल्जितीकृतरतरति-मारं॥ रविविपरीवडाङसाङसरस छसिव मोहिनीवेशं। सीत्कारमोहितप्रमदादत्त्वमाधवादेशं ॥ तिल हुं क्रविद्विगुणसुरतपणश्र मळोळित निजासेचनकसिचित शशधार-मुख-स्वेद्पीयूर्वं ॥ वात्स्यायनविधिविहितषडङ्ग विळक्षण रक्षण दक्षं। चतुराशीति चतुर तरता पृत कामकलाकलपक्षं॥ स्वेद-सुगंघविमूर्च्छितालिङ्ख सहिकिङ्किणिकलरावं। नखदानाधरखण्डनजनितोद्धटसहचारीमावं कठिनक्कचासवेंन शिथिछीकुतकरकङ्कण्युजवन्वं प्रतिसुद्रिवसिंदूरकजालादिक सुख हुत्य स्कन्धं ॥ निशावसानाजागर जेनित सखीजनमोहितं तन्द्रे। गायति गोक्कचन्द्राप्रज कवि हरिखन्द्र कळचन्द्रे ॥५७॥

## गरबो

थारे मुख पर सुंदर क्याम, छद्दरी छट छटके छे। जे ने जोईने म्हारो मन छाछ, जाइ-जाइ अटके छे।। यारा सुन्दर नैन विशाछ, प्यारा अति रूढा छे।। जेने जोईने जग ना रूप, छागे मूँढा छे।। थारा सुन्दर गोछ कपोछ, गुछाव जेव्हा फूल्य छे।। जेने जोईने मन-अमर, जुवितको ना मूल्या छे।। तारे कुंठे वे वधनसा, मनोहर सोहे है ! जेवा नव ससिना वे कटकां, छसतां मोहे हे !! तारा बोळी अमृत सनी, करण-सुस्तवाई हे ! जेने सांग्हड़तां मन जाय, एही मिठाई हे !! तारो नस सिस्त रूप अनूप, सोमा प्यारी हे ! जेनी सोमा छसीने 'हरीचन्द' विद्वहारी हे !!५८!!

वाला चक्टम सुमिरण करता सहु दुस्त मागे है ।
केनो सङ्गल्यम युम नाम अमृत जेनो लगे हे ॥
केनो सुन्दर स्थाम सरूप कृष्ण नेनो सोहे हे ।
केने कंकुम विलक्ष ललाटे म्हारूँ मन मोहे हे ॥
केने नैणा जुगल विशाल कृपा-रस भरी रह्या है ॥
केमा राषा कृष्णना रूप शोमा करी रह्या है ॥
केमा राषा कृष्णना रूप शोमा करी रह्या है ॥
केनी लॉवी लॉवी वॉहों शोमा पाप है ।
केनी लरणे जन ना शरण तीर्यमय समये हे ।
केने जेॉवॉ जनना चित्त मिया थाय निमये हे ॥
म्हारा लक्षमन-नन्दन प्यारा गुरु केह्नाये हे ।
केना पद-रल पर 'हरिनंह' विल विल शाप हे ॥५९॥

## कविस

जानि विन पीतम सहाय लै वसंत काम, इनहीं कबंदुं भहा प्रख्य प्रचारे हैं। आयो जानि बाज प्रान-प्यारों 'हरिचंद' है कै, सीतळ सुगंध मंद मंद पग धारे हैं। मूँदि दै झरोखन कों सारि परवान जामें, आवे नाहिं क्योंहूं पौन स्रतिवजमारे हैं।

## भारतेन्द्र-प्रन्यावछी

हुम्मन न देहीं इन्हें सपनेहूं अंग यह , वेई भारें माग है है अंग जिस जारें हैं ॥६०॥

ह्य चले हाथी चले रय चले प्यादे चले,

ऊंट चले रेल चली तार घाय के चली !

सूर चले चंद चल्यों तारा चलें दिन चल्यों,

रेन चली जिन चले पल पल में टली !

बाप चल्यों वेटा चल्यों नारि चली मीत चले,

'हरीचंद' चली देव-दानव की मंहली !

प्रति जुग प्रति वर्ष प्रति मास प्रति दिन,

प्रति चरी प्रति जिन लगी है चला-चली !!६१!!

गीरी

प्रात पिया के गुल-गत सुनी री सहेळी आय ।
सुमिरत गर मिर आवत मोपें कहा न जाय ॥
हों निकसी घर बाहिर पिय मिळे मारग मोह ।
मो पग झांह झुआई प्यारे मुकुट की झांह ॥
मो एग झांह झुआई प्यारे मुकुट की झांह ॥
से एग जल मिर आयो लखि के लल्ल सनेह ।
वेबस मन सयो व्याकुल कॅपि सिथिल मई वेह ॥
लखि मग वहु जन हों कहु बोलि सकी नहि हाय ।
मुख की झांह मिलायो मुख पिय तब चलि घाय ॥
नेव चलान मिस लै मम पग-तर की घूरि ।
हा हा नैन लगाई मोहन जीवन-मूरि ॥
चिल चिल आगे पाछे लहु भयो मंदराह ।
खनुवर साव दिखायो मान-जीवन जहुराह ॥
इक दिन भवन सकेली दुपहर बैठी मीन ।
आए भेस बनाए सुंदर राधा-रीन ॥

चठन चढ़ी आदर हित छखि पिय मोहन मैन। बारत इसि बैठाई किंह कि सादर बैन ॥ होडी गृहि अस निरखत इक टक भरि हुग नीर। मुज गृहि कसि हिय छाई प्रान-पिया वळवीर ॥ इक चुम्बन हित समकत जब की मैं छछचाय । तब हों सी सी सीलेंड प्यारे फंड लगाय !! देखि सकी न पिया अख नीचे है गए नैन। तव हों में हम चून्यो सिर हिय घरि सुल-दैन !! मम हुग जळ-कत देखत पिय अति ही अकळाइ । कसिकै डिए छगायो निज दग जछ बरसाय !! मम मुख-ससि-विसि निरखत पिय हुग मए चकोर 1 मे आनंद-वन 'वातक देखत मेरी ओर ॥ मम मुख पिय मुख पावत मम-मय मे पिय-प्रान । **बाहर-मय मोहि कीन्ही** प्यारे चतुर स्वान ॥ इक मुख गुन-गन अगनित कैसे कहीं बनाय ! हिय समगत गर रूंघत नैन रहत हार छाय।। परम मधुर नित नतन कहें की कहिए गाय। 'हरीचंव' पिय गत-गत जीवन एक स्पाय !!६२!।

## हिंबोड़े का प्रसंग

एरी इरियारी माँ हि नीकी खात छागे तोहि , सारी इरियारी जासो तूही इरि प्यारी है । बुन्दाबन-वेनी तू प्रसच्छ मनो बाज मई , इरिड्ड की परम वियोग-ताप-द्वारी है । गौर-क्याम-एकता रहस्य मलु प्रकट कियो , इरि में सब मई सोई इरित सिंगारी है ।

## भारतेन्द्र-प्रन्यावळी

# 'हरीचंद' हेतु हरि कळप वरोवर में , छपटि रही कीरवि की बेळि हरियारी है ॥६३॥

## दीपावली का पव

कंज-महल रतन-खनित जगमग प्रतिविम्बन स्रित सोमित ब्रज-बाल-रचित हीप-मालिका। इक-इक सत-सत उसात सो छदि वरनी न जात जोतिमई सोहति संदर अराखिका।। मानह सिस्मार चक्र उद्भगन सह इसत गगन **चदित मुद्दित पसरित इस दिसि छ्जाछिका** । मेट यौ तम तोम तमकि वह रवि इक साथ चमकि. अगनित इमि बीप करें कीन तालिका ।। सोरह सिंगार किए पीतम को व्यान हिए. हाथ लिए मंगलसय कनक शालिका। गावत मिछि सरस गीत शब्दन मुख परम प्रीत, आई मिडि पुजन प्रिय गोप-वालिका ॥ राघा-हरि संग इसत प्रमुदित मन हेरि इसत. जुग मुख छवि छूट परत गोख-जालिका। 'हरीचन्द' छवि निहार मान्यौ त्यौहार चार, धनि-धनि दीपावळि सव ज्ञज-रसाळिका ॥६४॥

## जीव का देन्य

कहिए अब छों ठहर बी कीन । सोई मान्यो तुब सान्हें सो गयो परिखयी जीन ॥ नारद विकासित्र पराशर महा-महा तप-स्नानि । असन बसन तजि बन में निवसे जन कहूँ कंटक जानि ॥ तिनहूँ की जब मई परिच्छा तव न नेक टहराए।
माया-नटी पकरि तिनहूँ कहँ पुतरी से नचवाए।।
सो ने जग मैं वसत विषय के कीट पाप में पाने।
तिनको तुम परसन का चाहत हम तो अध अनुरागे।।
अपुनो विरुद्द समुद्दि करनानिधि निज गुन-गनहिं विचारी।
सव विधि दीन दीन 'हरीचंद्दि' कीजी तुरत च्यारी।।६५॥।

प्यारे मोहिं परिक्षिप नाही ।

हम न परिच्छा जोग तुम्हारे यह समुझहु मन माही ।
पापहि सों चपस्यौ पापि में सगरो जनम सिरान्यो ।।
तुव सनमुक्त सो न्यान-तुळा पें कैसे कै ठहरान्यौ ।
कीटहु तें जति तुच्छ मंद मति कथम सबहि विधि हीना।।
सो ठहरै किमि जॉच-समय में जो सबही विधि दीना ।।
व्यानिधान भक्त-बत्सळ करुनामय मय-अयहारी ।
देखि दुखी 'हरीचंदहि' कर गहि वेगहि छेडु डवारी ।।६६॥

साँझ सबेरे पंछी सब क्या कहते है कुछ तेरा है! हम सब इक दिन चढ़ जाएँगे यह दिन चार वसेरा है!! बाठ वेर नौवत वज-वजकर तुझको याव दिछाती है! जाग-जाग तू देख घड़ी यह फैसी दौड़ी जाती है!! बाँधी चळकर इघर छघर से तुझको यह समझाती है! चेत चेत जिवगी हवा सी छड़ी तुम्हारी जाती है!! पत्ते सब दिछ-दिछ कर पानी हर-हर करके वहता है!! हर के सिवा कौन तू है वे यह परवे में कहता है!! दिया सामने खड़ा तुम्हारी करनी पर सिर घुनवा है! इक दिन मेरी तरह बुझोगे कहता तु नहिं सनता है!! रोकर गाकर हैंसकर छड़कर जो मुँहसे कह चळवा है। भौत-मौत फिर मौत सब है येही शब्द निकछता है। वेरी ऑख के आग से यह नती वही जो जाती है। योंही जीवन वह जायेगा यह तुझको समझाती है। सिछ-खिछकर सब फूछ त्राग में कुन्हछा-कुन्हछा जाते हैं। वेरी भी गत यही है गाफिछ यह नुझको दिखछाते हैं। इतने पर मी देख भी सुनकर क्या गाफिछ हो फूछा है। 'हरीचंद्र' हरि सवा साहब उसको विद्युक्त मूळा है।।

#### कविच

बह द्विजनर इस अघस महान वह अति ही
संतोपी में तो छोभ ही को जामा हीं !
बह श्रुति पड़्यो महामृद द्वुद्धि मेरी उन
तंदुछ दियो हीं मनहूँ सो निहकामा हों !
'इरीकंन' आह बनी एक बात दीनानाय
यासों मोहिं राखि छेहु जो पं अध-धामा हों !
बाडपने ही सों सखा मान्यों है तुमहिं एक
हीन हीन हीन हीं में याही सों सुदामा हों ॥६८॥%

होह कुछ-नारी ऐसी धात क्यों विचारी बामें प्रति अब भारी यह कहत पुकारी हैं। यही करनी है जो तो खोजी कोऊ घनी बछी हैं। तो निज नारि के वियोग में दुखारी हैं।

<sup>#</sup> नवीषिता हरित्यंत्र चिन्द्रका एं० ११ सं० १-३ ( नवं० मीर दिसं० सन् १८८२ ई० ) में प्रेम-प्रकार नाम से ५० पद प्रे क्रमें में, जिनमें में केवल भी सम्य संग्रहों में नहीं आप हैं, अतः वे इसी संग्रह के अंत में है दियु गए हैं। —संगादक।

'हरीजंह' याही सों झुदामा वतरात इमि छॉड़ी मेरो हाथ ना तो देहो शाप मारी हीं। द्वारिका मैं जाइ के पुकारिहों हरिहि मोहिं काहे दुख देत मैं ती वाम्हन मिखारी हों।।६९॥

कितै गई हाय सेरी कृटिया परन झाई
साढ़े तीन पादडू की खटियों कहा मई।
कितै गए जनम के जोरे माटी-मॉड सेरे
सहसन ट्रक की क्यरिया कितै गई।
'इरीचंद' कहत सुदामा बिळखाइ इत
छाई किन राशि मनि-कंचन महामई। और जो गयो ता सहि जैही कोऊ भाँति पै
वताओं कोऊ हाय सेरी बाम्हनी कहाँ गई।।७०।।ः

परत-कुटीर मेरी कहाँ बहि गयी इत कंचन महल केंचे ठाड़े हैं महा विचित्र । सृत्तिका के भॉड़्डू बिलाने मेरे कंबा सह दूटी पटरी मैं बरी पोयी हू गई पवित्र । 'इरीचंद' नारिडू को खोज ना मिलत कहूँ रोक्षत सुवामा हाय कैसो भयो है चरित्र । मिलन सो रही-सही घरहू बजारयो वाह हारिका के नाथ मली मित्रता निवाही मित्र ।।७१॥।

फळ दियो भीछनी अजामिल उचार्यो नाम गिद्ध कियो जुद्ध, गम कल्किंग चढ़ाई है। गोपी-गोप नेष्ट कीनों केवट चरन घोयो सेवा करी भील कपि रिपु सो छराई है।

'हरीचंद' पद को परस सुनि-नारि छद्यौ गनिका पढ़ावतं सवा को नाम गाई है। इनके न एकी गुन औगन सबै के मोमै एतेड पै वारी वर्षे आप की बराई है।।७२॥ देखि के काळी कराळी महा हरि बुद्धि न ता पद माँ हि घँसी है। - उदमी के बहु वैभव चाहि न छाछच में मति मेरी फॅसी है। त्यों 'हरीचंव' सरस्वति सेइ न ज्ञान के व्यानन मै इलसी है। चाकर हैं जल सॉबरे के जिन टेटिन ऊपर फेंट कसी है ॥७३॥ जो बिन नासिका कान को बढ़ा है ता दिसि बढ़ि न नेक घॅसी है। निर्गुन जौन निर्जन है छवि ताकी न या जिय माहि घेंसी है। त्यों 'हरिचंद ज़' सीस सहस्र के देव में इच्छा न नेक गंसी है। चाकर हैं जन सॉबरे के जिन टेटिन कपर फेंट कसी है। 10811 कोटे हैं कोटिहि बात रुचै मोहि यासों न जाल में बुद्धि फॅसी है। गुंज हरा परे देखि नरामधि दृष्टि वहीं मम जाय बँसी है। त्यों 'हरिचंद जू' मोर-पत्नीयन गौयन देखि महा हलसी है। चाकर हैं जल साँघरे के जिन टेटिन रूपर फेट कसी है। 10411 छोचन चारु चकोरन को सख-दायक नायक गोप ससी है। होत हियो हरियारो बिळोकत कंठ हरा हरि के तळसी है। पालक हैं 'हरिचंद' को वौन जो नंद को बालक लोक जसी है। चाकर है जल सॉवरे के जिन टेंटिन ऊपर फेंट कसी है।।७६॥

# गीत-गोविंदानंद .

इत्बिंद्र चंद्रिका सं॰ ५–६ भवं॰ सन् १८७० ई॰ से अफ्॰ सन् १८७८ ई॰ तक



# गीत-गोविंदानंद

## वोहा

मिरत नेह नव नीर नित वरसत सुरस अथोर ! जवित सहौकिक घन कोऊ छिल नाचत मन मोर !! १ !! रिसक्-राज सुव-वर विवित्त प्रेमी प्रिय-पद-सेव ! राधा-गुन-गायक सवा मसु-वच जय जयदेव !! २ !! कहूँ कविवर जयदेव-वच कहूँ मम मिर्त अवि हीन ! ये दोव हरि-गुन-गामिनी एहि हित यह सम कीन !! ३ !! रिसकराज जयदेव की कविता को अनुवाद ! कियो सवन पे निह् छुछी तिनमें तीन सवाद !! ४ !! मेटन को निज जिय खटक वर घरि पिय नेदनन्द ! विनहीं के पद -वछ रच्यो यह प्रवंध हरिचंद !! ५ !! जिस बनिता के चित्र में निह कछु हास-विछास ! ये जेहि सो प्रिय सो छहत वाह में सुखरास !! ६ !! वैसहि गीत - गुविंद अवि सरस निरस मम गीत ! ये जिन कहूँ प्रिय तीन ते करिहें यासो प्रीत !! ७ !!

## भारतेन्द्र-ग्रंथावडी

## **मंगताचरण**

मेघन तें नम छाय रहे, बन-सूमि तमालन सों मई कारी। सोंझ समै डरिहे, घर याहि छपा करिके पहुँचाबहु व्यारी। यों सुनि नंद - निदेश चले दोट छुंजन मे बृषमातु-दुलारी। सोइ कलिंदी के कुल इकंत की, केलि हरें मन-भीति हमारी॥ ८॥

## वोद्या

वाणी चारु चरित्र सों, चित्रित जो पिय मीति।
पद्मावित पद दास जो, जानत कविता - रीति॥९॥
सोई कि जयदेव यह, गीत - गोविंद रसाछ।
रच्यो कृष्ण कळ केळिमय, नव प्रबंध रस-जाळ॥१०॥
जौ हिर सुमिरन होइ मन, जौ सिंगार सों हेत।
वौ वानी जयदेव की, सुनु सब सुगुन-निकेत॥११॥

#### सबैया

बेद्-उघारन मंदर-वारन भूमि-उबारन है बनवारी। दैत विनासी बिंछ के झिंछ झय-कारक झिंतन के असुरारी॥ रावन-मारन त्यौं इल्ल-धारन बेद्द-निवारन क्लेच्झ-सुदारी। यों दस रूप-विधायक कुष्णहिं कोटिन्ह कोटि प्रनाम हमारी॥१२॥

## राग सोरठ

जय जय हरि-राघा-रस-केळि ।ॐ तरिन तन्जा - तट इकंत मैं बाहु बाहु पर मेळि ॥भूव०॥ एक समै हरि नंदराय सँग रहे बाट मै जात । तितही श्री राघा सुख-साघा खाइ कड़ी हरखात ॥

क्ष्म्य संग्रहाचरण में बारहो रस हैं। इसमें वयाक्रम खंगार, अवसुत, वीर, रीह, भवानक, हास्य, वास्त्रस्य, कवणा, वीशस्त्र, सक्य, माधुर्य और चौत हैं। (चंद्रिका)

## गीत गोविंदानंद

हिर - माया करि मेज बुळाए खाए घेरि अकास । साँझ समय मुन छहि तमाळ तक मई स्थाम मुखरास ॥ देखि नंद भय करि स्थामा सो बोळे बैन रसाळ । यह डरपत छिक के ऑधियारी बारो मेरो छाछ ॥ आगे हों . लै जाइ सकत निहं मई मयानक साँझ । राघे करिके दया थाहि तुम पहुँचाओ घर माँझ ॥ इसि मुनि नंद-निदेस चळे दोठ विहरत जमुना-तीर । 'हरीचंद' सो निरक्षि जुगळ-छूवि हरी हगन की पीरक्ष ॥१३॥

#### राग साख्य

जय जय जय जगदीश हरे ।

प्रत्य संयानक जलनिधि जल घाँसि प्रमु तुम बेद उघारे !

करि परावार पुच्छ निज विहरे मीन सरीरिह बारे !! शु॰ !!

किरि परावार पुच्छ निज विहरे मीन सरीरिह बारे !! शु॰ !!

किरिन पीठ मंदर मंथन किन छिति भर तिल सम राजे !

गिरि चूमनि सुद्दरानि नीद-वस कमठ रूप अति छाजे !! जय॰ !!

कनक-नयन-वम रुविर छोट मिलि कनक वरन छवि छायो !

रद आगे घर ससि कलंक मतु रूप बराह सुद्दायो !!जय॰ !!

कर-नख-केतिकेपत्र अग्र अलि-कनककसिपु तन फार्यो ! .

खंभ फारि निज जन-रच्छन-वित इरि नरहरि-वपु घार्यो !!जय॰ !!

अद्भुत वामन वनि विल छिलके तीन पेंद्र जग नाज्यो !

इरसन सजन पान समन अच निज नख जल थिर शाव्यो !!जय॰ !!

अभिमानी छत्रीगन विध तिन रुविर साँवि घर सारी !

इसकद्स वार निळ्त्र करी मुन दरि सुगुपति-वपु-धारी !!जय॰ !!

इस दिस इस सिरमौलि दियो विल सव सुरगन भय हारे !

।सिय छक्षमन सह सोभित संदर रामक्रप हरि धारे !! जय॰ !!

<sup>🖶</sup> बद्यावैवर्त पुराण के श्रीकृत्म-सन्म खंड की बढ़ कथा है। (चंद्रिका)

#### भारतेंद्र-प्रंथावळी

सुंदर गौर सरीर नीछ पट ससि मैं घन छपटायो।
फरसन फर हळ सों जमुना जल इलघर रूप मुद्दायो।। जय०।।
खाति फरुना करि दीन पसुन मैं निंदे निज मुल वेदा।
फिल्डिजुग घरम कहे हरि है के मुद्ध रूप हर खेदा।। जय०॥
म्लेच्छ षघन दित किन घार तरबार घारि फर मारी।
नासे जवन सत्ययुग थाप्यो कलकि रूप हरि घारी॥ जय०॥
नंद-नंदन जग-वंदन दस चपु घरि लीला विस्तारी।
गाई कवि जयदेव सोई 'हरिचंद' मक्त-भय हारी।। जय०॥१४॥

#### किसीटी या समाच

कमला-उर घरि बाह बिहारी। कंडल कनक गंड जुग-धारी।। छित कितं बनमाछ सँवारी। जय जय जय हरि देव सुरारी ।! जय जय दिनमनि तेज-अकासन । जय जय जय जय भव-भय-नासन ।। म्नि-मन-मानस-जळज-विकासन । जय जय हरि केसव गरुड़ासन !! जय काळिय विषष्ठर वळ-गंजन। जय जय त्रज-जुमती मन-रंजन ॥ जद-कृष्ठ-कमछ-सर हग खंबन। जय जय हरि फेसव भव-भंजन !! जय जय सुर-मधु-नरक-विदारत । पद्मगपति-गामी जय जय मुर-कुछ-मुख-विस्तारन । जय हरिवेव मक्तमय-हारन।।

#### गीत-गोविंदानंद

जय जय समन् कमल-दन कोचन । जय जय भवपित भव-दव-मोचन ॥ त्रिमुबन-गति त्रज-तिय-मन-रोचन। जय जय हरि सिर वर गोरोचन ॥ जय जय जनक-सता कृत भूषण। समर विजित त्रिसिरा खर-दूषण ।। जय दसकंठ - वनज-वन-मूषण ! जय हग-इटा कमळ छवि मूपण॥ जय जय अभिनव जळधर सन्दर। जय घृत-पुष्ठ कठिन गिरि मंद्र ॥ जय विहरन गोवर्धन - कंदर। श्रीमुख ससि रत गोप पुरंदर ।! हम सब तुव पद-पंकज-दासा। पूर्द्ध निज अक्तन की मासा ।। तिनको सुम दुख निव निव नासा। जिन कहॅ तुव चरतन विस्वासा ॥ श्री जयदेव रचित मन-भाई। मंगळ डब्बड गीति सुहाई॥ 'हरीचन्द' गावत मन छाई। वाकी हरि निव करत सहाई ॥१५॥

इति मंगळाचरण ।

# भारतेंद्ध-प्रयावली

# प्रथम सुर्ग

#### (सामोद दामोद्रः)

वमन्त हरि विहरत छखि रसमय वसन्त । जो विरही जन कहें अति दुरंत ॥ वृन्दावन-क्षंजनि सुख समंत । नाचत गावत कामिनी-कंत ॥ लै ङङित ङबंगङता - सुनास । डोङ्न कोमङ मङयन बतास ॥ अछि-पिक-कछरव छहि आस-पास । रहीं गूँजि क्वंज गह्बर अवास ॥ चनमादित है विष मवन-वाप। मिछि पथिक वधु ठानहि विछाप।। अस्टि-कुछ फर कुसुम-समृह-दाप । वन सोमित मोळसिरी कछाप ।। सगार - सौरम के आडवाछ। सोमित बहु नव चलब्ल तमाल !! जुष-हृद्य - विदारन नख कराछ । फूडे पडास वन छाड छाड ॥ वन प्रकृष्टित केसर कुसुम आन। मन् कनक अरी छिए मदन रान ॥ अक्रि सह गुळाव छागे सुहात । विप बुझे मैन के मनहूँ धान ॥ नव नीयु फुछन करि विकास । जग निळज निरस्ति महा करत हास !!

विमि बिरही हियन्त्रेदन हंवास ।

पर्छी से केविक-पत्र पास !!

छपटत इव माघविका धुवास !

पूछी मछी मिछि करि बजास !!

मोहे सुनिजन करि काम-आस !

छित तकन सहायक रितु-अकास !!

पुस्रियत छितका नव संग पाय !

पुरुषित छितका नव संग पाय !

पुरुषित छितका सहर वाय !

पावन बृंदाबन रखी सुहाय !!

जयदेव रिवत यह सरस गीत !

रितु-पित विहरन हिर-जस पुनीत !!

गावत के करि 'हरिचंद' भीत !

ते छहत शेम तिज काम-सीत !!१६॥:

#### माङकोस

सिंख हरि गोप-वयू सँग छीने ।
विक्रसत विविध विकास द्वास मिक्टि कैकि-कला रसमीने ॥ध्रवण।
स्याम सरीर सौर चंदन की पीत वसन वनमाला ।
रमिन हसिन शलकत मिन कुंबल लोल कपोल रसाला ॥
पीन सरोज भार मुकि हरि को भेम सिहत गर लाई ।
गोप-वयू कोच पंचम रागिह केंचे सुर रहि गाई ॥
चपल कटाच्छन जुवती-जन-उर काम बढ़ावनहारे ।
मुग्ध वयू कोच खाइ रही मन मै मनमोहन प्यारे ॥
कोच हरि के कपोल दिग सपनो नवल कपोलहि लाई ।
वात करन मिस चूमति पिय-मुख तन पुलकाविल लाई ॥

# भारतेंतु-प्रयावछी

जमुना-तीर निक्कंज पुंज में मदनाकुछ कोच नारी।
सैंचत गहि हरि को पीतांवर हॅसत सरे वनवारी।।
साछ देत कंकन खुनि मिछि कछ वंसी वजत मुहाई।
ता अनुसार सरस कोच नाचित छिख हरि करत वहाई।।
विहरत कोच सँग कोच मुख चूमत काहू को गर रहे छगाई।
काहू को मुंदर मुख देखत चळत कोऊ सँग छाई।।
जो जयदेव कथित यह अद्भुत हरि-वन-विहरनि गावै।
यहभ-वछ 'हरिचंद' सदा सो मंगळ फळ नव पावै।।१७॥

इति सामोद दामोदरो नाम प्रथम सर्ग ।

#### विद्याग

जिय तें सो छ्रिव टरत न टारी।
रास-विकास रमत किस मो तन हॅसे जौन गिरिवारी ॥ ध्रु०॥ अधर मधुर मधु-पान छकी बंसी-ध्रुति देति छकाई। श्रीव-बुळिन चंचळ फटाच्छ मिळि छंडळ-हिळिन छहाई॥ बुंचुरारी अळकन पै प्यारी मोर-चंद्रिका राजै। नवळ सजळ घन पै मतु सुंदर इंडचतुष-छि छाजै॥ गोप-वधू-सुल चूम अधर अस्त रस ठाळ छुमाए। बंधुजीव-निंदक खोठन पै मंद हॅसिन मन माए॥ मरत सुजन मैं गोप-बधूटिन प्रेम पुछक तन पूरे। कर-पह-गळ-मिनगन आमूखन मेटत हिय तम छरे॥ स्थाम सुभग सिर केसर-रेखा घन नव सिस छिष पानै। जुवती-जूथ कठिन छुच मीजत जेहि जिय द्या न छावै॥ गंडन पर मिन-मंडित छुंडळ झळकत सब मन मोहै। सुर-नर-मुनिगन वंदित कठि-तट छपटि पीत पट सोहै॥

विसद कदंव तरे ठाढ़े जन-भव-भय-भेट्नवारे। काम-भरी चित्रवन छित्र मम घर काम-धढ़ावनहारे॥ श्री जयदेव कथित यह हरि को रूप ध्यान मन भाषो। इसै सदा रसिकन के हिय 'हरिचंद' अनूप सुहायो॥१८॥

सरी संखि मोहिं मिछाउ सरारी। मेटी काम-क्सक तन की गर छाइ रमन गिरिवारी ।। घू०।। इक दिन गहवर कुंज गई ही तहाँ छिपे रहे प्यारे। चितवत चकित चहें विसि मोहिं छखि हॅसे सरवि-सस-धारे ॥ प्रथम समागम छाजि रही वह वातन तब विस्माई। बोलत ही हॅसिकै कल मो तन नीबी सिथिङ कराई।। कोमल सेज सुबाइ मोहिं छर पर भर दे रहे सोई। हरि आर्किंगत चंचत ही पियो अघर छपटि तिन बोई ॥ थालस-बस दग मुँदत ही तिन तन प्रलक्षाविक छाई। स्वेद सिथिछ तब होत मोहिं मए काम विवस जलराई ॥ बोछत ही मम प्राननाथ बहु कोक-कछा विसतारी। कुंतल कुसुम खसित लखि मम क्रम जुग नख रेख पसारी ॥ नुपुर बोळत ही पिय प्यारे सुरत वितानहि वान्यौ। रसंत गिरत किंकिनि सिर गहि मुख चूमत अति मुख मान्यौ ॥ रित-मुख-समुब्-मगन मोहि छिख हम मूँदि रहे मद याके । वियक्तित सेज परी छस्ति पियह काम-कळोळन छाके।। गोप-वध् सिख सों इमि माखत ज्याम काम-रस पूरी। गायों सो जयदेव मुकवि 'इरिचंद' मक्ति-रिव-मूरी ॥१९॥

> हाहा गई कुपित ही प्यारी। निज अपमान मानि मन मारी।।ध्रु०॥ मोहिं पिरचौ लखि बधुन मॅझारी। रिस करि गई धरास विचारी।।

निज अपराध जानि सय बारी। हींह वाहि न सक्यो निवासी।। किमि हैंहै करिहै कहा वारी। का कहिहै सम विरह-दखारी॥ घन जन जीवन घर परिवारी। वां विन यथा जगत-निधि सारी ।। सो मुख-चंद-जोति उंजियारी। कोप क्रटिङ भौ हैं कजरारी !! मनहं केवछ पर मॅबर-कतारी। विसरित हिय तें नाहिं विसारी ।। बन बन फिरौं चाहि अनुसारी। बिल्पी ब्रुथा प्रकारि प्रकारी !! अब हों हिय सों चाहि निकारी। रिमहौं तासों गळ मुज हारी॥ सस अपराधन हिथे विचारी। अतिहि दुखित तेहि जात निहारी ॥ पै नहि जानों किते सिघारी। वासों सकत मनाइ न हारी | द्दग सों जिनहूं होत न न्यारी। बाबत जात छखात सदा री ॥ यै यह अचरज अतिहि हहा री। बाह्र छगत गर क्यों न पियारी !! सबकें कर अपराध इसा री। करिही फेर न चुक तिहारी॥ द्रसन दै बिछहारी। संदरि इहत मवन तो बिल तन जारी !!

#### गीत गोविदाचंद

किंदु बिस्त् वारिषि तमहारी। गाई कवि जयदेव सँवारी॥ विरहातुर हरि कहिन कथारी। जो 'हरिचंव' अक्त-युखकारी॥२०॥

प्यारे तुम विज्ञ व्याकुळ प्यारी । काम-बान-भय ध्यान घरत तुव छीजै ताहि स्वारी ॥ चंदन चंद न भावत पावत अति इस धीर न धारै। भहिगन-गरळ क्यारि सरळ सन मळ्यानिळ तेहि जारे।। अविरळ वरसत महन-बान छलि चर्महें तुमहि दुराई। सज्ज कमल-दल कवन बनाइ क्रिपावत हियहिं दराई ॥ क्रयम सेन कंटक सों छागत सुख-सानन दुख पानै। व्रत सम सख ताजि तव रित मनवत कोड विधि समय वितावै !!· अविरक्ष नीर ढरिक नैनिन ते रहत क्योलन लाई। मनहें राष्ट्र-विद्छित ससि तें ज़ुग अमृत-वार वहि आई।। भूगमद लै तुव चित्र बनावति व्याक्क वैठि अकेछी। कास जानि तेहि छिखित सकर-सर पुनि प्रतवत अळवेळी ॥ पनि पनि कहवि अहो पिय प्यारे पाय परित अपनासो । द्यम बिद्य बहुत सुघानिबि प्रीतम गर छगि सरत जिलाओ ।। बिल्पित हसति विसाद करति रोगति कवह सक्लाई। कबहुँ ध्यान महँ तुमहिं निरिख गर छागति साप मिटाई ।। एसहि जो हरि-विरह-जळिष महं मगन होह रस चहि। सत्वी-अचन जयदेव कथित 'हरिमंद' गीत खनगाहै ॥२१॥

तुष वियोग सित व्याकुछ राघा । मिछि इरि इरहु मदन-मद-बाघा ॥ध्रु०॥ कृष्य वन प्रानह भर सम जानै । इरि पहार सरिस सर मानै ॥

#### भारतेन्द्र-प्रयावछो

कोमळ चंदन विष सम छागे। ः

मुख सामा ळिल संकित भागे।।
छेत स्वाँस गुरु च्याकुळ मारी।

इहित तनिह महनािग प्रकारी।।
चाँकि चाँकि चितवत चहुँ खोरी।
स्वत नीर निळनी मनु तोरी॥
तुव विनु सुमन परस तन जारी।

स्नी सेन न सकत निहारी॥
निज कर सों न कपोळ च्छानै।
नव सिस साँह गहे मनु मन्दे॥
पुनि पुनि हरि तुव नाम च्यारै।

विरह मरत कोड विचि निय घाँर॥
किन जयदेव कथित यह वानी।
(हरीचंवं हरि-जन-सुखनानी॥२२॥

#### राग झिसौटी

#### गीत-गोषिदानंद

मधुर मॅबर धुनि सिंह निर्हे जाई ।

स्र्वे रहत अवन हरिराई ॥

जव निसि बढ़त महन-रज भारी ।

मोहत विकळ अधीन मुरारी ॥

छोड़ि देह-सुख गेह विसारी ।

गिरि-वन-वास करत गिरिघारी ॥

मुरिक्क घरनि छोटत विळखाई ।

चौंकि रहत राघे रट छाई ॥

हरि को विरह-विळास मुहायो ।

श्री जयदेव मुकवि यह गायो ॥

'हरीचंद' लेहि यह रस मावत ।

' तेहि हरि खनुमव मगट छखावत ॥२३॥

विस्ता मत कर पिय सो मिछ प्यारी ।
वैठे कुंन अकेसे तुन हित मदन-सथन गिरिवारी ॥धु०॥ विरा समीर घाट जमुना-तट वन राजत वनमासी ।
किटन पीन कुच परसन चंचल कर जुग सोमा-साली ॥ से तुन नाम बद्दा संकेति मधुरी वेतु वजाई ।
तुन दिस तें जु रेतु सि आवत रहत ताहि हिय सई ॥ वद्दा पलेशन गिरत पर्वोजन तुन आगवन विचारी ।
सेन सँवारत इत कर विसवत चिकत पंच वनवारी ॥ वंचल मुखर त्युरहि तिज मुख अंचल खोट दुराई ।
तिमिर-पुंज चल कुंज ससी मिलि हियरों लै न सिराई ॥ रित-विपरीत पिया-टर रुपर मुक्तमाल दिग सोही ।
वन पै चपल बलाका सह चपला सी रह मन मोही ॥ किंकिनि तिजकै वसन स्तारि निरंतर संतर त्यापी ।
वदु पिय कोमल किसलय सेन पिया के हर रहु लगी ॥

हरि बहु-नायक मानी रैनहु जात बजी सब बीती। बेगहि बज्ज करु पीथ मनोरथ पाछि प्रीति की रीती।। श्री जयदेव-कथित दूती-बव हरि-राघा गुन गाई। -जहीं प्रेम-फळ सब 'हरिचंद' जुगछ छषि जीव बसाई।।२४॥

> तम बित दुखित राधिका प्यारी। तुव-मय मइ तन सरित विसारी॥ अघर मधुर मधु पियत कन्हाई। त्रमिं सबै दिसि परत दिखाई।। सिछत चछत छठि तम कहें घाई। गिरि गिरि परत बिरह दुबराई ॥ किसळ्य वल्य बिरचि कर घारी। तब रित ध्यान जिस्मित सक्रमारी ।। कबहूँ रचित रस-रास संवारी। हमहीं खानवि मदन-मुरारी ॥ बदति संखिन सों पुनि पुनि आछी । स्रजहूँ न क्यों आए बनमार्छी !! छि घन सम ॲिंघयार सुछाई। तव धोखे चमित गर ळाई ॥ तव विलंब भवि ही अकुलाई। ह्याकुळ रोषाति सेज सजाई॥ श्री जयदेष रचित जो गावै। पावै ॥२५॥ 'हरीचंद' हरि - पद-रित

> > (नागर नारायण नाम जम सर्ग)

हा हरि सजहूँ बन नहि आए। बैठे बाट विडोक्त बीती औषडु कित विडमाए॥ प्रु॰॥ सिखियन झूठ दोलि बहरायो, हा, अब फौन उपाई। आननाथ बितु विफल सबै मन नव जोवन मुँद्रुगई।। जाके मिळन हेत कारी निसि बन वन बोळत बाई। मदन-वान वेदना देव मोहिं सोई निवर कन्हाई॥ घरह इट्यो हरिह नहिं आए तो अव भरनहिं नीको। कहा लाम विरहागि वाहि उन रखियो जीवन फीको।। इत सब सबर जामिनी मो हिय नेवन वेत अजारी। इत कोड वडमागिनि कामिनि सँग हैहैं रमत मुख्या। कर फंचन फंकन वाज्येंद दिखानल विप जारें। विष से विषय साज सब लगात चढटे तुसाई प्रचारे ।। क्रसम - सरिस मम कोमछ तन पेँ फ़ल-माल ह मारी। तीक्षन काम - वान सी वेबति विन प्यारे गिरिवारी ॥ इम जाके हित देव कुंज में दैठीं त्यागि ह्वेजी। सो हरि मूलेड सुमिरत नहिं मोहि खाँड़ी हाय सकेली।। इमि विरुपति वृपमान - रुखी हरि-दिरह-विशा अकराई। श्री जयदेव सक्वि मसुरी 'हरिचंद' कया सोड़ गाई ॥२६॥

# इरि सँग विहरति हैहै जोऊ।

वद्गागिनि जुवती गुनवारी है गळ में मुज होऊ !! घुट !! मवन-समर-दिव वनित मेस छै इंजुकि इन कसि बाँचे ! कच-विगळित इसुमन सों मानहुँ वीर सुमन-सर सावे !! हिर - गळ छागत स्वेदादिक तन मदन - विकारहु जाने ! इन - कळसन पर मुख्दार बहु हिळत सुरत रस पाने !! मुख-सिप-निकट छळित अळकाविळ दमरि घुमरि रहि झाई ! पिय-अवरासव-पान ककी तिमि इमत तिव अळसाई !!

परसत उझकि कपोछन चंचल कुंडल जुगल सुहाए।
किंकिनि कल्पन करित हिलत जब जुगल जंच मन भाए॥
पिय तिय दिसि निरस्तत चितवित कल्ल हुँसि किर नैन लजीले!
विविध मान रस मरी दिखाबित लहि रित रिसक रसीले॥
रोम पाँति चलहित सन चेपशु होत गरो मिर आएँ।
मूँदि मूँदि हग खोलित लै लै स्वास सुरति सुख पाएँ॥
झलकत मुक्त-जाल से तन पर सम-सीकर कित नीके।
रित-रन क्षमिरत थाकि परी गल लगिके हिथ पर पी के॥
श्री जयदेव सुकवि माखित यह हरि-विहार रस गावै।
कास-विग्रस है 'हरीचंवं' सो प्रेम हचिरक्ष फल पावै॥२०॥

मावव तव रमनी सँग छीने ।
कंसी-वट यमुना-तट विहरत रित - रन जय रस-मीने ॥ भू० ॥
मदन पुछक तन चूमन पिय मुख फरकत खघर छसाही ।
मृगमद विछक देत ता मुख मैं मनु सिंस मैं 'मृग-झाहीं ॥
जुवजन मनहर रितपित स्था वन सबन मुबन सम कारे ।
विकुर निकर कर छिए सँवारत गूथि झुसुम बहु प्यारे ॥
नममंडल सम झन जुग मैं घन-मृगमद छपिट मुहानें ।
नख-छत-सिस लखि नखत-माल सी मुक्तमाल पिहरानें ॥
नवल निकन मुज कोमल करतल मुक्तमल दल से रानें ।
मरकत कंकन तह पिहरावत मञ्जप-माल सम आजें ॥
सघन जवन मनु मदन-हेम-सिहासन मुक्ति सोहायो ।
मुरा वसन पर तोरन-सम पिय किकिनि-जाल विषयो ॥
कमलालय नख-मिनान-मूखित पद-पहन हिय लाई ।
निज मन हित मनु में इ वनावत जावक-रेस मुहाई ॥

इसि बळबीर निदुर बन विहरत सँग छै दूजी नारी। ता हित तरु - तर वैठि विछोकत बाट दृशा हम हारी।। वों हरि रसमय होय कहति सखियन सों व्याकुळ प्यारी। सो कविवर अयहेव कहाँ। 'हरिचंद' कळुख कळि हारी।।२८।।

क्यल-बोबन पिया जाहि गर छाइहै। सो न सजनी कवह विरह-दुख पाइहै॥ देखि किसळय सेज सो न इख मानिहै। प्रात-प्रीतमिं निका निकट करि जानिहै। व्यस्क कोसक कमळ-बदन हिय घारिहै। तें व सर क्रिटल कामहं कवह सारिहै।। असृत मधु मधुर पिय वचन छवन पारिहै। ताहि स्रित भिल्न मल्यानिल न सारिहै।। थल-कमल सम घरन करन हिय चाहिहै। वाहि चंदह न निज किरन-सर घाहिहै।। श्याम संवर सजळ जळद तन ळागिडै। वास हिय कवहूँ नहिं विरद्द दुख पागिहै।। कतक सम पीव पट छपटि सुख सानिहै। स्रो न गुरुजन इसन संक जिय मानिहै।। वरन-यनि कृष्ण सो सुरव सुख ठानिहै। सो न सपनेहूं कवीं विरद्द दुख जानिहै।। सुकवि जयदेव कृत गीत को गाइहै। स्रो न 'हरिचंद' सब-दुखन घवराइहै ॥२९॥

. भैरव

हम सों स्ठ न वोज्रह मामन जाहु जू फेशन जाओ। जो जिय वसी रैन निनसे जहुँ ताही कों गर छाओ॥ धु०॥ अनियारे द्वा आळस-भीने पळके घुरि घुरि जाहीं। जागि विया-रस पागि न अगटव निज अनुराग छजाहीं ॥ बार बार चूमन सों रस भरि तिय-जुग-हग कजरारे। छाछ रहे तुव अघर छाछ पै मए अंग सब कारे॥ रति-रन अभिरत स्याम सुमग तन नख-इत छखत सहायो । मदन नीछ पट फनफ-छेखनी मत् जयपत्र छिखायो॥ पिय तुव हिय तिय-पद को जावक छखह न कैसो सोहै। सन् जिय काम-छता उछही है पहुन पसरि रह्यों है।। तुम अति निद्धर तद्पि हम तुम सो त्रनिकडु विख्नान प्यारे। प्रव अघरन रद-छद पै वाकी पिय छर पीर हमारे॥ तन जिमि कारो तिमि मनह तुव क्वटिल कपट सो कारो। अपनी जानि औरह हम कहूँ बदि मदनानल जारो।। वन वन वधन-वधन-हित डोळत निरदय वने सिकारी। या मै अचरज नहिं तुम प्रथमहिं नारि पूतना मारी ।। सुनि तिय-वचन सरोस पिया इठि छीनी कंठ छगाई। श्री जयदेव सक्वि 'हरिचंद' विलास-कथा सोइ गाई ॥३०॥

मानी सायब पिय सों मानिनि मान न कर मस मान कही।
वहत पवन लखि हरि सिट आप तू 'केहि सुख घर वैटि रही।।
कुच जुग फल्स ताल-फल्ल से गुरु सरस तिनहिं कित विफल्ल करै।
बार वार सिख तेहि समुझानित किन सुंदरहरि सों विहरे।।
विल्पति विकल तोहि लखि सिलगन हॅसहिं तकनहिं लान घरै।
वैटे सजल नलिन-दल से जन हरि लखि किन सग पीर हरे।।
किन जिय सेद करति सुनु सम वच हरि सों मिलि सुदु बोलि अरी।
सुनि जयदेव सखी 'हरिचंद'-कथन निज सर-दुख दूर हरी।।३१॥

मान विज मातु सुतु प्रान-प्यारी । बृहत मोहिं मदन तुव विरद्द जर जाछ सो, अधर मध्र पान है छै स्वारी ॥ प्र० ॥ मधुर कळू वोळि गुख खोळि जासों निरिष इसन-द्वृति विरहतम दूर अधर मधु मधुर सुंदर सुधा-सिंधु, सुख-ससिष्ठि छवि दग-वकोरहि जुड़ाऊँ॥ सॉचही होइ रुठी जुपै कोप करि, तौ न क्यों नयन-सर मोहि सारै। वॉबि मुज-पास सो अधर-दंदन सुद्धि, क्यो न अपराघ - बदलो निवारै ॥ तही मम प्रानघन मब-जल्धि-रतन त. तोहि छगि जगत हीं जीव धारों। श्वनिक जो तू कुपा कोर मो दिस छसी. तौ जगहि तोहि परि बारि डारी।। नीड नडिनी युद्छ सरिस तुव नयन जुग, कोप सो कोकनद रूप घारे। वौ न किन जानि मोहि कृष्ण इति काम-सर. भरन कर तरन अनुराग भारे ॥ क्यों न सोमित करति क्वंम-क्वच हार सो, हीय जासो दुगुन होइ सघन निज जघन पैँ बाँधि किंकिनि किंतर. मद्म नौवति सरिस सुरत बाबै ॥ थल-कमल-मान - हर सम हृद्य प्रानकर. सरस रतिरंभ द्वार चरन प्यारे।

कहै तो छाइ हिय में महावर मरीं, हरीं जिय-धाप आनंदवारे।। सदन संताप को मदन मोहिं कदन हित, वहत अति आगिनि तन में बढ़ाई। चरन पड़ब जुगळ-गरळ-हर सीस मम, धारि किन तेहि तुरत हैं जुझाई॥ मासि इमि चतुर हरि पगन परि तियहि, रिझयो छियो संक तिज अंक छाई। सोइ पदमावति - प्रान - जयदेव कवि, कही 'हरिचंद' छीछा बनाई॥३२॥

चिठ चल्ल मोहन-दिग प्यारी।
मंजुळ वंजुळ कुंज विळोकत तुव मग गिरिघारी।
मनावत वो कहं जे हारे,
कियो बिनय बहु तुव पद पैं निज सीस रहे घारे॥
धुरत करि छनकी तू नारी,
मंजुळ वंजुळ कुंज विळोकत तुव मग गिरिघारी॥
पहिरि पग मनि नूपुर सीरे,
पीन पयोघर सघन जघन मर चल्ल घीरे घीरे।
चाळ सो इंसिह ळजवाई,
चल्ल सुनु तक्नी जनमोहन मन-मोहन वच्च घाई॥
सफळ करूँ अवनहिं मै वारी। मंजुळ वंजुळ०॥
कुंज मे सुनु कोइळ बोलै,
काम नृपति के वंदीजन से महन-बिरद कोलै।
चळत मळ्यानिळ मद-माती,
सव पळ्ड हिंळ वोहिं पुळावत निकट विरिक्ष पॉर्सी॥

बिळॅब न कर गज-गति वारी। मंग्रुल बंजुल ।। देख फरकत जोवन दोऊ, मदन रंग सो उमिंद अखिंगन चहत पियहिं सोऊ। गवन हित सगन मनह कीने, हीर-हार जलघार भरे जुग घट सनसुस छीने ॥ चूक मति समयष्टि विख्हारी। मंजुळ बंजुळ०॥ सिंबन तोहिं रवि-रन-हित साज्यी, तौ किन अब हों सदन-भेरि तुव किंकिन-रव बाज्यौ। द्वत त्रजि छाजन क्यो रूठी. चळित न क्यों सिंख कर गाँह बैठो मानिनि है श्रठी॥ विना तुव व्याकुछ बनवारी। मंजुङ वंजुछ०॥ कहाँ है सानिनि सस सानी, सचन रित अभिसार बजाबत चछु कंकन रानी। मिछत छि वोहि हम सुख पावै, जुगळ रूप जयदेव सुकवि छलि हिय महॅ पवरावें ॥ होइ 'हरिचंबह' बिहारी। मंजुळ वंजुळ०॥३३॥

माघव हिग चल राघा प्यारो ।
विलय पिया-गल मैं मुल घारी ॥ घु० ॥
मंजु कुल मिंब सेल बिलाई !
विष्ठर तहाँ हॉस हॉस सुक्त पाई ॥ माघव० ॥
कुच-फलसन पर तरिलत माला ।
विषय कुसुम लैं कुंजन वांचे ।
विलय कुसुम लैं कुंजन तांचे ॥ माघव० ॥

#### भारतेन्द्रु-धंयावछी

यहत सीत मज्यानिज आई।
विहर सुरत-रत हरि-गुन गाई॥ माघव०॥
सघन जघन धरु सफ्ज सुहाए।
ज्जु पड़्य बिहन जप्टाए॥ माघव०॥
गूँजत मधुप मदन मद-माती।
विहर कृष्ण सँग रति-रस-राती॥ माघव०॥
सुतु गावत पिक काम-वधाई।
चलु छै निज पिय को हिय छाई॥ माघव०॥
कवि जयदेव केजि - रस गावै।
'हरिचंद्दु' सुनि जनम सिरावै॥ माघव०॥३॥॥

राघा केळि कुंज महुँ जाई।

वैठे वाट विळोकत निरखे रस उमगे हरिराई !!ध्रुव०॥
राघा-सिस-मुख निरिख हरिख तन रस-समुद्र छहराने।
रमन मनोरय करत मवन-यस विविध मान प्रगटाने॥
स्वाम मुमग हिय पर इमि सोहत सुंदर मोतिन माछा।
जमुना-जळ ममु सेत कमळ के सोमित फेन रसाछा॥
स्वामद मोचक मेचक तन पैं पीत वसन छपटायो।
मानहुँ नीळ कमळ पे पसरचौ पीत पराग मुहाबो॥
रसमय तन मैं सुंदर बदन विलोचन जुग मतवारे।
सरद सरोवर कमळिन खेळत जुग खंजन खनियारे,॥
कमळ बदन में दुहुँ विसि कुंडळ रिव से मुमग छखाई।।
हिळत बाधर मुसुकात मनहुँ पिय मुख चूमन छळचाई।।
वारन कुमुम गुथे मनु घन महूँ कहुँ कहुँ चाँदिन राजै।
नव सिस अरुन किरिन सम सिर पें क्रंक्रम विलक्ष विराजै।।

#### गीत गोविदानंद

मितगत मूखत मूखित सब खॅग सुंदर सुमगं . खरीरा ! पुरुक्तित तन रित-आतुर बैंटे मोहन पिय बळवीरा !! . श्री जयदेव कथित हरि को बपु जा जिय मे क्षिन आवे ! सो 'हरिचंद' घन्य जग में निज जीवन को फळ पावे !!३५!!

राघे मेरी आस प्रजाओ । प्रानिपया हरि को कहनो करि मिछि पिय सो सुख पाओ ॥प्र०॥ नव फिसल्य सों सेज संवारी कोमल पद तह घारी। हरू पहल समिमानहि सहन चरन दरसाइ पियारी।। अति अस सयो प्रानण्यारी तोहिं चरन पछोटी तेरे। नपर घरी उतारि सेज पर बैठ आइ डिग मेरे॥ वोकि सध्र कुछ किन निज पिय को ज्याकुछ हियो जुड़ावै। कह ती दर सों अंचल कृष्ण स्तारि अधिक सस पावै।। पिय गर लगन हेत फरकोंहें जगल कलस कव प्यारी। पिय पुछकित हिय छाइ हरत किन भवन-वाप सकुमारी ।। निज बिरहानल तपत देखि मोहि क्यों न दया उर लाबे। भ्रमर ममूर रस समा स्वाद वै किन मोहिं गरत जियावै ॥ तुव विन कोकिछ नाव सुनत रहे स्नवन सदा दुःस पाई। दै तिन कहें ग्रस भाषि मधुर कक्ष किंकिनि कछित वजाई।। नाहक मान ठानि दुख दीनो अब मो दिस छख प्यारी। नीचे नैन न छाज भरी कर दे रविन्स्रल बिल्हारी।। श्री जयदेव सकवि हरि मासित सरस गीत जो गावै। ता निय मे 'हरिचंद' प्रेम-वळ कास-विकार न आवे !!३६!!

यह सुनि राघा पिय सों बोछी । मान झाँ हि निज प्राननाथ सों गॉठ हृद्य की खोछी !!धू०!!

मंगल कल्स सरिस सम जुग क्रच सुगमद चित्र वनाओ। र्षंदन से सीतल कर हिय घरि जिय की ताप मिटाओं।। काम-बान अछि-क़ल-सद-गंजन नैनिन अंजन त्यारे। तुव चूमन सों फैछि रह्यों वेहि देह संवारि दुछारे।। हुग करंग-गति मेंड सरिस सम स्रवन न पिय गिरघारी। काम-फॉस से क्रंडल प्यारे निज कर देह सँवारी॥ मेरे मुख पर पीतम सुंदर निज कर विरचि सॅवारौ। नवळ कमळ पर अळि-कळ सरिस अळक निरुवारि बगारौ ।। स्रम-सीकरहि पोंक्रि सम सिर पिय निज कर रुचिर वनाओ। परन सिस पै सृग-छाया सों सगसद-तिलक लगाओ।। मद्त-चौर घुज से मम सुंदर केस-पास निरुवारी। केकि-पच्छ से बारन गूथह सुंदर क्रम्रम सॅवारी।। सरस सघन सम जघनन पर कल किंकिनि कलित सजाओ। संदर वसन अमूबन रचि रचि मम अंगनि पहिनाओ ॥ इसि राघा-चच सनत कृष्ण-गर छगि विहरे सख पायो । सो जयदेव सुकवि 'हरिचंद' विहार कुतृहरू गायो ॥३७॥

#### वोहा

अष्ठ-पदी चौबीस इमि गाई कवि जयदेव। मापा करि इरिचंद सोइ कही प्रेम-रस मेव।।१॥ गुप्त मंत्र सम पद सबै प्रगटे मापा माहिं। यह अपराध महा कियो यामे संसय नाहिं।।२॥ इसिहें निज जन जानि सो जुगळ दास वकसीर। इसिहें अपनो समुक्षि जिय कठिन मोह-मब-पीर॥३॥

इवि

# सतसई-सिंगार

्रिस्तांत्र चित्रका सं० २ सं० ८ से के सं० ६ सं० ५ सन् १८०५ है० सन् १८०८ है० तक में क्रमचा मकावित



# सतसई-सिंगार

मेरी मन-वाषा हरो राषा नागरि सोइ। जा तन की झाई 'परें स्थाम हरित दुति होइ॥ १४४॥ स्थाम हरित खुति होइ परें जा तन की झाँई। पाय पळोटत ळाळ ळखत साँवरे कन्हाई॥ श्री 'हरिचंद' वियोग पीत पट मिळि दुति टेरी। नित हरि जा रॅंग रंगे हरी वाषा सोइ मेरी॥ १॥

सीस मुक्कट, किट काइनी कर मुरली घर माल।
इहि बानिक मो मन वसी सदा विहारी-लाल।।३०१॥
सदा विहारी-लाल घसी वॉके घर मेरे।
कानन कुण्डल लटकि निकट सलकाविल घेरे॥
श्री 'हरिचंद' त्रिमंग लिल्ड म्र्रत नटवर सी।
टरी न घर तें नैकु बाज कुंजनि जो द्रसी॥ २॥

वोहों के बागे की वे संक्याएँ विहारी रखाकर से मिछान करने के
 किये दी गई है !

मोहन भूरित स्थाम की कात अद्भुत गति जोइ।

वरसत सुचि अन्तर तक प्रतिबिम्बित जग होइ।।१६१॥

प्रतिविम्बित जग होइ कृष्णमय ही सब सुद्दी।

एक संयोग बियोग भेद किन्नु प्रगट न बूदी।

श्री 'हरिचंद' न रहत फेर बाकी किन्नु जोहन।
होत नैन-मन एक जगत दरसत तब मोहन॥३॥

'तिज तीरथ हरि-राधिका-तत-दुति कर अनुराग ।
जिहिं अज-केलि-निकुंज-मग पग पग होत प्रयाग ॥२०१॥
पग पग होत प्रयाग सरस्वति पद की खाया ।
'नल की आमा गंग खाँह सम दिनकर-जाया ॥
छन छवि लक्षि 'हरिचंद' कलप कोटिन लव सम लिज।
मजु मकरण्यज मनमोहन मोहन तीरथ तिज ॥ ४॥

स्पान कुंज ख़ाया सुखद सीतल मन्द समीर।

मन है जात अजौ नहै ना जसुना के तीर !!६८१॥

वा जसुना के तीर सोई धुनि ऑखिन आवै।

फान वेतु-घुनि आनि फोऊ भीचक जिमि नावै॥

सुधि मूलति 'हरिचन्द' लखत अजहूं बृन्दाधन।

आवन चाहत अवहिं निकसि मनु स्थाम सरसधन॥ ५॥

सिस सोहत गोपाछ के घर गुंबिन की माछ । बाहर छसति मनौ पिये दावानछ की ब्वाछ ॥३१२॥ दावानछ की ब्वाछ धूम सह मनहुँ विराजै। प्रिया-विरह दरसाह मनहुँ संगम सुख साजै॥ सोई 'श्री हरिचन्द' विहॅसि कर छेत कवहुँ छखि। मानिक मुक्त-नीछ बनत गुंबा सो छस्नु सकि॥ ६॥ कर तै, चूमि, चढ़ाइ सिर, वर छगाइ सुज मेटि।
छिह पाती पिय की छस्ति, वॉचित, घरति समेटि ॥६३५॥
बॉचित, घरति समेटि, सोछि पुनि पुनि तिहि वॉचै।
बरन वरन पर प्रान बारि स्नॉद जिय राचै॥
प्रेम-मौधि 'हरिचंद' जानि चछही वर सन्तर।
नैन नीर जग मरे छिये ही रहत सदा कर॥ ।।।।।

नित प्रति एकत ही रहत वयस - वरन - मन एक ।
चित्रपत सुगळ-किसोर छिल छोचन - जुगळ अनेक ॥२३८॥।
छोचन - जुगळ अनेक होर्ये तो कळु छुल पार्ने ।
जग की जीवन - मूरि प्रिया - प्रिय निरस्ति सिरार्ने ॥
गौर-स्याम 'हरिचंद' कोटि मोहन सनमर्थ-रित ।
एक वरन इक रूप छसी इक ही टक नित प्रति ॥८॥

छोनन-जुगछ अनेक पळाट यह अविधि पळक किय ।
सुधा-अवन-सम वैन-अवन-हित अवनह जुग दिय ॥
सेवन-हित 'इरिचंद' किये हैं ही कर अनुचित ।
विधि सब करी अनीति जुगछ हावि किमि छसिये नित ॥ ८॥ मोर मुकुट की चिन्द्रिकन यों राजत नॅद्-नन्द ।
मतु सिस-सेकर की अकस किय सेकर सत-चन्द ॥४१९॥ ।
किय सेकर सत-चन्द मुरॅग केसरी कुछह पर ।
गंगधार सी छटकि रही दुहुँ दिसि मोती छर ॥
कहा कहीं 'इरिचन्द' आजु हावि नागर नट की ।
सव किय एपजर काम छटक छित मोर मुकुट की ॥ ९ ॥

किय सेस्वर सवन्यन्द्र जटित नगपेच विस्व परि । स्याम सचिक्कन चिकुर आम सों स्वाम मये घिरि ॥ जमुना-चट 'हरिचन्द्' सरद निस्ति रास छटक की। छनि छन्नि मोही जाज पीत पट मोर मुक्कट की॥ ९॥

जहाँ जहाँ ठाढ़ी छख्यौ स्थाम सुमग सिर और।
उनहूँ बिन छन गहि रहत दृगन अजौ वह ठौर ॥१८२॥
दृगन अजौ वहि ठौर खरे द्दी परत छखाई।
क्यौंहू सुधि नहि जात सोई छबि नैनिन छाई॥
सुमिरत सोइ 'हरिचन्द' पीर कसकत खित उर महें।
असुविन सींचत तहाँ खरे निरसे हरि जहें जहें॥१०॥

सोहत खोढ़े पीत पट स्थाम सळोने गात।

मनौ नीळमनि-सैळ पर आतप परथौ प्रमात ॥६८९॥

आतप परथौ प्रमात कियौ बिजुरी घन छपटी।

जरद चमेळी तरु तमाळ मै सोमित सपटी॥

प्रिया—रूप—अनुरूप जानि 'हरिचन्द' बिमोहत।

स्थाम सळोने गात पीत पट खोढ़े सोहत॥११॥

किती न गोकुछ कुछन्यू, काहि न किहि सिखवीन । कौने तजी न कुछ-गछी है गुरछी-गुर-छीन ॥६५२॥ है गुरछी-गुर-छीन कौन ज्ञज पतित्रत राख्यौ । किन प्रन पार्यौ, छोक-सीछ किन दूरि न नाख्यो ॥ श्रुनि गुनिकै 'हरिचन्द' न खेठ धाई तजि को कुछ । हरि सो जछ-पथ-सरिस मिछी अस किती न गोकुछ ॥१२॥

मिछि परक्रोंही जोन्ह सों रहे दुहुँन के गात। हिर राषा इक संग ही चछे गछिन मै जात॥६५३॥ चछे गछिन मै जात जुगछ नहि देत छखाई। राषा मिछि रहिं जोन्ह छोंह मिछि रहे कन्हाई॥ गौर-स्थाम 'हरिचंद' अवहिं दोड देखो क्षिळि-मिछि । दिए हाय पै हास साथ ही जाते हिळि मिछि ॥१२॥

गोपिन सँग निसि सरद की रमव रसिक रस-रास !
छहाक्षेद्र क्षवि गविन की सर्वान छखे सब पास ॥२९१॥
सर्वान छखे सब पास दिए नाचव गळ-बाहीं !
, हरप विरप गवि छेव एक बहु गोपिन साही ॥
छम बॉट 'हरिचंद' क्त्वयेद्द संगीवक रॅग ।
वान मान बन्यान रहा निसि क्रब-गोपिन सॅग ॥१४॥

मोर चंद्रिका स्थाम - सिर चढ़ि कत करित गुमान ।

छित्वी पाइनि तर छुठित सुनियत राघा-मान !!६७६॥
सुनियत राघा मान कियो हरि जात मनावन ।
हैंहैं वोसी और दसेक नख-बिन्बित चावन !!

पूरि मरी 'हरिचंद' होइहै विगत वंद्रिका ।

जावक - रॅग सों छाळ डाळ की मोर-चंद्रिका !!१५॥

इन दुखिया कॅखियान को युख सिरज़ौई नेंहि! देखे बनै न देखते बिन देखे अकुळाई ॥६६३॥ विद्यु देखे अकुळाई विकळ ॲयुवन झर ठाउँ। सन्तमुख गुरुंचन - ठाज भरी वे ठखन न पार्वे ॥ वित्रदु ककि 'हरिचंद' नैन मरि आवत किन छिन। युपन नीद तिज जात चैन कबहुँ न पायो इन ॥१६॥

वितु देखे अकुळाहिं विरह-दुख भरि मरि रोवें। खुळी रहें दिन रैन कवहुँ सपनेहु नहि सोवें॥ 'हरीचंद' संजोग विरह सम दुखित सदाही। राय निगोरी ऑस्किन सुख सिरजोई नाही॥१६॥ बितु देखे अकुलाहि बाबरी है है रोवें। उघरी उघरी फिरें लाज तजि सब मुख खोवें।। देखें 'ब्रीहरिचंद' नैन मरि लखें न सकियां। फिटन प्रेम-गति रहत सवा दुखिया वे ऑकियाँ।।१६॥।

नाचि अचानक ही छठे बितु पावस बन मोर।
जानति हों निन्दित करी इहि कित नन्वकिसोर ॥४६९॥
इहि कित नन्दकिसोर स्याम घन अवहीं आए।
प्रफुष्टित छित्रयत छता बेछि सर जळज मुँदाये॥
पद-रेसा 'हरिचंद' चमकि प्रकटत ्नट-बानक।
स्त्रेत मुगन्यत पवन अच्छ इत नाचि अचानक॥१७॥

प्रलय-करन बरखन छगे जुरि जछघर इक साथ।

सुरपित गरब हरयौ हरिस गिरघर गिरि घरि हाथ। १४१।।

गिरघर गिरि घर हाथ सकछ त्रज छोग बचाये।

बरिस सुधा-रस सात दिवस नर-नारि निवाये।।

मिछे नयन 'हरिचंद' तहाँ तिन गुरजन की भय।

इत तैं रस बरसात करी उत घन जन-परछय। १४८।।

डिगत पानि डिगछात गिरि छस्ति सब त्रज बेहाछ।

कम्प किसोरी-दरस कें खरे छजाने छाछ। १६०१।।

सते छजाने छाछ जब तैं मैंहि मरोरी।

सजग होइ गिरि घरचौ कोर कवना करि जोरी।।

छकुट छाय 'हरिचंद' रहे तब गोपहु हरि-डिग।

अरी खरी तु बाछ नेक चितये हरि गे डिग।। १९॥

छोपे कोपे इंद्र छीं रोपे प्रख्य सकाछ। गिरिधारी राखे सकछ गो - गोपी - गोपाछ॥५२१॥ गो - गोपी - गोपाछ छवै सव गोवरधन सर । हिरि गिरि छीन्हें हाथ तकत इक टक तुव मुख पर ॥ 'हरीचंद' गिहि हथा स्तै ही छखु कर चोपे'। साही वौ हिर् चौंकि गिरैहै गिरि त्रज छोपे ॥२०॥ गो-गोपी-गोपाछ जविप गोपाछ बचाये ।

गो-गोपी-गोपाल जव्पि गोपाल बचाये! पै तिन कौं 'निज वदन-ग्रुघा दे तही जिवाये!! नाही वो 'हरिचंद' सात दिन इक कर रोपे! किमि हरि गिरि कर लिये रहत सगरो जन लोपे!!२०!!

गो-गोपी-गोपाल रासि गिरिघर कहवाये। हायन ही तू सदा तिन्हें लै रहत लगाये।। पढ़े रहत 'हरिचन्ह' वैन हग जिय हरि चोपे। गिरिघर-धारिनि क्यों न होत तू रति-रस-छोपे॥२०॥

छाज गही, वेकाज कत घेरि रहै, घर जॉहिं। गो-रस चाहत फिरत ही, गो-रस चाहत नॉहिं !!१२६।। गो-रस चाहत नाहिं रूप छित छाछ छुमाने। सो रस पैही नाहिं फिरत काहे मेंडराने॥ सोंस मई 'हरिचंद' जान घर वेहु दुहाई। छितहै कोऊ आइ छाज कुछु गही कुन्हाई।।२१॥

सकराकृति गोपाल के कुंडल सोहत कान ! थॅस्यो मनो हिय-घर समर, क्योड़ी लसत निसान ॥२०३॥ क्योड़ी लसत निसान मनी तुष गुन प्रगटावत । जोहि सुनि हरि अपि विकल कुंज तोहि तुरत बुलावत ॥ चलति न क्यों 'हरिचंद' इया लावत विल्म्य इत । ब्रोडु मकर तुष विना स्थाम जल-विनु मकराकृत ॥२२॥ अधर धरत हरि के परत खोठ-होठि-पट-जोति। हरित बॉस की बॉसुरी इन्द्र-धनुष रॅग होति।।४२०॥ इन्द्र-धनुष रॅग होति स्थाम घन छहि झिष पावत। याही तें हरि सुधा-सार सम रस बरसावत।। सक्त-साळ बक-पॉति सॉझ फळी साळा सख।

भुक्त-माळ वक-पॉ वि सॉझ फूळी माळा मघ। बिजुरी सम 'इरिचंद' पीत पट रह्नो छपटि षघ ॥२३॥

इन्द्र-घतुष सी होति बघन बिरही अवलागन । बितु बलमी तैं मये इतो विष होइ कहाँ तन ॥ हम बंचित ही रहत सदा 'हरिचंद' लोक-हर । हाय निगोरी यह बंसी पीवत अधराधर ॥२३॥

छुटी न सिसुता की झलक, झलक्यों जोबन अंग।
दीपति देहु दुहून मिलि दिपति ताफता रंग।।७०।।
दिपति ताफता रंग वसन विरची गुढ़िया सी।
चतुराई निह चढ़ी तक कछु लाज प्रकासी।।
देइ नितम्बनि भार अजौ कटि मले लुटी निह ।
जोबन लायों जक तक मुगघता छुटी निह ।।२४॥

दिपित ताफना रंग मिलित बय सोमा बादी। कल्ल तकनाई चढ़ी जीय कल्ल लाजह गाढ़ी।। आइ चली 'इरिचंद' जदिप जिय में कल्ल रसता। बलिहारी चलि लखी तक तन लुटी न सिस्रता॥२४॥

तिय-तिथि तरुनि-किसोर-षय पुन्य-काल सम दोन । काहू पुन्यनि पाइयत वैस-सन्धि-संकोन ॥२७४॥ वैस-संधि-संकोन समय सब दिन नहिं आवत । दूती बनि दैवझ मिलन को समय बतावत ॥ श्री 'हरिनंद' मुक्कंन-सेज तीरथ जानहु जिय। देहु अधर-रस-दान छाछ मागन पाई तिय॥२५॥.

वैस-संधि-संक्रौन सात वितु चार सौति कहूँ। है को षट मौं नव साळत जिय कठ हम वारह ॥ अर्जौ नम्यारह कुच सु पॉच कटि इस बुन नहिं जिय। करहु न एक न देर होहु अय साम मिळी तिय॥२५॥

छछन अकौकिक छरिकई छित छित सकी सिहाति ! -आजु काल्हि मैं देखियत चर चकसौद्दी माँ ति !! चर चकसौद्दी माँ ति वनक कुछु कहत न आवे ! देखे द्वी सुख होइ विहारे मनहिं रिझावे !! चिछ निरखौ 'इरिचंद' जुगछ चय मिछन अछौकिक ! नैन वैन कुछु मये औरद्दी छछन अछौकिक !!२६॥

मावक उमरोंही भयी, कक्कक पद्धी महसाय ! सीपहरा के मिस हियी निसि-दिन हेरित जाय ॥२५२॥ निसि-दिन हेरित जाय कक्क हॅसि हॅसि के बोलै । ऑख-मिचौनी के मिस सिख-हग नापित डोले ॥ हिय हरसे 'हिरिचंद' पियहि छसि होत छजींहिं। कटि स्कुमता मगट करत भावक उमरोंही ॥२७॥

-अपने भंग के जानि के जोबन-चृपति प्रवीन ।

-स्तन-मन-तयन-नितम्य की बढ़ी इजाफा कीन ॥२॥

बढ़ी इजाफा कीन सबनि जागीर बढ़ाई ।

कंचुकि चाहत अंजन सारी खिल्ल दिवाई ॥

मब्न चक्की जानि करन कारज ता मन के ।

जोबन चृप अधिकार बढ़ाए अपने तन के ॥२८॥

इक मींजें, चहुले परें, बृदें, बहें हजार।
किते न औगुन जग करत बै नै 'चढ़ती बार ॥४६१॥
बै नै चढ़ती बार कूल-मरजादा तोरत।
भंजत . धीरज-मेंड लाज-सामा सब बोरत॥
वेग कठिन 'हरिचंद' मेद बह तदिप दुहूँ दिक।
चतुर होत इक पार जानि के बृड़त लहि इक ॥२९॥

देह दुछहिया की बढ़ें क्यों क्यों जोबन-जोति। त्यों त्यों छिख सीतें सबे बदन मिलन दुति होति ॥४०॥ बदन मिलन दुति होति सीत गुरुजन सुख पावत। छाछ हजारन भॉति मनोरष छर उपजावत॥ तजत गरव 'हरिचन्द' जिती जुवती जग महियाँ। क्यों क्यों चळहति चळति सळोने देह दुछहिया॥३०॥

नव नागरि-तन-मुख्यक छहि जोबन-आमिछ जोर।
पटि विह ते बिद पटि रकम करी और की और ॥२२०॥
करी और की और छखत सिस्रुता बिछ छूटी।
दियो नितम्बनि भार छखी बीचिह कटि छूटी।
क्षुच उमगे 'हरिचन्द' मई बुधिह गुन-आगरि।
चपछ नैन बिद चक्रे महन परसत नव नागरि॥३१॥

छह्छहाति सन तहनई छचि छग छौ छफि जाइ। छौँ छोंक छोइन-भरी छोइन छेति छगाइ॥४३२॥ छोइन छेति, छगाइ फेरि छूटैं न छुड़ाए। घनत चहेंदुआ नैन छगे खोछत सँग घाए॥ छाछ छह 'हरिचंद' छट्ट सम देखत झाती। भद्द फिरत सँग छगे चहनई छक्ति छछहाती॥३२॥ सहज सचिकत, स्याम किय, सुचि, सुगन्ध, सुकुमार।
गनत न मन पथ अपथ, छिल विशुरे सुयरे बार ॥९५॥
विशुरे सुयरे बार देखि उरह्यौद्दी चाहत।
मानत निर्द कुछ-कानि छाज निर्द तिक निवाहत ॥
जूरा मैं विध छटकि रहत अछकन के छीकन।
चोटन में गुँधि जात केस छिल सहज सचीकन ॥३३॥

वेई कर क्योरी वहै, क्योरी क्यों न विचार ।
जिनही उरक्र्यों मो हियौ विनही झुरहे वार ॥४३६॥
विनही झुरछे वार वार जिनमें में वारी ।
कहे देव कर-भरसनि सिंख यह ती गिरधारी ॥
उन विन को 'हरिचंद' परसि प्रगटै मनमब-जर ।
रोम-पॉवि डकसावि पीठ छागैं वेई कर ॥३४॥

कच समेटि, मुज कर उळटि खरी सीस-पट डारि! काको मन वॉषै न यह जूरो वॉबनिहारि!! जूरो वॉबनिहारि वॉधि मन छोड़ि न जानै! सीचित सरस सनेह मुगन्धनहूँ सै सानै!! सजित नाहिं 'हरिचंद' मोहि बोळित मुखहु न बच! जुळुफ जॅजीरन सीस फूळ को कुळुफ देत क्य!!३५॥!

छुटे छुटार्वे जगत ते सटकारे सुकुमार । मन वॉघत देनी वॅघे नीछ झवीछे वार ॥५७३॥ नीछ झवीछे वार इरत मन सव ही मॉविन । वॅघे, छुटे, सटकारे गूँचे मोती पॉविन ॥ अहि सिवार अछि आद सवन को गरव मिटार्वे । ऑखियन खरहो रहत न सुरहों छुटे छुटार्वे ॥३६॥ कुटिल जलक छुटि परत मुख बढ़िगो इतो छदोत । बंक बॅकारी देत ज्यो दाम रुपैया होत ॥४४२॥ दाम रुपैया होत छत्तैया ते ज्यवहारन । सोलइ सै गुन बढ़त बदन - सोमा तिमि बारन ॥ ब्यमल कमल लिल पॉति रहत जिमि जमल जोर जुटि । ससि पैं अहि सम ससि-वदनी के कुटिल अलक छुटि ॥३०॥

वाहि देखि मन तीरथिन विकटीन जाह वलाय।
जा मुगर्नेनी के सदा बेनी परसत पाय।।
बेनी परसत पाय जमुन सो छोछ कछोड़े।
मोतिन मिस तिमि गंग संग लगी ही होते।
चरन महावर सरिस सरस्वित मिलित जौन झन।
विय तीरथपित होत लहत फल जाहि देखि मन।।३८॥

नीकौ उसत छिछार पर दीकौ जटित जराय।
इतिहि बढ़ावत रिव मनौ सिस - मंडछ मैं आय।।१०५॥
सिस - मंडछ मैं आइ सूर सोमाहि बढ़ावत।
मोती - छर तारागन सी तिमि अति इति पावत।।
तिय-सोमा 'हरिचंद' कियौ सौतिन मुख फीको।
छखौ छाछ चिछ इंज आजु प्यारी-मुख नीको।।३९॥

सबै सुद्वाप ही छसें बसत सुद्दाई ठाम।
गोरे सुख बेंदी छसें अरुन, पोत, सित, स्याम ॥२७१॥
अरुन, पीत, सित, स्याम, खुळें सबद्दी मन मोहैं।
सॉच कहत जग छोग सबै सुंदर कहें सोहै॥
बितु सिंगार ही छेत जौन मन सहज छुमाप।
स्यौ न छगें सिगार छछन तेहि सबै सुद्दाप॥४०॥

कहत सबै, बेंदी दियें ऑफ इस-गुनो होत । विय-छिछार बेदी दियें अगनित बहुत खरोत ॥३२७॥ अगनित बहुत खरोत तीस, अस्सी, नव्ये-गुन । चीन, आठ, नव, सत, सहस्न 'हरिचंद' बहुत पुन ॥ बंदी बेना बेंदी मीं छहि बनत रूपा जब । मोती-छर ते होत सहर छिद बकित रहत सब ॥४१॥

अगनित बढ़त खोत न सो कवि मैं गिनि आवै ! निरखत मन हर छेत तिहारे मन खति सावै !! सो सोमा 'हरिचंद' वरनि नहिं जात कळू अव ! बिछ निरखौ चिछ स्याम सहज छवि जाहि कहत सव !।४१!!

भाछ छाछ वैंदी छए छुटे वार छ्रवि देत।
ग्रह्मो राहु क्षति क्षाहु करि मनु सिस सूर-समेत ॥३५५॥
मनु सिस स्पर-समेत इकत गिह राहु द्वावत।
स्वेद-कना मिस अमृत निकसि तब सिस तें आवत॥
वारिष औ पिय नाते तब गहि जुगळ कमळ वर।
निक्वारत तक तमहि परसि तिय माळ ळाळ कर ॥४२॥

पायल पाय लगी रहै लंगे समोलक लाल।
मोडरह की वेंदुली चढ़ित तिया के माल ॥४४१॥
चढ़ित तिया के माल तिमिहिं सो तिय गरवानी।
हम सब कुल की होय फिरत दूरिह मॅडरानी॥
कामी हरि 'हरिचंद' करी वेवस करि घायल।
मोडर रास्यौ सीस करची रतनन सै पायल॥४३॥

चढ़ित विया के माछ पिया-मन युख उपजानित । कोटि रतन रिव-सिस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट्रॉस्ट् मूरतमान सुहाग - बिंदु छस्ति कवि-मति कायछ । यार्ते यह अनुमोछ जदपि नवछस्त की पायछ ॥४३॥

चढ़ित तिया के माछ तैसहीं त् गरवानी ! सुनत सिक्षन की वात न पीतम को पतियानी !! रहित मान करि ष्ट्रया कोप मैं किर मित मायछ ! पियहिं छुठावित चरन तरें परसावित पायछ !!४३॥

चढ़ित तिया के माल सर्वें सुंदर कहूँ सोहत। तासों कर न सिगार बेंदुली ही मन मोहत।। चल्रु 'हरिचंद' निकुंज दूर तिज माल हिमायल। चत पिय तुव बिन व्याकुल इत तू पहिरित पायल।।४३॥

चढ़ित तिया के भाळ सदा निज मान बढ़ावत । तैसिंह न्पुर बोळन सों आदर निहं पावत ॥ सूचित रित अभिसार सवन कहं वाजि छतायळ । याही सों मनि-जटितहु राखित पद तर पायळ ॥४३॥

माछ छाछ वैंदी छछन आखत रहे बिराजि। इंदु-कछा कुन मैं बसी मनों राहु-मय माजि॥६९०॥ सनौ राहु-मय माजि इंदु कुन-मंडछ आयो। ताहु पै तिन बाहर ही निज जोर जमायो॥ पूजि देव-तिय न्हाइ खरी बादी अदि सोमा। विश्वरे केसनि तिछक अखत छखि पिय मन छोमा॥४४॥

पिय-युस छिस पना जरी बेंदी बड़े बिनोद ! सुंतर्-संनेष्ट् मानी छियों विद्यु पूरन दुवं गोद ॥७०७॥ विद्यु पूरन दुव गोद मोद भरि कें बैठार थीं। होइ उच्च के जिन सोहाग को चीचंद पार थीं॥ सेदुर केसर पात दिठौना वेसर कच सुख। ' औरद्ध मह मिछि वसे इकत छखि सुंदर तिय सुख ॥४५॥

गढ़-रचना वरुनी अछक चितवनि मौंह कमान । धात्र वॅकाई ही वहैं तरुनि तुरंगम तान ॥३१६॥ तरुनि तुरंगम तान वॅकाइहि ते छ्रिव पावत । ताही ते तू सवा मान की मित चपजावत ॥ वेहू छित रुमंग सदा बॉके सव सों बढ़ । यह जोरी 'हरिचंद' मछो विकि रची आपु गढ़ ॥४६॥

नासा मोरि नचाइ हग करी कका की सौंह । कांटे ंठों कसकति हिये गरी कॅटीकी मौंह ।।४०६।। गरो कॅटीकी भौंह न मुक्ति कवडूं मुक्राये । यह चित्रवित वह मुरिन चळित चस चपळ नचाये ॥ अपत रहे 'हरिचंद' एक सौंहन की आसा। उन तो विक्रुरंत ही बुधि-यळ मन-वीरज नासा।।४७॥

गरी कॅटीडी मौंह जीय धों चुभत सदाहीं। जब उनके विद्यु मिछे सखी तिय मानत नाही।। छाउ वेगि 'हरिचंद' पूरि मम कोटिन आसा। नाही तो यह तन वियोग मनमय अव नासा।।४७॥

गरी कॅटीकी मौँह कोप करि प्रगट वॅकाई। सम मुज छूटन हेत सरस रिसि जौन दिखाई।। वह अकि भावी हाय रहाी मैं छखत तमासा। मिळन-मनोरय-पुंज पळक मूँदत सब नासा।।४०।।

गरी कॅटीकी भौंह सोइ कसकत किय मारी। गुरुजन को भय-देनि खानि हाहा वह प्यारी।।

# भारतेन्द्र-प्रम्थावडी

मिछन औष 'हरिचंद' वद्ति वह राखनि आसा । भूळवि क्योंहूॅ नाहिं नचावनि भौ हग नासा ॥४७॥

गरी कॅटीडी भौंह विरह व्याकुछ अति भारी। कोड विधि वेगि मिछाड मोहिं मुंदर सोह प्यारी।। कहियो तुम करि सौंह न पूरत क्यौ अव आसा। घाकी जाको बुधि वळ सव देखत तुम नासा।।४७।।

खौरि-पनच, मृकुटी-घतुष, घधिक-समर, विज कानि।
हनत वरुन-दग तिळक-सर, सुरक-माळ मरि तानि।।१०४॥।
सुरक-माळ भरि वानि खोजि चतुरन ही मारत।
विध फिर खोज न ळेत चवाइन चौचंद पारत।।
जिय व्याकुळ 'हरिचंद्' होत गित मित सब चौरी।
गोरे गोरे माळ विळोकत केसरि खौरी।।४८॥

रस सिंगार मंजन किए, कंजन मंजन-दैन।

संजन रंजनहूँ विना, संजन-गंजन नैन ॥४६॥

खंजन-गंजन नैन छुकंजन मनहूँ छगाये।

पैठि हिये मन छयो तबहुँ नहिं परत छखाये॥

बारो कोटिक मीन, मैन-सर, मृग-झिव सरबस।

कहँ ये जङ्ग पर्स्र निरस कहाँ वे मरे महन-रस ॥४९॥

खेळन सिखए अछि मर्छें चतुर अहेरी मार।

फानन-वारी नैन-मृग नागर नरन सिकार ॥४५॥
नागर नरन सिकार करत ये जुळुम मचावत।

जंजन गुनर्हू वॅभे छड़न प्रपटत गहि छावत॥

चीन्हि चीन्हि 'हरिचन्द' रसिक ये मारत सेळन।

वभि फिर सुधि नहिं छेत मळे सिखये यह खेळन॥५०॥।

सायक-सम घायक नयन, रंगे त्रिविघ रंग गात । इस्सौ विछिष्ठ दुरि जात जळ, छिष्ठ जळजात छजात ॥५५॥ छिष्ठ जळजात छजात, हरिन वन वसत निरन्तर । खंजन निज मह-गंजन करि निषसत तरुवर पर ॥ सो मोहत 'हरिचन्व' जौन त्रिमुवन के नायक । बुद्धे त्रिवेनी-नीर जोय-घायक हग-सायक ॥५१॥

धर तें टरत न वर परे, दई मरक मनु मैन। होड़ा-होड़ी बढ़ि चछे चित, चतुराई, नैन॥३॥. चित, चतुराई, नैन मधुरता चच-रस-साने। जोवन क्रुच पिय प्रेम सबै सायहि चमगाने॥ जीवन हरि 'हरिचन्द' कुमक नृप मदन सुघर ते। आवत सब ही बढ़े बढ़ेई टरत न अर तें॥५२॥.

जोग-जुगुति सिखये सबै मनी महा मुनि मैन ।
बाहत पिय महैतता, कानन सेवत नैन ॥१३॥
कानन सेवत नैन रहत निवही छै छाए ।
हरि-मह-रस सों छके छ्वीछे समग बहाए ।
सेडी होरे खळ छखत गुदरी पळ अनमिस ।
क्यो न छहें अहैत सिद्धि प्रिय जोग जुगुति सिख ॥५३॥

बर जीते सर मैन के, ऐसे देखे मै न।

हरिनी के नैनान तैं हरि नीके ए नैन ॥६७॥

हरिनी के ए नैन अनी के घन बरुनी के।

फीके कमळन करत मानते जी के ती के॥

ही के हर 'हरिचन्व' रंग चीते प्रिय प्रीते।

नीते मानत नाहि चपळ चीते वर जीते॥५४॥

संगति . वोप छगै सबै, कहे जु साँचे वैन !
कुटिछ वंक भ्रुव संग तें मप कुटिछ-गति नैन ॥३०३॥
भप कुटिछ-गति नैन कुटिछई पिय सों ठानत ।
सीधे जित अरि रहत कान सिख नेक न मानत ॥
अरुक्षि परत 'हरिचन्द' सैन सिं वरुनिन-पंगति ।
घायहु वाँको करत खरे बिगरे छहि संगति ॥५४॥

हगिन छगत, बेघत हियो, बिकल करत थँग छान ।

प तेरे सब तें विपम ईस्त्रन चीस्त्रन चान ॥३४९॥
ईस्त्रन चीस्त्रन बान छाज छाति अचरज पार्रे ।

सिलत करेजे घाय करें विखुरे तिय मारें ॥
काढ़े औरहु घंसत बढ़त उपचार निरक्षि ढिग ।
जेहि छगत तेहि छगन देत नहिं छगन छाय हग ॥५६॥

सूठे जानि न संग्रहे मतु मुंह-निकसे वैन । याही तें मानों किये, बातिन कीं विधि नैन ॥३४५॥ बातिन कीं विधि नैन किये सब विधि विधि जानी । वितु बोलेहू जासु मधुर बोलिन रस-सानी । हाव माब 'हरिचन्द' हिपे रस घरे अनुठे। कहे देत जिय बात करत मुख के ब्रल्ज सूठे ॥५७॥

फिरि फिरि दौरत देखियत, निचछे नैंक रहें न।

ये कजरारे कौन पै करत कजाकी तैन ॥६७०॥

करत कजाकी नैन कजा की सैन सैन गति।

वटपारे वरजोर विचारे पश्चिक देत हति॥

कावा सम 'हरिचंद' फिरत कावा घावा बरि।

पै निज ठौरहि रहत करत अचरज अति फिरि फिरि ॥५८॥

खरी मीरहूँ मेदि के कितहूँ तें इत काय।

फिरे वीठि खरि दुडुँनि की सबकी दीठि बचाय।

सब की दीठि बचाय नीठि मिळिही ये जाही।

कोटि उपाइ न करी ठौरही ये ठहराही।

कठिन प्रीति 'हरिचन्ब' मीत गुरुजन हरि सगरी।

करत आपनो काज ठाज त्र ग्रह गति निखरी।।५९॥

सव ही तन समुहाित छिन, चळति संवन दै पीठि। बाही तन ठहराति यह, किविछनुमा छौ दीठि॥३०॥ किविछनुमा छौं दीिठ एक हिर दिस ही हेरेँ। कोटि जतन कोड करो सनत कहुँ इसहु न फेरें॥

काट जरन काड करा जनत कहु रखहु न पर ।। पीराम बितु 'इरिचन्द' कही क्यों अनत छने मन । सरछ माव यों मछे छस्तों किन क्षिन सबही तन ॥६०॥

किनिक्तुमा कों बीठि न कबहूं प्रन करि फेरें। छनि-सागर बूच्यो निज मन-ससि फिरि फिरि हेरें।। हरि-चुन्वक 'हरिचन्द' करत हग-कोहिह करसन। । विवही ठहरिंव जदिंग करत काया सब ही तन।।६०।।

किविक्तुमा की बीठि मई सव तिन पिय अनुसर । ताहि देखि 'हरिचन्द' प्रेम गति सुदृढ़ करी कर ॥ विन देखे हरि-धाम क्रमन को तजति न वह प्रन । ती परसक्ष हरि पाइ कहा यह चित्तवै सव तन ॥६०॥

कहत, नटत, रीझत, खिझत, मिछत, खिछत, छिज जात। मरे मौन में करत हैं नैनन ही सो बात ॥३२॥ नैनेन हीं सो बात करत दोऊ अरुहाने। सछख जुगछ के खेळ न काहू छसत छखाने॥ सुधि न टरत 'हरिचन्द' क्रिनकहू सोभवं जागत ।' बारेकहू के छगे सवा छागत से छागत ॥६९॥

भनियारे, वीरघ हिगिनि किवी न वर्गन समान । बह चितवनि भौरे कछू, जेहि वस होत सुजान ॥५८८॥ जेहि वस होत सुजान भावते हैं कछु न्यारे। सहज प्रीति रस-रीति विवस निज पिय वस पारे॥ कहा भयो 'हरिचंद' जु पै छालन तिय पिय-ढिग। प्रेमी रीझत प्रेम न अनियारे दीरघ हुगं॥७०॥

जव्पि चवाह्नि चीकिनी चलि चहूँ दिसि सैन।

तक न झॉड्त दुटुँन के हॅसी रसीले नैन॥३३६॥

हॅसी रसीले नैन करत बत-रस अरुद्याने।

मान मरे रस मरे मैन के मनहुँ खजाने॥

जग रीह्नो स्त्रीह्नो वरजौ घटिहै नहिं चाह्नि।

ये अपने रस-पने चाव किन करहिं चवाहनि॥७१॥

फूछे फदकत छै फरी, पळ कटाच्छ-करवार । करत बचावत विय-नेयन-पाइक घाइ हजार ॥२४७॥ पाइक घाइ हजार करत जुरि जुरि तुरि जाहीं । फिर डॅटि सनमुख छरहि बचहिं अमिरहिं मुरि जाहीं ॥ जुगळ चतुर 'हरिचंद' मीर मुख्यत नहिं मूळे। ' मिरे प्रेम-रन - रंग सुमट - रग गुन-बळ फूछे ॥७२॥

चमचमात चंचळ नयन विच घूँघट-पट झीन। मानहु सुर-सरिता विमळ जळ उछळत जुग मीन ॥३७६॥ जळ उछळत जुग मीन रूप-चारा ळळचाने। इछकत सुस्र विभि निरक्षि न पिथमन रहत ठिकाने॥ सेत बसन 'हरिचंद' कहिय तन उपमा केहि सम । प्रगटत बाहर प्रमा चारु मुख चमकत चमचम ।ां७३॥

नावक-सर से छाइकै विछक वरुनि गइ वाकि। पानस-झर सी झमकि कै गई झरोसे झाँकि !!५७०!। गई झरोसे झाँकि पिया - उर बिरह बढ़ाई। नीके मुख नहि छक्यो रहाौ वासों अञ्च्छाई।। मीन च्छरि जल दुरै लुकै वन जिसि मिल सावक। विसि सो नैन नवाइ दुरी इति पिय-उर नावक।।७४!।

सटपटावि सी ससि-मुखी मुख घूँषट-पट डाँकि । पावस-झर सी झमकि कै गई झरोखे झाँकि ॥६४६॥ गई झरोखे झाँकि छाज-बस ठहरि सकी नहिं। इत पिथ-मुख नहिं छच्यों मछे तासों व्याकुछ महि॥ परे छाज-बस जुगछ विकछ वह घर-मिष ये बट। मिछि न सकत 'हरिचन्द' मेम की हिथ-मिष सटपट॥७५॥

हुटत न डाज, न डाडची प्यी डिख नैहरनोह !-सटपटात डोचन खरे, मरे सकोच-सनेह !!५२४॥ मरे सकोच-सनेह निरिख ढिग पिय डडचाहीं ! दुरि दुरि देखिं कवहुँ कवहुं डिख डोग डजाहीं !! रोकेह निहं रहत न चूँघट तिज सुख ड्टत ! विचि चुन्वक के डोइ-सरिस कोड दिधि निहं इटत !!७६!!

दूरौ खरे समीप को मानि छेव मन मोद्। होव दुहुन के हगन ही बव-रस हॅसी-बिनोद ॥६३९॥ बव-रस हॅसी-बिनोद मान अक मान-मनावनि। रिम्नानि-सिझानि-संकेव-बद्दिन पुनि कंठ-छगाबनि॥ नैतनक्षी 'हरिचन्द' करत सुख-अनुमद पूरो । नैन मिल्ले जिय निकट जदपि ठाढ़े दोउ दूरो ॥७७॥

तिय, कित कमनैती पढ़ी, विन जिहि भौंह-कमान ।
चित बेचे चूकति नहीं वंक विछोकनि-यान ॥३५६॥
बंक विछोकनि-यान सबै विधि अजगुत पारत ।
विन्त देसी जो बस्तु साहि तिक के किमि मारत ॥
काढ़े औरहु चुभत अनोखे चोखे सर हिय ।
बधन वेम्र छै जात सिकारिनि अति विचित्र तिय ॥७८॥

नीचे हीं नीचे निपट दीठि कुही छैं दीरि।

चिठ ऊँचे, नीचे दियो मन-कुछिंग झकझोरि ॥२५७॥

सन कुछिंग झकझोरि कियो परवस मोहिं प्यारी।

कहीँ जाउँ, का करौँ, अयो जिय अतिहि दुखारी॥

श्रव नहिं खान उपाय सुधाधर-रस-बितु सींचे।

सव विधि कियो निकाम निरखि हग ऊँचे नीचे॥ ७९॥

नैन-सुरंगम शहक-छिचि-छ्रि छगी लेहि आह । विहि चिंद मन चंचल भयो मिर दीनी विसराइ ॥ मिर दीनी विसराइ विवस इत सों छत डोलै । छुटी घीरता-डोर न मुखडू सों कछु बोलै ॥ सुपय-कुपय निह लखत मयो बुधि-विनु उनमह सम । सब विधि न्याकुल मयो चेत चिंद नैन-सुरंगम ॥८०॥

ऐंचित सी चितविन चितै भई ओट अलसाइ।
फिर प्रश्नकिन कों सृग-नयिन दगिन लगिनया लाइ॥३२०॥
दगिन लगिनया लाइ इहाँ सों कितै दुरानी।
कल न परत विद्य लखे विकल गति मति बौरानी॥

ज्रॉंड़ि विवस 'हरिचंद' गई बुधि घीरज सैंचित । हग-वंसी मन-मीन रूप निज गुन-विझ ऐंचति ॥८१॥

करे चाह सों चुटुकि के खरें घड़ोंहें मैन । . खाज नवाप तरफरत करत खुँद सी नैन ॥५४२॥ करत खुँद सी नैन मेद गुरुजन की वोरत । छोक-छीक नहिं गिनव चतेही होटे मुख जोरत ॥ मन-सहीस 'हरिचन्द' थक्यों चुधि-वागहि पकरे । खरे विवस में रहत न छाज-छगामन जकरे ॥८२॥

नेकु न सुरसी विरद्ध-झर नेद्ध-छवा कुन्द्रिकावि ।
निव निव होति हरी हरी, खरी झाळरिव जावि ॥९८॥
खरी झाळरिव जावि मनोर्थ करि उमगाई ।
सीचि सीचि कॅसुवानि अवधि-तर ठाइ चढ़ाई ॥
बनमाठी 'हरिचंद' चळहु ठावहु ठै उर सी ।
छखहु आपनी नेद्द-छवा विछ नेकु न सुरसी ॥८३॥

कर चठाइ घूँघट करत उसरत पट-गुझरौट। मुक्ष-मोर्टें खुर्टी उठन उठित छत्तना की औट ॥४२४॥ उठित उठना की औट उठन-हरा टरत न टारे। ओट-पोट है रहे छके मुक्षि सक्छ विसारे॥ दुरि दुरि साम्हे होत रसिक 'हरिचन्ह' चतुर तर। अवहे वारहि वार उसत त्रिवडी-मुख-हरा-कर ॥८४॥

नम छाडी बाडी मई चटकाडी द्वित कीन । रविपाडी, आडी, बनत, साए बनमाडी न ॥११५॥

# भारतेन्द्र-प्रन्थावडी

स्तार वनमाठी न करी सिक बहुत कुचाछी। काछी व्याठी रैंच बिरह घाछी जिय माछी।। बाछी दीपक जोति मन्द सह प्रीति न पाछी। टाछी हाछी स्त्रीध सई खाछी नम-छाठी।।८५॥।



# होली

इरियकाश यंत्राख्य में सं० १९६६ में स्रुवित प्यारे,
कहाँ चक्ठे ? इचर जाजो, ब्योहार घर का करो । वैखो,
हमने होळी के कुछ खेळ इच पत्रों में लिखे हैं, इचसे
जी बहुकाओ ।
सम्बास

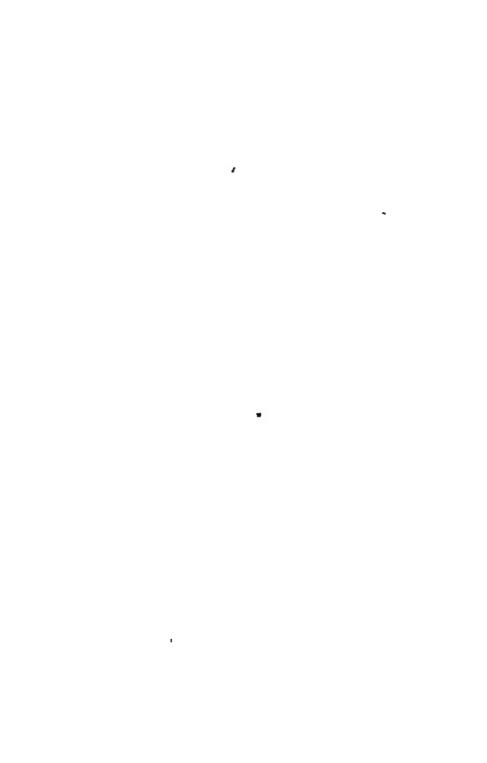

# होली

#### दोहा

मरित नेह नव नीर नित, घरसत सुरस अयोर । जयति अपूर्व धन कोऊ, छखि नाचत मन मोर ।!

#### सपताळ सहाना

सखी विन ठिन त् चडी आन कितकों न जानत है सर्ग क्यास खड़ो री। चंद सो बदन ढॉ कि नीडे पट देखु न आगे ही झैंड अड़ो री।। वा सारग कोड जान न पानत होरी को खंस सों है के गड़ो री।! 'हरीचंह' वासों सडी दूर हो की विहारी खिडारी फर्फदी बड़ो री।।१॥

# विद्याग

रे निदुर मोहिं भिळ जा तू काहे हुस्त देत । होन हीन सब ऑति तिहारी क्यो सुधि बाइ न छेत ॥ सही न,जात होत जिय व्याकुळ विसरत सब ही चेत । 'हरीचंव' सब्ति सरन रासि के महबो निवाहो हेत ॥२॥

# मारतेन्द्र-अन्यावछी

# सिद्रा

कान्द्र तुम बहुत छगावत अपुने कों होरी-खिछार। निकृसि आव मैदान दुरत क्यों छै 'बौगान निवार।। तू नॅद-गैयॉ तो हैं हमहूं वरसाने की नार। अब को दॉव जो जीते तोपें 'हरीचंद' विछाहार।। ३॥।

परी या ज्ञज में बसिकै तरह दिये ही बनै काज। वह तो निल्ल विचार करत निह तू कत खोवत लाज।। तू कुलवधू सुलच्छिनि गोरी क्यों डरवावित गाज। 'इरीचंद' के मुख निह लगनो होरी के दिन लाज।। ४॥

ससी री कासो ठानत सरवर तू वे-काम। वह तो धूत फफंदी बज को तू है कुछ की बाम।। कौन जीतिहै ढीठ निछज सों तू कित नाहक करत कछाम। 'हरीचंद' निज वाट चछी चछ याकों उपाधी नाम।। ५॥

# धनाश्री

मनमोहन चतुर सुजान, खबी छे हो प्यारे ।
तुम बितु अति न्याकुछ रहें सब ब्रज के जीवन प्रान ॥
तुम बितु अति न्याकुछ रहें सब ब्रज के जीवन प्रान ॥
तुमरे हित नॅद-छाढिछे हो छो़िंद सकछ धन-धाम ।
वन बन मैं न्याकुछ फिरें हो छुंदर ब्रज की बाम ॥
तनक बॉस की बॉसुरी हो छेत जबै तुम हाथ ।
व्याकुछ धावें देव-बधू तिज अपने पित् को साथ ॥
सुर-चर-ग्रुनि-मन-मोहिनी हो मोहन तुमरी तान ।
जसुना जू बहिबो तर्जें थिक टरत न देव-विमान ॥
जक् चैतन होइ जात हैं चैतन जड़ होइ जात ।
जी इन सब की यह दसा ती अवछन की का बात ॥

चिठ घावें त्रजनागरी हो झिन सुरछी की टेर । छाज संक माने नहीं हो रहत क्याम कों घेर ॥ मगन मई सब रूप में हो गोक्कुछ गाँव विसारि । 'हरीचंद्'जन बारने हो घन्य घन्य त्रजनारि ॥ ६॥।

#### हक्ताका

श्रुंक्त पिय नंद्काल मुख्यत सव श्रज को वाल हंदाबन नवल कुंज लोल दोलिका । संग राधिका सुजान गावद सारंग वान वजद बॉसुरी सुदंग बीन ढोलिका ॥ कवम अति होत जात चूंघट मै नहिं लखात छूटत बहुरंग चढ़त अविर सोलिका । 'हरीचंद्' दे असीस कहत जियो लख बरीस दिन दिन यह आवे तेहबार होलिका ॥ ७॥

#### काफी

खरे जोगिया हो कौन देस वे वायो ।
हॉ हॉ रे बोगी मीठे वेरे बोछ ॥ टेक ॥
खॉर्से डाळ वनी मद-मातो कुसुम फूळ के रंग ।
मानो शिव वरसाने आयो चेळा न कोऊ संग ॥
हॉ हॉ रे जोगी पहिरे वर्षवर चोळ ॥
हॉ हॉ रे जोगी त् तो चेळा काम को यह झूठो साध्यी ध्यान ।
तैसे वकुळा गंगा-जळ से वैठत खाइ सुजान ॥
हॉ हॉ रे जोगी खोळ आपुने नैन ॥
हॉ हॉ रे जोगी खवळन को ऐसे देसै जैसे बच्च को रसिया कोय।
जोग ळियो कैसो रे जोगी यह तो जोग न होय ॥
हॉ हॉ रे जोगी नारी विन कैसो चैन ॥

हों हों रे जोगी कुंज कुटी एकांत बळी में जौ त् निकसें आय।
तौ इक मोहन मन्त्र कों हम देहें तोहि सिखाय ॥
हों हों रे जोगी होयगो परम अनंद ॥
हां हों रे जोगी तोसों मंतर छेहिंगी हो मेंट चरें धन-धाम ।
जोगी तेरे कारने सब जोगिन मज की धाम ॥
हां हां रे जोगी चेळा तेरो 'हरिचंद' ॥
हो कौन देस तें आयो अरे जोगिया ॥८॥

# होरी काफी

तुही कहा क्रज में अनोसी भई !
कान नहिं काहू की करत दर्श !!
जानत नहिं कहु चाळ यहाँ की आई अवहिं नई !
मोहन मिळतिह जानि परेगी भूलेगी सवर्श !!
छैळ खिळार रसिक होरी को छीने सखा कई !
गाय कवीर अवीर ज्झावत आवत हैंहै सई !!
देखत ही तोहिं दौरि परेगो जानि नवेळी नई !
हार तोरि रंग हारि चूमि मुख चूरी करिदे रई !!
तव तोसों कळु विन नहिं ऐहै जब तेरी ळाज गई !
'हरीचंद' सो को ऐसी जौ नै कै नाहिं गई !! ९ !!

# होरी

जो मैं स्रपत ही सो भई।
छैछ छ्वीछो खिछारन छीने आगे ठाढ़ो दई॥
फेट गुलाल घरे सफ कर ले गावत तान नई।
बाकी तान सुनत सो को निह जाकी लाज गई॥
एक प्रीत मेरी बासों पुनि दूजे होरी छई।
'हरीचंद' छिपिहै नाहीं लब जानेंगे छो कई ॥१०॥

#### रफ की

हम चाकर राघा रानी के । ठाकुर भी नेंदनंदन के इषमातु छळी टर्कुरानी के ॥ निरमय रहत बदत नहिं काहु डर नहिं डरत मवानी के । 'हरीचंप' नित रहत दिवाने स्रत अजव निवानी के ॥११॥

ं सब तेरे सए पिया बदि कै। क्ने नाम सो यार किहारे झाप तेरी सिर कमर सै।। कहाँ नाहि सब झोड़ि पियारे रहे तोहि निज सरवस दै। 'हरीचंद' अज की कुंजन में डोडेंगे कहि रामें सै।।१२॥

निर जीओ फागुन को रसिया ! जब जो स्रात चंद चेंजेरीतब जीं त्रक मैं फिर बसिया !! नित नित आओ होरी खेळन नित गारी नित ही हॅसिया ! हरीचंद इन नैन सदा रही पीत फिब्रोरी कटि कसिया !!१३!!!

कोक नाहिनै जो बरनै निबर छैछ । अररानो ही परव बरव नहिं रोकि रहत मग वित छरैछ !! बाके डर सो कोककुछ की नारि निकसत नहिं जसुना की गैछ ! 'हरीचंब' कैसे निबहैंगी फागुन में वाके फंब् फैछ !!१४॥।

# वमार बनाशी

सन-मोहन की छगबारि गोरी गूजरी।
भगत मई हरि-रूप में सब कुछ की छाज विसारों।।
नंद-प्रवन को नाम हो कोऊ वाके आगे छेह।
भुनवहि उन बरबर कंपे गुझ उत्तर कंछू न देश।।
स्थाम सुँदर को चित्र हो बाहि जो कोऊ देश देखाइ।
नैतन सो अंधुवा वह गुस बचन कही नहिं जाह।।

जो कोऊ वासों पूछई सुस्त बोलत आन की आनु। जिय को भेद न स्रोव्हें वह नागरि चतुर सुजान ।। हग को जल ससे नहीं हो मन जमना वहि जाइ। गोरो सुख पीरो पद्यो मन दिन मै चंद छखाइ।। नित गरुजन खीझन रहें हो छरत ससर अरु सास। विनकी सब बातें सहै निहं छोड़े प्रेम की फॉस ।। तन अति ही द्वरो मयो सनु फूछ-खरी की मोरो मुख नित नित घटै अर सुखे अधर रखाछ।) जो कोऊ कहि देइ हो मन-मोहन निकसे आह । सनतिह इति धावै अरी गृह-काज सबै विसराइ !! मग मैं जो मोहन मिलें हो नहिं देखत भरि नैन। घॅघट पट की ओट मै हो करत कछ इक सैन ॥ जह मन-मोहन पग धरें वह की रज सीस चढाइ। सिखयन को सँग छोड़िकै वह पीछे लागी जाइ।। या बन की सब ग्वाळिनी हो क्यों क्यों करत चवाव । त्यों त्यों वाके चित्त में हो बढत चौगुनो चाव ।। जो बैठे एकांत में हो जपत छनहिं को नाम। ध्यान करें नॅदलाल को नहिं भावें कल धन-धाम ।। खान-पान सब छोड़िकै हो पति को सुख विसराइ। कोंच मिस सों अजराज के वह घर के मारग जाइ।। बातन मैं बहराइके हो पूछत उनकी बात। जी हमहें कड़ पूछ्वीं ती बातन में फिरि जात ॥ नैन नीद आवे नहीं बाके छगे स्थास सों नैन। भावे निहं कोड भोग हो वाने त्याच्यो सब सख चैन ॥ जो कोड समझावही तो औरह ज्याकल होई। 'हरीचंद' हरि मैं मिछिहौ हो जल पय सम सब खोइ ।।१५॥

# राग देश

सखी इसरे पिया प्रदेश होरी मैं कासों खेळों। जिनके पीतम घर हैं सजनी तिनहिं की है होरी ॥ इस अपने मोइन सों विद्धरी विरह-सिंधु में वोरी ॥ चोखा चंदन अविर अरगजा औरहु झुख के साज। 'हरीचंद' पिस विजुसन इसको विख से छागत आज॥१६॥

#### सिंबुरा

आज फहि कौन रठायो मेरो मोहन यार । बितु बोळे वह चलो गयो क्यों विना किये कछु प्यार ॥ कहा करों कछु न वनत है कर मींड़त सौ वार । 'हरीर्चव' पिहतात रहि गई खोड़ गळे को हार ॥१७॥

#### भसावरी

तुम मम प्रानन तें प्यारे हो, तुम मेरे शॉ खिन के तारे हो !
प्राननाय हो प्यारे छाछ हो आयों फागुन मास !
अव तुम बितु कैसे रहीगी तासों जीय उदास !!
प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो यह होरी त्यौहार !
हिछि मिछि सुरसुट खेडिये हो यह बिनती सी वार !!
प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो अव तो छोड़ी छाज !
निभरक विहरी मो सँग प्यारे छाव याको कहा काछ !!
प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो जी रहिही सङ्ग्रनाथ !
प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो जी रहिही सङ्ग्रनाथ !
प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो जग मैं जीवन थोर !
प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो जग मैं जीवन थोर !
प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो जग मैं जीवन थोर !
प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो तुम वितु तिथ अकुज्ञथ !
प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो तुम वितु तिथ अकुज्ञथ !

याननाथ हो प्यारे छाछ हो तुम बितु तर्छकें यान । मिछि जैयं हों फहत पुकारे एहो सीन सजान॥ प्रातनाथ हो प्यारे छाछ हो यह अनि मीत्रछ छाँह । जमना-कल करंब नरे किन विहरी है गलबाँह।। याननाथ हो प्यारे छाछ हो मन कछ है गया और। देखि देखि या मध् रित में इन फ़लन को बेन्तर ॥ प्रातनाथ हो प्यारे छाछ हो छह अरज यह मान। ह्योडह मोहिं न इक्छी प्यारे मिन श्रसाओ प्रान ॥ प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो देखि अकेडी सेज। मरिक मरिक परिकीं पाटी पें कर सों पकरि करेज ॥ प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो नींद न एंड्रे रैन। अनि ज्याकुछ कर्वट घट्छोंगी हैंहै जिय वेचेन ॥ प्रातनाय हो प्यारे छाछ हो करि करि तुम्हरी याद । चैंकि चैंकि चहें दिस चिवओंगी सनें न कोउ फरियार ॥ प्राननाथ हो प्यारं छाछ हो दुन्व सुनिई नहिं कोय। जग अपने स्वारय को छोमी बाइन मरिडीं रोय ॥ प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो सनवहि भारत बैन। इंडि घाओं मित विख्य खगाओं सनो हो कमळ इंख नैंद्र II प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो सब झोडची जा काज। सोऊ छोडि जाइ ती कैसे जीवें फिर वजराज !। प्रानताय हो प्यारे छाछ हो मनि कहूँ अनते जाह। मिछि के जिय मिर छन देह मोहिं अपनो जीवत-छाह ।। प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो इनको कीन प्रमान। ये ता तम विज गाँन करन को रहन वयारहि प्रान ॥ प्राननाय हो प्यारे छाछ हो जिय में नहिं रहि जाय ! तासों सुल भरि मिछि के भेंटह संबर बहुन दिखाय 11

प्रातनाथ हो प्यारे छाछ हो पछ की ओट न जाव। बिना तन्हारे काहि देखिईं ॲस्तियाँ हमें बताव ॥ प्रातनाथ हो प्यारे छाछ हो साथिन छेडु बुछाय। राखो सेरो तामहि लै लै हफ छह वेत वजाय ॥ प्रातनाथ हो प्यारे छाछ हो आइ मरौ मोहिं अंक। यह तो मास अहै फागन को या मै काकी संक IL प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो देह अधर-रस-दान । मुख चुमह किन बार बार दे अपने मुख को पान ॥ प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो कव कव होरी होय। तासों संक छोड़ि के बिहरी दै गळ में सूज दोय।। प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो रही सदा रस एक। दर करी था फारान में सब कुछ अर वेद-विवेक ॥ प्रातनाथ हो प्यारे छाछ हो थिर करि यापौ प्रेस। दर करी जग के सबै यह ज्ञान-करम-कळ-नेम ।। प्रातनाथ हो प्यारे छाछ हो सवा बसौ व्रज देस। जमना निरमल जल वहीं भर दस को होर न लेस ॥ प्राननाथ हो प्यारे छाळ हो फळिन फळी गिरिराज । **उहाँ असंद** सोहाग सबै जन-वच्च पिया के काल ।। प्राननाथ हो प्यारे ठाळ हो जाइ पछारी कंस। फेरी सब यल अपनि बहाई करि बुष्टन को घंस।। प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो दिन दिन रहो वसंत। यही खेळ वज मैं रही हो सब विधि अति सखद समंत।। प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो वाढौ अविचळ प्रीति। नेह निसान सदा बजै जग चलौ प्रेम की रीति॥ प्रातनाथ हो प्यारे छाछ हो यह बिनती सनि छेह। 'हरीचंद' की बॉह पकरि हद पाछे छोड़ न देह ॥१८॥

243

47

# भारतेन्द्र -प्रन्यावळी

## देश

रंग मित हारो मोपै सुनो मोरी वात ।
बड़ी जुगति हों वोहि बताऊँ क्यों इतने अकुळात ॥
श्री वृषमानु-नंदिनी छिळता दोऊ वा मग जात ।
तुमहुँ जाइ माधुरी कुंज मैं पहिळे हि क्यों न दुरात ॥
वे छत औचक आइ परें तब कीजो अपनी घात ।
'हरीचंद' क्यों इतहि खरे तुम बिना वात इठळात ॥१९॥

# पूरवी

तुर्माहं अनोखे बिदेस चछे पिय आयो फागुन मास रे।
फूछे फूळ फिरे सब पंथी बहि रही बिपत बतास रे।।
या रितु मै फोउ जात न बाहर भयो काम परकास रे।
'हरीचंद' तुम बितु कैसे बचिहै बिरहिन बिकळ ख्दास रे।।२०॥

#### काफी

ळाळ फिर होरी खेळन आओ।
फेर बहै ळीळा को अनुभव हमको प्रगट दिखाओ।।
फेर संग तै सखा अनेकन राग धमारहि गाओ।
फेर वही बंसी घुनि चचरौ फिर वा डफहि बजाओ।।
फिर वही कुंज वहै बन बेळी फिर ज्ञज-बास बसाओ।
'हरीचंद' अब सही जात नहिं खबर पाइ डिठ घाओ।।२१।।

# सिंद्रा

परी फैसी मीर है होरी के दिन मारी।'
जाह मनाइ कोऊ छै आसो प्रानिपया गिरघारी।।
खेळनबारे बहुत मिछेंगे राग रंग पिचकारी।
'हरीचंद' इक सो न मिछेगो जो कहिहै मोहि प्यारी।।२२।।

विद्वाग

वितु पिय आजु अकेली संजनी होरी खेलों। विरद्-उसास चढ़ाइ गुळाळहि हग-पिचकारी मेलों॥ गाओं विरद्-धमार ठाळ चित्र हो हो बोळि नवेळी। 'क्रीचंद' चित्र माहिं गळाऊँ होरी सुनों हो सहेळी॥२३॥

#### गौरी

एरी विरष्ट बढ़ावन आयो फारान भास री। हों कैसी अब करूँ कठिन परी गाँस री ।। और रित है गर्या वयारह और री। और फ़ले फ़ल और वन और री॥ और मन है गयो और तन पीय को। और चटपटी लगी काम की जीव को ॥ वन के फ़लन देखि होत जिय सल री। वित पिय मेटे कौन विरह की इछ री। विसर्वी भोजन पान-सान सर्व-चैन री। वही खमारी चढी रहत दिन-रैन री॥ रजनी नीद न आवै जिय अक्रबाय री। चौंकि चौंकि हो परौं विक्त घवराय री॥ अटा अटा चढ़ि डोडों पिय के हेत री। कहें नहीं मेरे छाछ दिखाई देत री॥ सपने मै जो कहाँ पिय-रूप दिसात री। ती यह वैरिन नींद चौंकि तजि जात री॥ जी कहें वाजन वाजे गोकल-गैल री। तौ चिठ घाऊँ आवत जानूँ छैछ री॥ या घर मैं सिस क्यों नहिं छागत छाग री। बाके हर हों खेलन जात न फाग री।।

बैरिन मेरी सास जिठानी देखन देत न मोहन को मुख री अबै।। 'जरी छाज यह ऐहै कौने काम री। जो नहिं देखन देत पिया घनस्याम री।। मोहिं अकेडी निरवल अवला जान री। तानि कान ली स्वीच्यो सदन कसान री।। कहा करी कहं जाउं बताओं मोहिं री। कहै किन और उपाय सपय है तोहिं री।। जदिप कर्लंकिन कहत सबै ज्ञज-छोग री। तक मिटत नहिं मुख छिबने को सोग री।। रोअनड निह देत प्रगट मोहि हाय री। क्यो ऐसी दुखं मिटै बताव उपाय री।। फिरि डफ बाजत सनि सबि आए ज्याम री। होरी खेळव प्राननाय सुख्याम री।। अब कैसे रहि जाय मिर्लोगी घाड कै। लाज लॉडि जग नेइ-निसान बजाइ कै।। 'हरीचंव' उठि दौरी मामिनि प्रीति सों। बरजेह नहि रही मिली मन-मीत सो ॥२४॥

# ईमन फस्माण

े त्रैं वा होरी खेळ मैंडे जीव त्रूं मॉवदा। त् वारी कोई दी सरमन करदा हुरी वे गाडियाँ गॉवदा॥ पाय अवीर नैण विच साढे बंसी निस्न वजॉवदा। 'हरीचंब्' मैतूं स्मा स्व तेंडी त्रूं निह स्नास पुरॉबदा॥१५॥

## ं अहीरी

बह नटवर घन साँवरों मेरों मन छे गयो री।
जव सों देखि छियों है वाको, तव सों मोजन-पान न मावै,
बैरिन छाज है गई मेरी चिरह है गयो री।।
घर संगना मोहिं नॉहिं सुहावै, वैठव ही घुमरी सी आवै,
छोग कहें मोहिं देखि-देखि याकों कहा है गयो रो॥
'हरीचंद' चाछिन रसमाती, सास ननद की हर न हेरावी,
छोकछाज तिज सँग मैं होछै, कहा जानैका नंदछाछ टोना सो
कैंगयों री॥

वह नटवर घन साँवरो मेरो मन है गयो री ॥२६॥

#### गौरी

में अरी कहा करों कित जाऊं, सखी री मनं छै गयो वह छैछ ।
मेरी गळियन बाइकै वंसी मछुर वजाय ।
जावू सो कछु करि गयो वह मेरो नाम मुनाय ।। अरी मैं० ।।
तव सो कछु मानै नहीं हों वन-यन फिरूं बदास ।। अरी मैं० ।।
कहें मोहिं कळ आवै नहीं हों व्याकुळ छेडूं उसास ।। अरी मैं० ।।
तर तर खग मुगन सों हों पूछत डोळों घाय ।
मेरे प्यारे छाळ को हो देत न कोड वताय ।। अरी मैं० ।।
सखी संग आवै नहीं जानि कळकिन मोहिं ।
साई हम तूजी मई हों कहा कहों री तोहिं ॥ करी मैं० ।।
सीर कछु मानै नहीं विसक्षी मोजन-पान ।
किय और कछु हो गह मेरी कहं ळों करों, वखान ।। अरी मैं० ।।
सोई वन घरष्ट्रं सोई हो सोई सनै समाज ।
विष सों मोहिं छागै अरी सन मिळे बिना अजराज ।। अरी मैं० ।।

# भारतेन्द्र अन्यावली

कोऊ नाहिं सुनावई हो सवर छाछ की आय ! तन मन वापें वारिये हो मेह जो देहि बताय !! अरी मैं० !! प्रेम प्रगट जग मैं भयो हो बाज्यों नेह-निसान ! तऊ आस पुरई नहीं हो कैसे चतुर सुजान !! अरी मै० !! तोरि सिंखछा गेह की हो छोक-छाज-भय खोय ! 'हरीचंद' हरि सों मिळीं होनी होय सो होय !! अरी मै० !!२७!!

# प्रवी

एक वेर भरि नैन छखन है फिर पिया जैयो विहेसका रे। तुम विन प्रान रहै वा नाही यह जिय मोहिं ॲदेसवा रे। 'हरीचंद' फिर कठिन परेगी किहहै कोड न सॅदेसवा रे।।२८॥

कहाँ विख्ये कीन वेसवा में जाये मोरे अवहुँ न आये पियवा रे। राह देखत मोरि ॲसियाँ थिक गई निसि वीति मयो मोरवारे॥ पाटी कर पटकत मई व्याकुछ छागत हार पहरवा रे। 'हरीचंद' पिय वितु कैसी परिहै कीन छगै मोरे गरवा रे॥२९॥

# ईमन करवान

धुनौ चित है सब सिखयाँ वरिन धुनाऊँ स्थाम धुँदर के खेळ। फळ होँ निकसी मारग याही रोकी मेरी गैळ॥ अविर उड़ाइ गाइ गारी वहु (डफ वजाइकै) करी रँगकी रेळ। 'हरीचंद' तवते निर्हे भूळत नैनन तें वह केळि॥३०॥

# दक्त की

ऐसो उधम न करि अबै कंस जियै।
यह ऊघम तेरो सुन पावै जो तो पकर मंगावै तोहिं छिये दियै।।
नै कै चिछ अठळाति दुरी है सदा रहत अभिमान कियै।
'हरीचंद' या फागुन मैं क्यों निवहेंगी इस छाज छियै।।२१।।

# राग होरी विभास

बाए कहाँ सें। आज प्रात रस-भीने हो। श्राति जमात अळसात छाळ रस-भीने हो ॥ कित खेले तम रैन फाग रस-मीने हो। कौत को दियों सोहाग लाल रस-मीने हो ॥ साज अहो विनहीं गुळाळ रस-भीने हो। नैन बोच छाछ छाछ रस-मीने हो।। गाँव न मिळी गुळाळ प्यार रस-भीने हो । जावक रूप्यो हिलार हाल रस-मीने हो ॥ शिलत न चोमा वाके देस रख-भीने हो। अंजन अघर स्रवेस छाळ रस-मीने हो॥ क्रमक्रमा मोर है चळाय रस-भीने हो। ताको चिन्ह दिखाय छाछ रस-भीने हो ॥ बॉच्यी ॲग-ॲग सुज सुनाछ रस-भीने हो। वृद्ध चर विज्ञ गुन माळ ळाळ रस-मीने हो ॥ रॅग के बद्छे पीक छाय रस-भीने हो। नीको वसन उदाय ठाळ रस-भीने हो ॥ को ऐसी माती खेळार रस-भीने हो। जिन रिझयो रिझवार छाछ रस-भीने हो ॥ नैन मिलामो करौ वात रस-मीने हो। काहे को सक्रचात ठाळ रस-भीने हो॥ कौन सो आसव कियो पान रस-भीने हो। मच भये हैं। मुजान छाङ रस-मीने हो॥ 'हरीचंद' इमि कहत वाळ रस-मीने हो। मुल मरि छई गोपाछ छाछ रस-मीने हो ॥३२॥

# भारतेन्द्र-अन्यावङी

# राग पीछ

रिक्षेया मान को कर जोरे ठाढ़ो द्वार ।
तू तो मानिन बात न माने करत न कछू विचार ॥
वह तो रिमया था दरसन को मानिह को रिझवार ।
वाके नैनन आहे छारों विधुरे सुबरे बार ॥
विन भूषन तन कछुक वसन बिन बिन चोछी बिन हार ।
मोहि कहत छावि निरित्त लैन दै तू मित करि मतुहार ॥
ठाढ़ो इक टक सुल निरस्तत है मनवत नाहि बिचार ।
'हरीचंद' तू धन्य मानिनी धनि या छिब को प्यार ॥३३॥

#### सोरट

दिन दिन होरी बृज मे आओ । चिर्जीओ जुग-जुग यह जोरी नितकर जोरि मनाओ ॥ नित बरसो रॅग नितिह कुत्हुङ नित-नित खेङ मचाओ । 'हरीचंद्' यह केङि-बघाई नित आनंद सो गाओ ॥३४॥

# धमार सिंदुरा

ठेका या जल को तेरे माथे कौन द्यो । जो तू छंगर डीठ उपाधी कषम रूप भयो ।। काहु न इरत करत मनकी नित ठानत रंग नयो । 'हरीचंद' जल डगर-डगर बदनामी बीज बयो ॥३६॥

# डोडी काफी

पिय मनमोहन के सँग रावा खेळत फाग ॥ घ्रु० ॥ बोड दिखि उड्ड गुळाळ करगजा दोडन घर अनुराग ॥ रॅंग-रेळिन होरी झेळिन में होत हगन की छाग । 'इरीचंह' ळिख सो मुख श्रोमा-कयन सराहत भाग ॥३७॥

#### चमार देवा

साहुछा म्हारा भीजै न हारौ रंग ॥ श्रु० ॥ मित नासौ गुळाळ ऑसिन में सीखा छौकिन रौड़ ॥ नाम ळेड म्हारो मित गानो गारी संग बनाइ के चंग ॥ 'हरीचंद' मद-मात्यो मोहन मित छागो म्हारे संग ॥३८॥

#### बमार काफी

सुंदर स्थाम शिरोमणि प्यारो खेळत रस-मिर होरी जू!
इत सब सबा उसत रॅंग-भीने उत वृषमानु-किशोरी जू!!
नाचत गावत रंग वड़ावत करन वजावत तारी खू!
हॅसत हॅसावत रंग वड़ावत गावत मीठी गारी खू!!
भी राषा हॅंसि मोहन पकरे अपने कश करि छीन्हे जू!
रंग मचाइ नचाइ गवायो मन माये सुख कीन्हें जू!!
कहत ठाळ छूटन निहं पैही वितु फराजा वहु दीन्हे जू!
सां वश परे मागि कित जैही बादि चतुरई कीन्हें जू!!
राषा जू के पाय पछोटी अरज करो कर जोरी जू!
सव वाही छोखो तो छोरें नुप वृषमान-किशोरी जू!!
हा हा खात ठाळ कर जोरे करत वहुत अनुहारी जू!
सीन छोक जाकी चरन छाँइ वळ जियत वसत सुख पाई जू!
सीन छोक जाकी चरन छाँइ वळ जियत वसत सुख पाई जू!
सांकी गोपीजन के खागे चंळत न कछू ठकुराई जू!!

शिव-प्रहा-इंद्रादिक जाको परसत चरन डराही जू। वाको मुकुट उतारत गोपी तनिक शंक जिय नाही जू।। जा दासी माया इक फेरे जग पर-वस है नाचै जू। ताहि नचावत पकरि गोपिका लखि जिय श्रवरज राचै ज् ॥ अस्तति करत अघर सखत है नेति कहत वड बेदा जू। गारी ताहि निसंक देत गोपी जन करत न खेदा जू॥ ध्यान घरत पूजत बहु मॉिंतन तदिष ध्यान निर्हे आने जू। वाहि गुळाळ लगाइ इंसत सब करत जोई मन मानै जू ॥ शिव समाधि-अम साधि करत नित तक झलक नहिं देखे जू। र्फेट पकरि तेहि जान देत निह जज-जुनती सुख छेखै जू ॥ जाको रुख चाहत त्रिमुवन मे सुर मुनि नर भय पागे जू। हाय जोरि सो वरज करत हैं राधा जु के आगे जु। बेद-मंत्र पढ़ि साधि करम-बिधि यज्ञ करत जेहि लागी जू। वाको मुख मॉडत केशरि सों जन-अवती रस-पागी जू॥ यह अवगित गति छिख न परत कछु देव विमानन भूछे जू। मोहे फिरत सार नहिं जानत तऊ केलि-सुख फूले जू ।। रमा पछोटत चरन सरस्वति गुन-गन गाइ सुनानै जू। ताके पद नूपुर दे गोपी निज सुख नाच नचावे जू।। बरनों कहा बरनि नहि आवे को समुझे जो गावे जू। बहुम-बर्स 'हरिचंद' कल्लक सो बहुमि-जन-डर आवे जू ॥३९॥ सिंधुरा बमार

हमै छिख आवत क्यो कतराये । साफ कहत किन जिय की चळत जो क्रॉह सों क्रॉह मिळाये-॥ होरी में का बरजोरी करोगे क्यो इतने इतराये । रूप गरब फागुन मदमाते ताह पै कति रसिकाये ॥ जो तुम चाहत सो न इतै कळु चळो रहौ न छगाये । 'हरीचंद' तुम्हरे ज्यवहारन दूरहि से फळ पाये ॥४०॥

होरी के प्रवम को पद बाजु हरि खेळत रस-मिर सँग द्वसमान-किसोरी । पूनो निसि वहदह वैंनियारी बॉह वॉह मे जोरी ॥ चॉदनिमें गुळाळ की चमकिन अर्थ वृक्षन की झोरी । जमुना तीर खेत बाह्म मिष्ठ कार्यमाती कोरी ॥ इत सब सखा खेळ बौराने 'चत मदमाती गोरी । अद्भत कुषि 'हरिचंद' देखि के रखो हरि दन तोरी ॥४१॥

#### रेखवा

वचे रही जरा यह वहनाम फाग है।

बॉकों की मी हमसे तुमसे छाग है।

इस बज का तो सभी चवाई छोग है।

बॉक्ष छगाना यहाँ वड़ा एक मोग है।

मेरी तुमरी प्रीति वहुत मशहूर है।

तिसमे भी होरी रॅग चकनाचूर है।।

छगी बॉक्ष भी छुटी जान तक है कमी।

करो छाज तहनीर यहाँ क्यों नहि समी।।

उतर जी के साथ यह अजन खुमार है।

'हरीचंह' वचना इससे दुशवार है।।

समिषित मधुमास होरी में समिषित आई ! खहो फागुन त्योहार मनाई !! यथाशक्ति कीन्हो सबही ने समिष्टिन को उपचार !! समिष्टिन जू ने बहुत करायो आहर शिष्टाचार !!

समिवन की तो चुपरी चपरी चोटी सोंघो छाय। समित को छित्र रपटि परत है समधी को मन धाय।। समिधन की तो अतिही चिकनी फिसिळ फिसिळ सब जात। देहरिया रॅग मीनि रही जह प्रविसत सबै बरात ॥ सबै जुड़ावत समधिन को छिख वक्का रॅग मुख मींजि। तब समिधन की चुवन छगत है सारी रंग अस भीजि।। छाती मींबत सब समिन कर रूप-क्रटा सब देखि। द्वारत अतर लगाइ अरगजा रॅगिली समधिन तेखि॥ समिन ज लगवावत होलत सब सो चोवा रंग। फटी दरार परी समधिन की चोछी छमिर छमंग ॥ समिधन ज विपरीत करत तम इतो नवन निह योग। मानत तुम्हरी नृपह सों बढ़ि थाप सबै वज छोग ॥ फैछि रही चहुँ दिशि समधिन की कीरति की नव बेछि। तुमहिं देखि सब करत रंग सों होरी रिक सिरेडि ॥ ठाढ़ो होत तुमहिं देखत ही आवर हित दरबार। गॉव भरे की नारि तुमहिं इक भादर देत अपार ॥ यहि बिधि समिधन रंग बढ़त बज कौन सकै सो गाय। नित दछह नित दछहिन पै जन 'हरीचंद' विक जाय ॥४३॥

जोवन कैसे जिपाज री रिसया परी पाछे ! शब्कत तन चुति सारी सों किद् लगत तमासो गार्ज री ॥ मुखसिस चमक नील चूँचट मे क्योंत्यों सक्कृषि चुराऊँ री । ये चकसौंहैं अंचल बाहर इन कहूँ कहाँ तुराऊँ री ॥ बजमारे विधि क्यों सिरजे ये कहा कहूँ कित जाऊँ री । 'हरीचंव' गोकुल में विसकै पतिवत कैसे निमाऊँ रो ॥४४॥ ्योहे विधि सिरजे नाहिं रीं तेरे जोवन दोऊ। रहे दुरे कित ये सिसुता में जो अब अगट विखाहिं री। इसने परत हरत मन हरि को कंचुकि से न समाहिं री। 'हरीचंद' निधि सदन वरी निज इनहिं संपुटनि माहि री।।४५॥

राग काफी

गिरिघर छाछ रॅगीछे के सँग आजु फाग हो खेळोंगी !
सास ननद अर गुरुजन की अथ छाजहिं पॉयन ठेळोगी !!
चोषा चंदन अविर अरगजा पिचकारिन रॅग झेळोंगी !
'हरीचंद' बुज-चंद पिया के फंट सुजा गहि मेळोंगी ।।४६॥:

रामक्की ठेका घमार कहत हैं। बार करोरन होड़ जिरंजी नित नित ज्यारे देखि सिराने हियो। एक एक आसिख सो मेरे अरव खरव जुग जियो।। जब जै रवि ससि सूमि समुद ध्रुव वारागन थिर कियो। 'हरीचंद' तव जै तुम पीतम अमृत पान नित पियो।।४७॥;

होडी कप ही

मैं तो रॅगोगी खबीरी रे पिया की पिगया ।
केसर सों सब बागो रॅगिहों डै जैहों बाबा की बिगया ॥
रॅग उड़ाह के गारी गैहों भागि कहाँ जैहे ठिगया।
'हरीचंद' मनमानी करिहों प्रान पिया के गर छिगया।।अटा।
कैसे आऊँ मेरी पायछ सुनक बजै कैसे आऊँ रे।
जागत है सब सास ननदिया ऐसी छाज कही कीन तजी ॥४९॥।

सोरख जीती सब वरसाने-वारी। ऑस ॲजाइ पहिरि कर चूरी हारे मोहन गिरिधारी॥

# भारतेन्दु-प्रन्थावली

फ्राुआ है हा हा करि छूटे अरु अनेक खाई गारी। 'हरीचंद' कोड विधि घर आएतन मन घन सरवस हारी॥४०॥

इंसन क्ट्यान

मोहिं मित बरने री चतुर ननिष्या होरी खेळन जाऊँ।
फिर ये हिन सपने से हैंहैं पाऊँ के ना पाऊँ॥
ऐसो सगुन बताउ जो पिय को द्वारहि पैगर छाऊँ।
'हरीचंद' जनमन की प्यासी कछु तो प्यास बुझाऊँ॥५१॥

होरी खेळन हैं मोहिं पिय सों ननहिया नाहक रोकें री। सब जग वौ वरजहि तुहू क्यों वरवस टोकें री॥ एक नारि दूजे मरमिन हैं कित दुख में झोंकें री। 'हरीचंह' कहवाड सुधर क्यों वहवति सोकें री॥५२॥

सिंदरा

अवर्से घर न रहूँगी काहू के रोके, सोहिं सित वरनी कोय।
ऐसो पिय छिह या फागुन को मरे अभागिन रोय॥
जाऊँगी कहूँ पिय होरी खेळव मिळूँगी जगत-मय खोय।
निघरक पिय के अधर पिऊँगी मेटूँगी भरि मुज होय॥
गेटूँगी सब साथ उधर के छोक - छाज - भय घोष।
'हरीचंद' पाऊँगी जनम-फळ होनी होय सो होय॥

डाड गुडाड डाड गाडन में अति ही मन को मोहै। सुंदर मुख मयो औरड्ड सुंदर मृडि जात जिय जो है।। सबहि मछे कों मछो डगत है सोहै को सब सोहै। 'हरीचंड़' तजि प्यारी को सुख मडन जोग अब को है।।५४॥

-निर्ह सार्नूगी कादू की वात में पिय संग आजु खेडोंगी फाग । -मोहिं घर के वरजों जिन कोऊ परी आनि अब छाग ।। मिल्यो जाइ मोहिं दॉव निकार्ख्या अंतर को अनुराग। 'हरीचंद' वनमालिहि सौंपूंगी निघरक खोवन-वाग॥५५॥

# **डुमरी**

श्तून-श्रून के मोरे आए पियरवा। वौरि - दौरि छागे मोरे गरवा।। 'इरीचंद' छटकीछी चाछ चिछ गर डोर मोतियन को इरवा।।५६॥

चूम-चूम के मुख भागे संबक्षिया। घूम-वाम के आवे मेरी ही गळिया। 'हरीचंद' मोहिं गरवा छगावे मन भावे मेरे छळ-बळिया॥५७॥

दूर दूर चछा जां तू मॅबरबा। बाट इड़ी मत मेरे निबरवा। 'हरीचंद' नाहक तू बारत प्रेम-फॉस अवछन के गरवा।।५८।।

कृषि-कृषि रही कारी कोइरिया। फूँकि - फूँकि हिय विरह-स्वरिया। 'इरीचन्द' पिय ऐसी समैं में दूर बसे इनि विरह-कटरिया॥५९॥

मूस - सूस रहे राते नयनवाँ। आयो करो अव प्यारे सथनवाँ॥ 'हरीचंद' सब रात जगे तुस निकसत नहिं मुख पूरे वयनवाँ॥६०॥

डिं ना पंड़ी खबर छा पी की! जाय बिदेस मिछो पीतम से कहो विथा विरिट्टन के जी की!! सोने की चोच मढ़ाऊँ मैं पंड़ी जो तुम बात करों मेरे ही की! 'माधवी' छाजो पिय को संदेसवा जरिन हुआओ वियोगित ती की!!६१!! `होडी

मेरे जिय की आस पुजार पियरवा होरी खेळन आओ। फिर दुरळम हैहें फागुन दिन आउ गरे छगि जाओ॥ गाह बजाह रिहाह रंग करि अविर गुळाळ टढ़ाओ। 'हरीचंद' दुख मेटि काम को घर तेहवार मनाओ॥६२॥

होरी नाहक खेळूँ मैं बन में, पिया बितु होरी छगी मेरे मन मैं।
सूनो जगत दिखात क्याम बितु विरद्ध-विया बढ़ी तन मै।।
पिया बितु होरी छगी मेरे मन मैं।
काम कठोर द्वारि छगाई जिय दहकत खिन-खिन मैं।
'हरीचन्द' बितु विकछ बिरहिनी विछपति बाळेपन मैं।।
पिया बितु होरी छगी मेरे मन मै।।६३॥

बन मैं आगि छगी है फूछे देखु पछास। कैसे विचहे बाछ वियोगिन देखि वसंत-विछास॥ चछत पौन छै फूछ-बास तन होत काम परकास। 'हरीचंद' बितु झ्याम मनोहर विरहिन छेत एसास॥६४॥

चहुँ दिसि घूम मची है हो हो होरी मुनाय। जित देखों तित एक यहैं घुनि जगत गयो बौराय।। स्कृत गुळाळ चळत पिचकारी वाजत स्टफ शहराय। 'हरीचन्द' माते नर नारी गावत ळाज गॅवाय।।६५॥।

मोहन गोहन मेरे छग्योई बोछै छोड़ै छिनहुँ न साथ। घर ॲगना करिडाखो मो घर सब छिन जोरें हाथ॥ झॉकत द्वार चळत पाछे छगि गावत सस गुन-गाथ। 'हरीचन्द' मैं कैसी करूँ मेरे चरन छुखावत माथ॥६६॥

## ক বাভা

पिया प्यारे में तेरे पर वारी मई। सहज सकोनी मुंदर सूरत निरखत ही विख्हारी भई॥ अब ना रहीं घर जास कहो कोऊ सबही माँ ति तुन्हारी मई। 'हरीचन्द' संग छागी डोकों मुंदर रूप-मिखारी मई॥६७॥

#### काफी पीख

बीठी जात बहार री पिय खबहुँ न आए। ' कैसे कै मैं दिन दितवौं बाछी जोदन करत उमार री, पिय सबहुँ न आए।।

कहा करों कित जाओ बताओ यह समयो दिन चार री। अडी 'माघवी' पिय-वितु ज्याकुळ कोच न सुनत पुकार री।।

पिय अबहु न आए ॥६८॥

## होकी खेमटा

सेळन मै मुकि श्रृष्टै मुळनियाँ। कॅगिया डाळ ठाळ रॅग सारी कारो छट छटकाए निगिनयाँ।। गानै हॅसै वजाह रिक्तानै गाळ छुछानै अपनी छिग्रुनियाँ। 'हरीवंब्' रॅग मस्त पिया के फिरै प्रेम-माती मतळिनियाँ।।६९॥)

# होळी डफ की

पीरी परि गई रिसया के बोळन सों। याद परी सब रस की बातें बिंह गयो दिरह ठठोळन सों।। चिंछ न सकी जिक रही ठौरही डोळी नेक न डोळन सो। 'हरीचंद्र' सुधि परी फेर पिय प्यारे के बूँघट खोळन सो।।७०।।

पीरी परि गईं रसिया के वोलन सो । आयो जानि छैंड होरी को खरी ळाज के खेळन सो ॥ एक प्रीति वूजे होरी सिर पर कैसे विवहीं ठठोळन खों। 'हरीचंद' सब कोड जार्नेंगे मेरी गळियन डोळन खों॥७१॥

#### उफ की

अरे गुदना रे—गोरी तेरे गोरे मुख पें बहुत खुल्यो गुन्ना रे। अरे रिसया रे—गोरी ंवार्षे धायळ मायळ होय रही।। अरे दुपटा रे—गोरी वार्षे मुरख अवीरी खौर फट्यो। अरे मोहना रे—गोरी तेरे संग फिरै घर-वार तब्यो।।७२॥

गोरी कौन रसिक सँग रात वसी।
मरी खुमारी नैन खुळत निह सिर ते सारी जात खसी।।
वेनी सिश्रिळ खसित तेरे अभरन चळत डगमगो अधिक ळसी।
'इरीचंव' पिय सँग निसि जागी चोळी डीळी भई कसी।।७३।।

वेरी वेसर को मोती बहरे। या छटकन में मेरो मन छटके खटके घीरज निह टहरे। 'हरीचंह' वेरी सुक्ख छहरिया देखत मेरो मन छहरे।।७४॥

तेरे स्थाम विंदुलिया बहुत खुळी। गोरे-गोरे मुख पर स्थाम विंदुलिया नैनन में प्यारे की घुळी।। ताहू पै सॉवरो गुवना सोहै मॅचर रह्यों मनो कमल कळी। 'इरीचंद' पिय रीह्यों तेरों संग न ल्लॉंड्रे गलिय गळी।।७५॥

मैं तो चौंक चठी हफ बाजन सों। स्रोवत रही अपने ऑगन मैं जागी गारी गाजन सें।। देख्यों तो द्वारे मोहन ठाढ़ें सजे झैंछ सब साजन सों। 'हरीचंद' मेरो नाम छयो नित गारी हुई बिन छाजन सो।।७६॥

बस कर अब ऊधम बहुत भयो । भींजि गई रॅग सों मेरी सारी अबीर गुळाळन बसन छयो॥ श्रकसोरन मैं कर मेरो भुरक्यों कंकन वाजू टूट गयो । 'हरीचंह' तेरे पॉव परत गारी मति वै अपनस बहुत दयो ॥७७॥

आजु में करूंगी निवेरो जो तू ठाड़ो रहैगो रँग मै। अवही निकासूंगी सगरी कसर जो तूरोकत टोकत रह्यों नित मगमै॥ वॉधि अजन सों निज वस करि के अख चूमौगी श्रेम-समग मै। 'हरीचंद' अपनो करि क्रॉह्रॅंगी मीर कहांकॅगी सगरे जग मैं ॥७८॥

नित नित होरी व्रज में रही । विहरत हरि-सँग व्रज-जुक्तीगन सदा अनन्द छही ॥ प्रफुछित फछित रही बृंदावन मधुप कुळा-गुन कही । 'हरीचंद' नित सरस सुधामय प्रेम-प्रवाह वही ॥७९॥





# मधु-मुकुल

मञ्जूरिषु सञ्चर चरित्र मञ्जू-पूरित सृदु मुद्द-राख । इरिजन मञ्जूकर सुख्य वह वन सञ्जू-प्रकुळ-प्रकास ॥ इत्य वर्गाचा जजु जळ वनमाखी सुख्यास । प्रेम-श्ला मैं यह सबी नव मञ्जू सुकुछ-विकास ॥



# समर्पण इवयवाहम ! यह सह सुडुङ तुम्हारे चरण कमछ में समर्पित है, जहांकार करो । इसमें अनेक प्रकार की कलियाँ हैं, कोई स्कुटित कोई अस्कुटित, कोई अस्यन्त सुगन्धमय कोई लिपी हुई सुगन्ध लिप, किन्तु मेंम सुवास के अतिरिक्त और किसी गन्य का लेख नहीं । तुम्हारे कोमछ चरणों में ये कलियाँ कही गद व वार्य, यही सन्तेह है । तथापि तुम्हारे वारा के कुछ तुम्हें कोद और कोन कहीकार कर सकता है, इससे तुन्हों को समर्पित है । कागून कुछा १ सन् १९३०

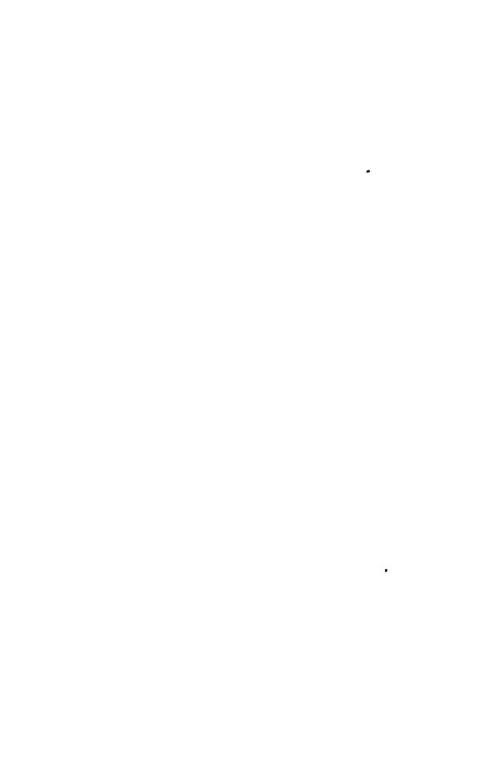



# मधु-मुकुल

#### राग वसन्त

जै वृषमानुननिद्नी राथे मोहन प्रानिपगरी ।
जै श्री रसिक कुँवर नॅद्नन्दन मुन्दर गिरिवरवारी ।।
जै श्री कुंज-नायिका जै जै कोरति-कुरू-वॅंकियारी ।
जै वृन्दावन-चारु-चन्त्रमा कोटि मदन-मद्दशरी ॥
जै व्रज-चरुन-चरुनि-चृहामनि सिखयन मैं मुकुमारी ।
जयति गोप-कुरू-सीस-मुकुट-मनि नित्य-विहार-विहारी ॥
जयति वसन्त जयति वृन्दावन जयति खेळ मुखकारी ।
जय अहुत जस गावत शुक मुनि 'हरीचंद्' विष्कारी ॥।॥

त्रमु सिसिर मुखद अति हो मुदेस ।
स्वित वसंत मावी प्रवेस ॥
सुकुछित कचनार सुठौर ठौर ।
वन दरसाए नव बौर बौर ॥
कहुँ कहुँ पिक बोछे वैठि खार ।
मनु रितुपति नव चोबदार ॥

# भारतेन्द्व प्रन्थावळी

चिछ पवन मुखद छवि किह न जाय।

रहे जळ छहराय अनन्द बढ़ाय॥

फूछी अतिसी सरसों सुद्दात ।

मानों मिळि मदन वसन्त गात॥

गेंदा फूछे सब डार डार ।

मनु पाग पिहिर ठाढ़ी कतार॥

गूँजे मैंबरा सब होर होर ।

आवेस भयो तन मदन-जोर॥

छिस विहरत जुगळ छजाय मार।

'हरिचन्द' हरिय गाई बहार॥२॥

खेळत वसन्त राधा गोपाळ।
इत व्रज-वाळा उत ग्वाळ-वाळ ॥
गावत बहार दे विविध ताळ।
वाजत मृदंग आवज रसाळ॥
तहॅ बड़त विविध तुका गुळाळ।
गारी दे दे बहु करत ख्याळ॥
धाढ़ी सोमा अति तौन काळ।
'हरिचंद' निरखि हरपित विसाळ॥३॥

श्याम सरस मुख पर अति सोमित तनिक अवीर मुहाई। नीछ कंज पर अकन किरिन की मनहुं परी परछाई॥ मनु अंकुर अनुराग सरस सिंगार मॉझ झिव वेई। किथीं नीछमनि मधि इक मानिक निरखत मन हरि छेई॥ चन्द-ववन मैं मंगछ को मनु अंग निरित्त मन मोहै। 'हरीचंद्' छवि वरनि सकै सो ऐसो किथ जग को है॥॥॥ यह रितु वसन्त प्यारी सुजान ।
नहिं ऐसी समय में कीजै मान ॥
छित सोमा यह रितुराज की ।
सव सुंदर सुखद समाज की ॥
फूछे नव कुसुम अनेक मॉित ।
मनु नव-रतनन की नवळ पॉित ॥ •
हरि बैठे हैं तो बिनु ज्हास ।
चिछ देगहि प्यारी पिय के पास ॥
चिछये विन ठिन रितुराज जान ।
'हरिचंद' कहै सो छीजै मान ॥५॥

प्यारी पौदि रही अब समें नाहिं।
सब सस्तियों अपने घरन जाहि॥
सब दिन बीत्यों खेळा वसन्त।
अति आनन्दित सब मुख समन्त।।
चोवा चंदन कुक्का गुळाळ।
रँग मीनि वसन है गयो छाळ॥
सारे रही अंग-अंगनि अवीर।
सो पोछि पहिन के नवळ चीर॥
इमि मुनि हरि की वितयाँ छळाम।
औराघा आई कुंज - याम॥
पौदे दोष मुख सो एक पास।
तन मन वार्षों 'हरिचंद' दास॥६॥

विद्वाग धमार

अरी वह अवहिं गयो मुख मॉिंड । करि वेसुष भरि रूप टगौरी सङ्फत ही मोहिं झॉिंड । हों आई जल भरन अकेली नाहक जसुना-घाट।

मारा ही में आइ कद्यों वह साजे होरी ठाट।।
अीचक पाछो सो मेरी गागरि दीनी सिर तें ढोरि।
नैन मृंदि मेरो मीजि कपोलन कंचुकि खारी तोरि॥
गाढ़े सुज कसि हिये लगायो चुंबन है अजराज।
ओरहु कल्ल करि गयो ढिठाई में रहि गई करि लाज॥
अवहीं चल्यो जात कल्ल सुरिके चितवत मन हरि लेत।
सैनन हा हा खात खबीलो ऊपर गारी देत॥
कहाँ गयो री कोड बताओ रूप चटपटी लाय।
हों इत रही कराहत ही सखि वेसुध करि करि हाय॥
'हरीचंद' तजि लाज काज सब नेह-निसान बजाय।
अब नहि रहिहाँ बरजी कोऊ मिलिहों हरि सों धाय॥।

# उप की

मैं तो महोंगी अवीर तेरे गालन में । मिल गुलाल ऑर्खें ऑर्जोंगी चोटी गुहोंगी बालन में ।। चाज कसक सब दिन की निकसै बेंदी दें तेरे भालन में । 'हरीचंद' तोहिं पकरि नचाऊँ मीर वर्नू ब्रज-बालन में ।।८।।

# काफी

ज़िर आए फॉफे-मस्त होडी होय रही।

भर में मूंनी मॉग नहीं है ती मी न हिम्मत पस्त ॥
होडी होय रहों ॥

महंगी परी न पानी वरसा वजरी नाहीं सस्त ।

धन सब गवा अफिड नहिं आई तो भी मङ्गड-कस्त ॥
होडी होय रही ॥

परवस कायर कूर आछसी अंधे पेट-परस्त । सुझत कुछ न वसन्त मोहि ये मे खराव औ सस्त ॥९॥

आजु मोरहि मोर सरी निखरी।
गोरी काहू गाढ़े छैठ के पाठे परी।।
चोळी-वंद खुठे केस देरे छूटे रैन सुरत-संमाम छरी।।
ऑस ठाठ अधर रॅग फीको चोटी सिथिछ देरी फूट झरी।
'हरीचंद' सगरी निसि जागी अंग सिथिछ अछसान भरी।। १०।३

## वन की होरी

अरे गोरी जोवन सद इठलाती,
चल गन मस्त सी चाल ।
अरे गोरी गिनै न काहू वै मदमाती,
फिरत उतानी बाल ॥
अरे गोरी सत इतनो गरवावै,
यह जन टेड्रो गॉन ।
अरे गोरी अवहिं छैल वह आवै,
मोहन जाको है चॉन ॥
अरे गोरी गर लवे मनमानो करि,
सद तेरो देह उतार ।
अरे गोरी 'हरिचंद' सँग ठीने,
लॅगर छैल लगनार ॥११॥

क्षक वानै मेरो बार निकट आयो । मुन री सकी मेरो नाम छेड़ के मधुरे सुर गारी गायो । मेरे घर के द्वार खरो है अविरन सों मारग झायो । 'इरीचन्द्' अब घर न रहींगी मिछि करिहै पिच मन-भायो।।१२।।

# भारतेन्द्र-प्रान्थावळी

# सिंद्रा काफी

मेरी ऑखिन भरि न गुळाळ ळाळ मुख निरखन है। होरीहू मैं काहे करत यह मुख-दरसन जंजाळ। प्रीति रीति निर्ह जानत प्यारी सदमातो रस-ख्याळ। 'हरीचंद' हिय हौस मिटै क्यो जब यह ऐड़ी चाळ॥१३॥

# सिंह्रा

रे रिसिया तेरे कारन अज में भई बदनाम । ऐसी होरी कोऊ खेळत बेड़ो जैसी त् खेळत स्थाम । करत न ळाज बकत मनमानी गर ळावत पर-बाम । 'हरीचंद' कळु काम खौर निह एक यहै सब जाम ॥१४॥

# भीमपद्भासी

फिर गाई रस की सोइ गारी। मदन बसीकर सिद्ध मन्त्र सी सवन परी घुनि आजि इहा री।। फेर ओट डफ की करि चितई चितवनि प्रेम भरी सोइ प्यारी। ''हरीचंद' हिय छगी चट्टपटी ज्याकुछ भई छाज की मारी।।१५॥

# सोरठ का मेळ

त्रज के नगर तैंने कान्हा, कश्रम बहुत मचायो रे। होरी के मिस कुळ-नारिन को गेह छुड़ायो रे॥ करत फिरत निज मनमानी गड़ छाज उहायो रे। 'हरीचंद' पिय बाट चळत हठि कंठ छगायो रे॥१६॥

मेरे निकट त् आह हौस तेरी सबै पुजाकें रे। निज वस के रस छै अघरन को गर छपटाकें रे॥ काम-डमंग निकासि भुजन किस हियो सिराकें रे। ''हरीचन्द' अपनो छरि छाँकूँ वद घर जाकें रे॥१७॥

#### काफी

प्यारे होरी है के जोरो। . जो तुम निघरक मुकेई परत हो मानत नाहिं निहोरी॥ कहा कहेंनी देखनवारी जो मेरी दुळरी तोरी। 'हरीचन्द' मुख चूमि मजन की वदी कौन नै होरी॥१८॥

## विद्वाग या काफी

ज्रे कोड छाइ मिछाओं रे, प्रान-पिया मेरे साथ ! कैसे मरो जोवन मेरो चमन्यौ मरत जिआओं रे !! इन दुखिया ॲखियन को सुन्दर रूप दिसाओं रे ! 'इरीचन्द' दुख-मगिन दहकि रही घाइ बुझाओं रे !!१९!!

श्याम बितु होरी न मानै हो। फाग खेळ वेहवार रंग सब जियहि जरानै हो।। को दुख मेटै करि के दया एन्हें जाइ छै आबे हो। 'हरीचंद्' पिय छाइ हते मोहि' मरत जियाने हो॥२०॥

# पीख़, काफी

अपुने रंग रॅगी ॲखियन मैं प्रानिष्यारे अवीर न मेळी। देखन देहु मचुर मूरित मोहिं फटपट खेळ पिया जिन खेळी। आमो गर लगि तपन बुझाऊँ कादे करत हो रॅंग को रेळी। 'हरीचन्द' गर लगि प्यारी के क्यो न सुरति-सुख-सिन्धु सकेळी॥२१॥

# नोगिया काफी

ब्बीर रंग जिन हारी रंगी मैं तो रंग तुम्हारे। कोऊ बाव खों होऊँ जौ बाहर वौ तुम गारी हमारी॥ काहे को बरबस डोग हॅसाबत निस्न खेस निरवारी। 'हरीचंद्' गर स्त्री के मेरे जिय को होस निकारी॥२२॥

# भारतेन्द्र-प्रन्थावळी

काफी

फेर वाही चितवन सों चितयो । लगी फाम-चालुक सी द्विय पर तन मन विकल मयो । मले लाज घीरज द्विधि-चल सव गुरु-जन-भयहु गयो । 'हरीचंद' निघरक एर मैं फिर काम को राज ठयो ॥२३॥

#### काफी

होरी है के राम-राज रे। जो तू गिनत न कळू काहुनै करत आपुनेइ मन के काज रे। निघरक कॅग परसत नारिन के गारी निक-निक छेड़ छाज रे। 'हरीचंद' भयो छैछ अनोखो वरलेहूँ नहिं रहत बाज रे॥२४॥

# पीछ, काफी

यह दिन चार बहार, री पिय सों मिछु गोरी।
फिर कित तू कित पिय कित फागुन यह जिय मॉझ विचार।
जोवन-रूप-नदी बहती यह लै किन पाय पखार।
'हरीचंद' मति चूक समै तू कर मुख सों तेहवार॥२५॥

सिंत्रिया
ए री जोवन डमग्यी फागुन छसिकै कोउ विधि रही न जात।
मानत अव न मनाए मेरे जिय अति ही अकुछात।
कहा करो कित जार्ड सहेछी कठिन काम की घात।

कदा करा कित जांच सहका काठन काम का नात । 'हरीचंद' पिय वित्तु मेरी कोच पूछत हाय न वात ॥२६॥

#### देख

पिया बितु फटत न दुस्त की रात । तारे गिनत छेत फरवट बहु होत न कटिन प्रभाव ! नैनन नींद न आवत क्योंहू जियरा अपि अकुछात ! 'हरीचंद' पिय बितु अपि व्याकुछ मुरि-मुरि पहारा स्वात ।।२७।। सिंब्रा

मछे मिछि नॉव घरौ सबरें जन के अब सोहिं न आहूँ छैछ। गोहन छगी फिरौ निसु-शासर छुंज घाट वन गैछ।। सुस्र सों छाज सिघारौ सुरग कों काहू की हो न दवैछ। 'हरीचंद' तकि जाऊँ कहाँ जब सबहि कहत विगरैछ।।२८॥

विद्वाग वा काफ़ी

बाजु सिंब होरी खेळून प्यारे पीतम आवैंगे मेरे घाम । रॅग सो भरौगी कक्कु न हरौगी पुजवौंगी मन काम ॥ गाळ गुळाळ लगाइ माळ गळ दैके कल्ला प्रनाम । 'हरीचन्द' मुख चूमि मुजा भरि मेट्ला दुख को नाम ॥२९॥

विहाग या सिंद्रा

भाजु सिंख होरी खेळन पीतम ऐहैं फरकत वायो नैन । पुजनौगी सकळ मनोरथ जिय के सुख सो विताऊँगी रैन ॥ दोउ मुज गळ दे मुख चूमौंगी करूँगी उमगि-सुख-सैन । 'हरीचन्द' हिय सफळ करूँगी सुनि वा मुख के वैन ॥३०॥

#### भकी

भाजु मैं कलंगी निवेरो खेळ को जो तू ठाड़ो रहेगो रँग मैं। भवही निकास्ंगी सगरी कसर जो तू रोकत टोकत रही नित सग मैं।! बाँधि सुजन सों निज वस करिकै सुख चूमौगी प्रेम-उसग मैं। 'हरीचन्द' अपनो करि छाडूँगी सीर कहाऊँगी सगरे जग मैं।।३१॥

#### पीख

वन-वन फिरत च्हास री, मैं पिय प्यारे विन । कहुँ न छगत निय घाट वाट घर फिर-फिर छेत च्सास री, मैं पिय प्यारे विन । कहु न सुद्दात वाम वन के सुख जियत मिछन की बास । 'हरीबन्द' उमगेई भावत दोष हम होड़ हरास ॥३२॥

# भारतेन्द्र-प्रन्थावकी

छमन्यौ जोवन जोर री, पिय बितु निहं मानै । देखि फाग-रितु बन द्रुम फूळे कियो मदन घनघोर री ॥ बाढ़ी कॅग-कॅग काम-कसक अति सुनि-सुनि कोइळ सोर री । 'हरीचन्द' प्यारे बिन मारत छिन-छिन मदन मरोर री ॥३३॥

# पीलू सेमटा

सजोनी तेरी सूरत मेरे जिय माई। तन मे मन मे नैतन में छवि तेरी रही समाई।। इन ऑखिन कों भीर रुचत नहिं करी अनेक उपाई। 'हरीचन्द' तू ही इक सरवस जीवन-घन मुखदाई।।३४॥

निवानी तेरी सूरत मेरे मन बसी। नैन छदास खड़क अरुझानी मेरे जिय सों फँसी॥ कोटि बनावट बारौं इन पैं सहजहि सोमा छसी। 'हरीचन्द' फाँसी गर खारत तनक मन्द मृदु हॅसी॥३५॥

# सेरबी था काफी

पिया मैं पळ ना तजौं तेरो खाथ।
एक ओर अब जगत होत किन अब कळंक ळियो माथ।।
जनम-जनम की वासी मैं तेरी तुम ही मेरे नाथ।
'हरीचन्व' अब तो तेरो दामन पकको गाढ़े हाथ।।३६॥

# काफी

सखी री अब मैं कैसी करों। बितु पीतम गर छगें कीन बिधि खीवन के दिन मरी।। बितु पीतम दिय मैं दिय मेछे कठिन वाप किमि दरौं। 'द्रीचन्द' पृष्ठें किन उन सौं कब छौं या दुख जरों।।३७॥

#### चमाश्री

फेर अब आई रैन घसन्त की । बद्छि चछी पौनहु सुगन्य भरि तिज के स्रीत हिमन्त की ॥ फिर आई दुखदाइन पिय चिनु वरी वियोगिन अन्त की । 'हरीचन्द' पाती ले आओ खबहूँ तो कोड कन्त की ॥३८।

# थमा-दि घर मैं छिनहूं थिर न रहै।

दौरि-दौरि हॉकित हुआर छगि पिय को दरस बहै।। रूप-सुधा पीअति अभाति नहिं पिय के गुनहिं कहै। 'हरीचन्द' रस-माती पछहु हग अन्तर न सहै॥३९॥

# सिंद्रा

वे-परवाही के सँग मन फॅसि गयो कुदावं। वह न गिनव त्रिनह सों जा हित घरत सबै त्रज नावं॥ वेदव फॅसी करों का सजनी कहा करूँ कित जावं। 'हरीचन्द' नहिं पूज्य कोऊ सारि फिरौं सब गावं॥४०॥

# इंक्ताका

पिया प्यारे में तेरे पर बारी मई । सहज सकोनी मुन्दर सूरत निरखत ही बिल्हारी मई ॥ अब नारडौं घर काल नहीं कोऊ सब ही माँति तुम्हारी मई । 'हरीचन्द' संग कागी डोकीं मुन्दर रूप-भिसारी मई ॥४१॥

# विद्याग

सोई पिय के गर छपटाई। सीस सुजा दे पिय के हिय सों किस के हियो छगाई।। निघरक पियत अवर-रस चमगी तऊ न नेकु अवाई। 'हरीचन्द' रस-सिन्यु-तरंगल अवगाहत सुख पाई॥४२॥

# भारतेन्द्र-प्रन्थावछी

# भीभपछासी

फेर चढ़ाई रॅग पिचकारी। गाई फेर वहैं मीठे छुर प्रेम-भरी सोई गारी॥ फेर वहैं चितवन चितई जो तन-मन-त्रेघन-वारी। 'हरीचन्द' फिर मदन विवस भई मैं कुछ-नारि विदारी॥४३॥

काफी सिंत्रा

इतरानो फिरि त् भछे अपने मन मै न गिर्मों कक्क तोहिं माछ। चार दिना को छैछ छोहरा. सोऊ भयो चहै रसिक छाछ॥ गारी गावत डफहि बजावत ऐंडानो चलै मस्त चाछ। 'हरीचेन्द' छिन मै सो भुछाऊँ पकरि नचाऊँ है दै ताछ॥४४॥

# विहाग

सोई मुख फिर चाहै पिय प्यारो ।

एक वेर चिछ फेर निक्कंजन जह अजराज दुछारो ॥

जह रस-रंग विछास किए बहु तुम सँग मिछि कै प्यारी ।

तहीं वैठि मुख सोचि सकछ सोइ बेबस होत मुरारी ॥

तुव गुन-गन हग मरि-भरि माखत पिय व्याकुछ है जाई ।

राषा-नाम-अधार जिखत है प्यारो कुँखर कन्हाई ॥

फेर-फेर सिखयन सों पूछत चरित तिहारे खाछी।

तुव बैठिन बतरानि इँसिन मुधि करि समगत बनमाछी ॥

चळु कित बेग कुँज-मन्दिर मैं लै पिय कों गर छाई ।

'हरीचन्द' है अधर-अमृत पिय-जानहि राखु बचाई ॥४५॥

# ईसन'

गोरी-गोरी गुजरिया मोरी संग लै कान्हा नट छिछत जम्रुन-चट नव बसन्त करि होरी। स्रोमा-सिन्धु बहार अंग प्रति दिपति देह दीपक-सी छिष अति मुख सुदेस ससि सो री॥ जासां करि छानी पिय सों रह पंचम सुर नावत ईमन इट मेघ घरन 'इरीचन्द' वहन अभिराम करी वरजोरी । सारँग-नैनि पहिरि सुद्दा सारी भयो कस्यान भिके श्री गिरिघारी खबि पर जन दुन तीरी ।।४६॥

होडी

मारत मैं मची है होरी ॥ इक ओर माग समाग एक दिसि होय रही अकहोरी। अपनी-अपनी जय सब चाहत हो ह परी दहें ओरी ॥ दुन्द सस्ति बहुत बढ़ो री ॥ घर उड़त सोइ अविर च्डावत सव को नयन भरो री। वीन बसा अंसमन पिचकारिन सब खिळार मिंजयो री ॥ मीजि रहे मुमि छटोरी ॥ मइ पतझार तत्व कहूँ नाहीं सोइ वसन्त प्रगटो री। यीरे मुख भई प्रजा दीन है सोइ फूळी सरसो री॥ सिसिर को सन्तं भयो री।। चौराने सब छोग न सञ्चत आम सोई बौखौरी। कुद्रं कहत कोकिल वाही वे महा क्षार खयो री॥ रूप नहिं काइ उख्यो री॥ हास्त्री माग अमाग जीत ळिख विजय निसान हयो री। तव स्वाधीनपनो घन-ब्रुधि-वङ फगुआ माहि छंयो री॥ शेष कछ रहि न गयो री ॥

नारी वकत कुफार जीति दल तासु न सोच लयो री। भ्रस कारो काफिर मानो सिच्छित सबहि मयो री॥ उत्तर काहू न दयो री॥

राम युधिष्टिर विक्रम की तुम झटपट सुरत करो री ॥ दीनता दूर घरो री ॥ कहाँ गए छत्री किन उनके पुरुपारयहि हरो री। चडी पहिरिस्वॉग वनि आए विक विक सवन कह चो री ॥ भेस यह क्यों पकरो री ॥ धिक वह मात-पिता जिन तुमसों कायर पुत्र जन्यो री। धिक वह घरी जनम भयो जामें यह कलंक प्रगटो री ॥ जनमत्रहि क्यों न सरो री ॥ खान-पियन अरु हिखन-पहन सों कामन कहा चहाे री। आउस छोड़ि एक मत हैके सॉची बृद्धि करो री।। समय नहिं नेक वची री॥ दरी दरी सब कमरन बाँघी शखन सान घरो री। विजय-निसान बजाइ वावरे आगेड पॉव घरो री ॥ स्वीडिन रंगन रंगो री ॥ आछस मैं कछ काम न चिडिहे सब कड़ तो विनसो री। कित गयो धन-बल राज-पाट सब कोरो ताम बचो री ।। तक नहिं सरत करो री ॥ कोकिछ एहि विधि बहु विक हार यो काहू नाहिं सनो री। मेटी सकल क्रमेटी थोशी पोशी पड़त मरो री।। काज नहिं तनिक सरो री ॥ चालिस दिन इमि खेलत बीते खेल नहीं निपटो री ! भयो पंक अंति रॅग को तार्में गज को जय फॅसो री॥ न कोंच विधि निकसि सकी री।। खेळत खेळत पूनम आई मारी खेळ मची री। चलत क्रमक्रमा रॅंग पिचकारी अर गुढ़ाल की घोरी ।! वसत दफ राग समी री ॥

होरी सन ठॉवन छै राखी पूजत छै छै रोरी।

घर छे काठ हारि सन दीने गावत गीत न गोरी।

धूमका धूमि रहो री।।

तेज बुद्धि-वळ वन अर साहस ऊघम स्रमनो री।

होरी में सन स्वाहा कीनो पूजन होत मछो री।।

फर घुरहरी मई दूसरे दिन जब अगिन बुहो री।

सन कछु जरि गयो होरी में तब घूरिह घूर बचो री।।

मूम्बर्ग सन कछु भारत नै कछु हाय न हाय रहो री।

वस रोजन मिस बैती गाई मछी मई यह होरी।।

मछो तेहनार मयो री।।।।।।

## होखी छीछा

# राग मधुमात सारंग वा गौरी

रंगीडी मिन रही दुर्डुं विसि होरी,इव हरि बव इपमानु-किसोरी ।
चळव कुमकुमा रंग पिनकारी, अरुन अवीर की झोरी ॥
इव जमुना निरमळ नळ छहरित वरळ वरंगिन राजै ।
उव गिरिराज फळिव चिन्तित फळ चिंवामिनसय आजै ॥
वा मिन्नित फळि वेच्छेट्ड को मोहै ॥
वा मिन्नित कहाँ कर जोरे वैक्छंट्ड को मोहै ॥
जाही जुही केतकी कुरमक वकुळ गुळान निवारी ।
पूळे फूळ अनेकन छपटत ळहरत केसर क्यारी ॥
छपटी छवा वरोनर सों बहु फूळि फूळि मन माई ।
सनु मण्डप से हुळहा दुळहिन रहे सेहरन ळाई ॥

कहूँ कहूँ सचन तरोवर सों भिछि मण्डल सुन्दर खायो। पत्ररंघ सों घुप चाँदनी मिछिकै छगत सुहायो॥ कहूं कुटी कहूं सघन कुटी कहूं कदम खण्डिका छाई। कहें विवान कहें केंज-मंदप कहें छई छाँह मन-भाई ।। कहें कन्दरा सिछामनि वेदी बिबिध रतन सोपाना। झरना झरत बिमळ जल के जह करत हंस कळ गाना ।। फले सकळ फळ अमृत सरिस कडूं कहूं भौर विस्तारा। कहूँ फूळन पै मत्त मॅबरगन चड्त करत झंकारा ॥ कहूँ घाट छतरी कहूँ राजै सीतळ समग विवारी। कहें वालका बिछी खति कोमल स्वच्छ स्वेत सुसकारी ।। कहूँ कहूँ मुक्ते तरोवर जल मैं मत निज प्रिय को मेटें। सकर मॉहि सोमा छलि अपनी कै जिय को द्रख मेटें ।। कहूँ कहूँ कुण्ड तळाब बावरी सरे फटिक से नीरा। कहें शीछ छहरत अपने रंग देखि दुरत हग-पीरा ॥ त्रिविष पौन जब छै पराग मधु चहुँ दिसि आनि झकोरे। बिहबल है सद-संघ करत तब गंध लिए जब वौरे ॥ फूछे जलि कमल बार कोई कहूँ सैवाल सहाई। कारण्डव जल-क्रक्ट सारस बिहरत तह मन छाई।। मोर चकोर सारिका सकगन मिळि कळ कळह मचाई। बार बार प्रति बैठि कोकिछन काम-बधाई-गाई।। सरसों अतिसी खेतन सोहैं क्रसम फूळ बहु फूळे। नव पढ़ास कचनार देव विरहीजन के हिय हुछे।। सिखन जानि होरी को आगम पथ गुळाब छिरकायो। कियो हेर केसर गुलाल को रंगन हौज मरायो॥ वोरि गुलाब पॉख़ुरिन मारग सोहत है अवि झायो। अगर घुप ठौरहि ठौरन दे बगर सबास नसायो।

पानदान आरी पिकदानी सरक्रक चेंबर अवानी। फुळ चॅगेर माळ वह विंजन छै सृगमद घन सानी।। ियं सक्छ सल-साज सहेकी सरस कतारत ठाढी i मानहें भदन-सदन विसंकरमा चित्र पूत्री काढ़ी ॥ कोड गावत कोड नाचत आवे कोऊ माब बताबै। कोड मृदंग बीना सर-सण्डल वाल उपक्र बजावे !! खेळत गेंद कहूँ कोड नट सी कछा अनेकन साजै। ऑख-मिचौनी होत सहाँ इक पर्रांस और को माजै ।। छडी छिए इक खड़ी सदय सो सबड़ रामामं जनावै। एक भॅवर निखारनवारी एक निरक्षि विछ छात्रे॥ आवत तह दोव होरी खेळन परस प्रेस-रॅग भीने। कछ अल्खात छके मद छोचन बाँह बाँह मैं दीने ॥ अपुनो अपुनो जूध अलग करि खेलत सब मिलि गोरी । जान न देह प्रान-प्यारे को यह कहची छिछतं किसोरी।। रोपि मध्य डाँड़ो जै कहिकै विजय-निसान वलाई.। कियो खेळ आरंम 'सखी प्यारी की आज्ञा पाई ॥ घरन छगी मनमोहन पिय को घेरि घेरि ब्रज-नारी । छाल कियो गोपाल लाल कों दे फेसर पित्रकारी ॥ चीआ चन्दन बुका बन्दन केसर मृगमद रोरी। श्रविर गुळाळ कुमकुमा कुमकुम अरु घनसार झकोरी ॥ मींजि क्योंछ कोंड माजत हैं बाह फेंट कोंड खोड़े। कोड मुख चूमि रहत ठोड़ी गहि इक गारी है बोलै ॥ इतनेहिं उत सों सखा-जूथ सब सजि सजि खेळन आए। चौंबे पाग सुरंग फेंट मैं रॅंग रॅंग बसन बनाए ।। फोटन पै तर्रा की मलकान मोर-पॅखोआ सोहै। वेत सींग दढ़ झाँझ ढोड़ डफ वाजन सिन मन मोहै ॥

गावत गारी अविर उड़ावत घूम मचावत डांछैं। पकरि छेत सेहि जान देत नहिं हो हो होरी बोर्छे ॥ विनसों कहि त्रजराज छाड़िछे सखियन घोखा वीन्हो । में प्यारी के सँग आवत हो इन बीचिह गहि छीन्हा ।। घाइ घरी इनकों इक इक करि रेंग में सबन बिजाओ । गारी है मन-मायो करि के वह विधि नाच नचाओ।। ये अवला सबला मई भारी इनको सब मद गारी। आजु इराइ इन्हें होरी में रंग के पिलुका मारी।। धाए सुनत म्बाङ मदमावे गहिरो खेंड मचायो । चूँचर करि गुडाड की चहुँ दिसि रंग-नीर वरसायों ॥ एक घोरि के मृगमद् हारत इक छावत घनसारा। चोमा तेळ फळेळ एक ले अतर भिजाबत घारा ॥ इरित अरुन पंहर ज्यामल रेंग रंग ग्रांकाल उहाई । विच विच विविव सुगन्य सनित बुक्ता वगरत मन-भाई।। कवहूँ चाएछ रंग रंग के कतरि मिहीन उड़ार्व। तरनि किरिन मिछि अति छवि पावत चमकि सवन मन भावे ।। परिसळ अम्बर मुगसङ् पीस सने कपूर सुद्वाए। में के में के केवरा वृर में ब्रोरिन पूरि उड़ाए।। चोका चोंटि चोंटि के अंगन वापर बिंहुडी छावें। फेसर झींट चरचि रोरी सों छै रेंग सों नहवार्वे !! गारी देत निङ्ज इफ वाजत ऊँचे राग जमायो । गूँ कि रहीं सूर वर बून्शक्त हो हो शब्द सुनायो ॥ एकन को गहि रहत एक एकन को इक मुख माई। करत निपट पट-रहित एक को हा हा करि करि छाउँ ॥ नारि नरन कों नारि वनावत नर नारित नर सार्जे । गाँठ जोरि वर वर्न चीति के चूमि चूमि मुख मार्जे ।१

फूछ-इन्ही की मारि परत तव छाछ उठत अकुछाई। पुनि हो हो करि रेंकि पेकि विय-वृत्वहि मजावव आई !! अवति अकास एक रॅग टेखियत तरुन अरुनई छाई। लता पत्र प्रति रंगे रंग सो इक रंग परत लखाई ॥ पटे अटारी अटा अरोखा मोखा क्रांचन कार्ते। मारग सहित सरॅंग ग्राकाल सों लाल सबै दरसार्वे ॥ भीजे वसन सबै विन मधि कोड सीव-भीव अवि काँ पै। काहू के पट छूटे छाज सों अपुनो तन कोइ डॉ पै।। एकन को इक पकरि नचावत एक वजावत वारी। आपन इसत इसावत औरन देत ऋफारी गारी॥ रंग जम्बो होरी को मार्च मव-माते नर-नार्च। सबके नैनन में देखियत इक होरी-खेळ-खुमारी !! तिन मिष घूँघर मैं गुळाळ के उसत जुगळ उपटाने। मीगे रंग सगवगे वागे रस-वस आइस साने IL श्याम सरूप मनोहर मोहन कोटि काम छखि छाँजै। हमगत अंग अंग में जोवन वय किसोर नव आजें।। मत मानिक नीक्रम मिळाइ दोंड सरस पूतरी ढारी। चळ्डत रोम रोम तें सोमा कवि-रसना-मति हारी li अंग अनंग भरची आगम के दिन सहजहि सँद्राई। छखतिह मन मोहत ज्ञवतिन को चढत तरळ तरुनाई ॥ पद्-तक काळ प्रवाक चिन्ह अञ्च अंक्रस मंहित सोहै। नव पहन पर सरस ओस-कन से नख रुखि मन मोहै ।) चरन मंजु मंजीर विविध नग-जटित न परत बसाने। मन मनिगन मिस मनिजन को मन रहत चरन छपटाने ।। जुगल पांहुरी गुलफन की छवि लगत रंगन अति नीकी। मनु वैद्र्य्यं बार जुग सुंदर करत जगत हार्व भीकी ।)

फदिल-संम सम जंघ जुगळ जेहि रमा पळोटन चाहै। सापै छपटि रह्यौ पोवांबर सोभा सुख- अवगाहै।। सन घन मै धिरि दामिनि छपटी नीछिह फंचन-बेळी। -रस सिगार मैं बिरह-छता स-तमाछि पीत चमेळी !। तापै कलित किकिनी कुजित सन् रसना कविगन की। वंदनवार काम-मंदिर की विजय-घोस रित-रन की।। तापैं फेंटा लिखत लपेटा पँचरँग सोमित ऐसे। चावन साँहा विविध रंग बादर दामिनि चूमत जैसे ।। चहर चढार सविकन कोगळ गरथी सकल रस सोहै। केत छपेट चित्तै चितवत नहिं सरत पेट हुग जोहै।। सब जग-मूळ नामिसर सोहत रूप-गाँठ मृत बाँघी। -ता पर रसत रसिक रोसाविक रस-सरिता सर साधी !! ज़बति गाइ रित निरदय समुद्य सदयदीन हित साजै। सोमित उर जह अनुदिन नवळ प्रिया-प्रतिविम्ब बिराजै।। वा पर हार अपार परे मनिगन की अनगत माळा । -ओतप्रोत मन् ज़ुबति मनोरथ स्रोत पोत मनि स्याळा ।। सब पर सोहत गुंजमाळ बनमाळ सहित आळम्बी। मन अनुराग सहित सगरे रस रहे हरि-गढ अवछम्बी ॥ अक्तपाँ वि सोमित अति सन्दर कौस्तम-पदिक बिराजै। ·व्यारी मन को सरस सिहासन छत्र मनहुँ छवि छाजै।। मुक्त भएहूँ रस के छोमी-जन हरि-गर छपटाने। पुन्य गोप-पद पाइ ओप-ज़ुत चोप मरे सरसाने ॥ वियाबरोधन चतुर बाहु जुग देखत ही मन मोहै। -अति आतुर तिय गर छगिषे कों नीछ बेळि सी सोहै।। मनिनपूर केयूर जुगळ पर नौ-रतनी कसि बाँघी। नम मसंह के संख-दंड घ्रव सह प्रद्य पंगति नॉघी ॥

मनिवन्धन मनिवन्ध कछित कंगन पहुँची मन-माई। जगळ सबळ पड़ब से मानहें इस्सम-छवा छपटाई ॥ अवती-दर परसन अति चंचळ कर जुग अति र्गमाँ है। हायहि हाथ छेत ये वित कों फेर कवह नहिं छाँई।। अरघरेख चक्र-चिन्हन सो चिन्हित कर-तळ देखे। मत गुडाड पाटी पें अंकित किए मदन निज डेखे ।। पोर पोर क्रारी मैं मुंदरी ऊपर नख द्वति भारी। बिद्रम कछी अप्र मुक्ताफळ मीना मध्य सँवारी !! कद्खिपत्र सी पीठ दीठ परि नीठ नीठ नाहें चाछै ! वा पर पीत उपरना सोमित छपटी घूप तमाछै॥ काजर पीकाविक छापित बर रंग अखाँ यन मोहै। सोना और सगन्य होड मिळि नगन जरची अति सोहै ।। करकर कंठ कंठ कर सोमित कंठ पीक-छवि छाजै। मनहूँ नील्मनि सरस सराही अमृत भरी अति राजै।। चित्रक चारु मोहत मन जोहत करन करन छवि मारी ।-जुगळ कपोछ गोळ वरपन सम प्रतिविम्बित जहेँ प्यारी ॥ सकल स्वाद् रस-मूळ अघर जुग कोमल सति सनियारे। मत है छाछ अंगूर छिए सुक छित सुनि-मन मतवारे ।।-इन्द्रकडी सी दुन्त-पाँति मैं वीरारंग सहायो । मत वरक्यौ दारिम छक्ति प्रमुद्दित नासा सक चिंद्र आयो ।।-आगम सचित रेख डेख तड अघर आम सहनायो । इलकृत बेसर मोती सन्दर अति जिय छगत सहायो ॥ वरुनी नैन चपछ पछ मौहन सोमा के मृत्र भौना। बतुष जाळ करि मनह फॅसाए खंजन के जग छीना ॥ त्रिया-रंग-भावे अळसाने सरसाने रस-साने। प्रिया-भाव के मरे अघट मन सोहत जुगळ खजाने IL प्रिया-ध्यान में मेंदे रहन की खुळे रहन की देखें। मकित रहन की याद परे नित जिनकी थान विसेखेँ।। खंजन मीन कमळ नरगिस गग सीप और सर साधे। मन इनके गुन एकति करिकै अंजन-गुन दे बाधे।। जहँ जहँ परत दृष्टि इनकी वन गलियाँ अलियाँ भोहें। मानिक नील हीर से बरसत खिलत कंज से सोहैं॥ सन इन प्रन विद राख्यों जल मैं कहर चहें दिसि हारी। जहाँ परें कतलाम करें तित सब नव जोवनवारी॥ प्रिया-रूप छित रीझि मनह अवनन सों कहन गुन थाए। तिनही के प्रतिबंब सकर जुग ऋंडल करन सोहाए !! मानिनि-मान पतित्रत तिय को मुनि-मन ज्ञान-गरूरै । सोमा सब चपमानन की यह बहि बहिके नित चुरैं।। चंचल चपल चार अनियारे फरकत सुधिर रहें ना। प्रिया-विंव प्रतिविवित प्रतरिन प्रिया-रूप के ऐना ॥ मान वजत कोच परी कराहत कोच अवि व्याक्तळ भारी। चली निकट आवत कोड घाई जित तित इनकी मारी ॥ कारी झपकारी **अनियारी वरुनी सघन सहाई।** चुमत नोक जाकी नित मम चर रस छाजन सी छाई।। केसर आह रेख पर सोमित छाळ तिलक छवि मेखा। मान महावर के जुग पर की सोमित मन जुग रेखा ।। छित छटपटी छाछ पाग विच अछक अधिक छवि देई। मन अनुराग सिंगार छपटि रहे निरखत जिय हरि छेई ॥ चिक्रन चिलकदार चुनवारी कारी सोंबे भीनी। नव चूंचरवाळी जलकाविल लटकत तिय-मन छोनी !! पाग-पेच पर छछित हीर सिरपेच मल्यौ रंग दमकै। गरव सको छवि छीनि जगत की ओप-चोप करि चमकै।।

सापर मोर-पस्तीया सन्दर इक्ट अविडि खवि पाई। जगत जीति सिंगार-सिखर पर घुका मनह फहराई ॥ सहज वियागन को मन छोमा छखि नख-सिख की सोभा । गोमा चठत प्रेम के लिय में देत सदन मन चोमा ॥ कोमळ तास गंघ सोमा प्रति संगत सरस सँवारी। मनह नीडमनि अवर मेडि के प्रवरी साचे डारी॥ तैसिहि श्रीव्रषमान्-नन्दिनी रंग-भरी सँग राजै। रूपगर्विता जुनवि-जुय सत जा पद्-नस छसि छाजै।। केहि सिवकार कहन सोमा को को पुनि सुनिवे छायक। विन जननाथ सदा जो विनके अंतरंग पव-पायक ॥ हरि-अनुराग प्रगटि पद्-राळ जुग अहन उखद मन मोहैं। पिय हिय अघर नैन लागनि की जास वानि नित जोहें !! पद-नल दिव्य फटिक से सन्दर कवि पै नहिं कहि जाहीं। मानस में इरि होत कर्-वप कहि जिनकी परझाहीं ॥ मेंहवी सुरँग महावर आमा मिलिकै अवि दुवि व्यकै। प्रिया-अनय पर प्रीतम की अतुराग-मेंडू मृतु चमकै ॥ अनवट विक्रिया परा पातन सो सोसित अति पद-पीठी । मन्द्रें कमल पर कलित ओस-कन चन्द्र चन्द्रिका दीठी।। पायनेन गूनरी छन्ने बोठ परा मैं पदे सहाए। पिय के ब्बाइ विविध मनोर्य मह तिय-पद् छपटाए ॥ चरनन की खबि किमि मार्सें ये जग के सब कवि छोटे। धारम्बार प्रिया सोए पर जे हरि भाप पछोटे॥ मानस मैं इनकी परखाबी जब प्रगटै रॅग भीने। पाग-पेंच चिन्द्रकत स्थाम धन इन्द्र-घतुप छवि छीने ॥ वितु श्रीहरि के सिंख समाज के जा पद-पंकज-वृरी। निह पाई शिव-अज अअहूं औं जद्यपि करत मजूरी ॥

सारी नीस सपटि रही कटि की रंग अनुकुप सोहाई। सन हरि आप वसन-मिस निस-हिन रहत अंग छपटाई।। अंचल हार माल मोतिन सों हिय अति सोमा पार्व । इसरि। इसरि। केहि इसाम मनोहर बार बार दर छाँवे ॥ निज जन अभय करन को होऊ करन मेंहरी राजे ! कळ पळ तामें सन प्रवाट की पहत्र सोमा साजै ॥ मेंटरी छहे वॉक आरसी कंकन पहेंची सोहें। कड़े पड़े हथफूछ अनुपम देखत पिय मन मोहें।। इन हाथन ही हाथन-हाथन पिय को मन ले छीनो। निज जन को नित भक्ति-दान विनही प्रयास इन दीनी ॥ इनहीं पे घरि हाथ पिया होछत निरतत गद-माते । धाय मिळत आगे पिय कों ये याही तें रॅंग-राने ॥ पीठि परम सोमित चटिका सों बीठि टरत नहिं टारी। मानस में पिय प्राचन की जो एकहि राखनवारी॥ अख-सोमा कार्पें कहि आवे जह वानी मति हारी। पिया-प्रान अवलम्ब एक सब उपमहिं टीर्ज वारी ।। पिय के जीवन-मृरि अधर द्वांड कोमल पतरे सोर्में। पिय की रसना सजल करत लखि अमत-स्वाद के लोगें।। ठोड़ी नासा वेसर के विच छाटो सो अख राजें। अवि भोरो रंजित रँग पानन दन्ताविक मिक्कि हाले 11 जुगल कपोलन झलकत लखियत करनफल परहाई।। रूप-सरोवर चछित कमछ मन कविजन कहत छजाहीं ॥ प्रतिविधित तारंक नगन में जुगल कपोल सुहाए। मतु है आरसि मध्य चन्द्र प्रतिविम्बन बढत छराए ।। त्तनिक तरकुळी कानन सोहत केस-पास दरि आए। पास प्रगट परिवेप किनारिन सिलिके शति छवि छाए ।।

करन पिया-सख-करन सनोहर सोमित परम छखाईा । पीतम-वचन गरिका धनि-सनि प्रमुदित रहहिं सदाहीं ।। नैन सकल रस-धेन ध्यान के बार छके रंग भारी। प्रतरिन के मिस सदा विराजत जिनमें क्याम-बिहारी !! वखाई र्चचळता अरुनाई । च्यामता ळाळ सहित ये सिमिटि-सिमिटि सब इनही मैं मन खाई।। सहजिह कजरा फैलि रहा। लखतिह पिय-मन सलचाई। अवि मोरी चितवन चमकति सी पिय के मन वह माई। पळक पिया क्रवि ओट खबीळी दया गरी सनियारी। धनसारी कारी बरुनी राजद प्यारी अपकारी ॥ भीह जुगळ इवि मरी बतुष सी किमि कवि पै कहि आवे। मानह मैं जिनपै कवष्ट नहिं क्रटिछपनो दरसावै।। रस सोहाग की आखवाल सों माल लक्ति छवि छायो । हानिक वेंद्रछी सह जापें अति सेंदुर-विन्दु सहायो ।। केस सदेस बमक विकनारे कारे वादि सदकारे। खुछे वॅथे सवही विषि सोहत सघन सुपूँघरवारे ।। सारी ग्रल परिवेष फिनारी मैं सुन्दर ग्रख इसके। मण्डल फिरिनाविल वाराविल मैं ससि मानह चमके ।। सोमा संवरता स्वास कोमळता छछित छनाई। होबा-होबी समाब रहे सब कवि पैं नहिं कहि जाई।। सोमा फैळव रस वरसत सो उमगत सी तरनाई। पसरत रोज छुनाई छहकति चपनति सी स्विताई॥ जितो जगत मैं रूप होत सब जाके तनिक विलोके। वाकी सोमा को कहि पानै रहत रसन कवि रोकें। प्रानिपया रिम्रवार पास सुख चिठवत ही रहि जाहीं। है बिक्हार प्रान सन बारत क्रिन-क्रिन शति सल्वाही ।)

लिए रहत रुख मीर निवारत इक टक बदन निहार्रे। त्रनिक हँसनि बोळिन चितवनि पैं अपनो सरवस वारै ॥ सखी सहस विज नित-नित जाके गोहन लागे डोलैं। हेंसत प्रिया के हेंसे प्रान-प्यारी के बोले बोलें। गुन गावत लै पान खवावत दावन रहत उठाएँ। मुख चमत माळा सरझावत दोर कर छेत बळाएँ॥ चटकि देत बिल्हार कहत है बोलिन चलिन सराहैं। अपने कों धन-धन करि मानत प्यारी-श्रेम स्माहै !! जगळ परस्पर रॅगे प्रेम-रॅग होरी खेळि न जार्ने। रहत द्यानहीं में अरुझाने यहि को सरबस मार्ने ।। प्रिया श्रमित लखि चलत कंज को मन्यर गति श्रति सोहै। मरगजे वसन माठ क्रम्हिलानी विश्वरे कच मन मोहै ॥ हाथ-हाथ पै दिये एक रॅग अठन भए दोड रार्जे। ळिख बिछहार होत सिखजन सब सरस भारती सार्जे ।। इक गावत इक वार श्रजावत इक इस्समन झरि छाई। इक वन वीरव इक पद परसव इक छखि रहव छमाई।। बाजत वेत मन्द मध्रे सुर गावत कक्कु-कक्कु प्यारी। आवत पढ़े कुंज रस-मीने क्यामा श्री गिरधारी ।। यहि बिधि खेळ होत नितही नित बन्दावन छवि छायो। सदा वसन्त रहत जह हाजिर क्रसमित फलित सोहायो ॥ जदिप सफल दिन अवि छवि बरसव धुंदा-विपिन अपारा। तक सखद सब सों निरमय यह होरी रंग बिहारा।। नित-नित होरी रहै मनावत याही तें ज़ज-नारी। बिहरत कुछ की संक छॉड़िके जामें गिरिवरघारी !! सो होरी-रस परम गुप्त है अनुभवह नहिं आवे। शिव ग्रक सों बिरलो कोल-कोऊ, कल पानै तो पानै ।।

पै श्रीवष्टम-चरन-सरन जो होय सोई क्छु जानै !
जो यह जानै सो फिर जरा में और नहीं वर जानै !!
वित्तु श्रीवष्टम-कृपा-कोर यह निरखेहू नाहिं सहै !
जिम गॅवार मनि हाय छेह पै वाको मोल न वृहे !!
श्रीवष्टम-पद-रज-प्रवाप सों यह छीछा किह गाई !
मनि-सम पोहि-पोहि कि वि विच सों माल विचर वनाई !!
रिसक् की सरवस्व परम निधि वह्नमियन की जानो !
जुगल अनन्य जनन की वौ यह मृरि सजीवन मानौ !!
पि कुरसिक-जन हाय न दीजो रिह्यों सोस चहाई !
पुनि पुनि पि छुनि छुनि अनुमव करि छहियो रस अधिकाई !!
विपय-विवृपित अन-करम में परे स्वर्ग छुल छोमे !
वे या रसिह परिसहें नाहिन निज अभिमान न सोमे !!
केवल श्रीवहम-पद-किंकर 'हरीचंद्' से वृत्सा !
रिहों यह रस-सने सदा माँगत वरसाने वासा !!४८!!

## होडी

फागुन के दिन चार, री गोरी खेळ छै होरी। फिर कित सू जो कहाँ वह जोसर क्यों ठानत वह कार॥ जोबन रूप नदी बहती सम यह जिय मॉझ विचार। "हरीचंद" गर छगु पीतम के कर होरी त्यौहार॥४९॥

स्थाम पिया विसु होरी के विनन में,
जिय की साथ मेरी कौन पुनावे।
गाइ बनाइ रिमाइ सविद्दि विदि,
कौन सुजन सरि कंठ छगाने॥
गाछ गुडाड छगाइ डपटि गर,
कौन काम की कसक मिटाने।

# भारतेन्द्र-प्रम्थावकी

'हरोचन्द' भुख चूमि वार बहु, फिर चूमन कों को छळचावै॥५०॥

प्रान-पिया बितु प्रान छेन कों,

फिर होरी सिर पर घहरानी।
गावन छोग छगे इत छत सब
ध्रुनि द्युनि फिर हो चछी में दिवानी।।
फिर फूछे टेसू सरसों मिछि
फिर कोइछ कुद्दकत बौरानी।
'हरीचन्द' फिर मदन-जोर मयो
का मैं करों बिरहिन अक्कडानी॥५१॥

## सिंहीरी

रसमसी सरस रंगीडी कॅसियाँ मद सों भरीं। सुंदि सुंदि खुळत इकीं आळस सों द्वारे द्वारे जात दरीं।। सुमत मुक्त रंग निचुरत मतु मीन मॅजीठ परीं। 'इरीचन्द' पिय इकत छखत ही सबहि माति निखरीं।।५२।।

प्यारी तेरी भौहें जात पढ़ीं। आजस बस है पंचलता तिन बांकेपनहि महीं॥ सुकि श्वत सरसानी अंखियाँ मनु रस-सिन्धु कड़ीं। 'हरीचन्द' अधसुळी रसीळी कानन जात बड़ीं॥५३॥

पूरबी

नैत फकीरिनि हो रामा अपने सैंयों के कारनवाँ। रूप-मीख मॉगन के कारन झानि फिरत बन-बनवाँ।। रूप-विवानी कळ न परत कहुँ बाहर कबहुँ ॲगनवाँ। 'ह्रीचन्द' पिय-प्रेम-चपासी झोड़ि बास बन अनवाँ॥५४॥

#### काफी

तुम वने सौदाई, जगत में इसी कराई ।
जाव प्यारे तुम इससे न बोळो लिय न जळाओ सदाई ।
सूनी सेज वह मैं सो रहूंगी तुम मत खाओ यहाई ॥
तुम वने सौदाई, जगत में हंसी कराई ।
समझावत मानत निह नेकह करि अपने मन-आई ।
रहो ख़ुसी से वहीं जाय के जह मुस्त अविर मळाई ॥
तुम वने सौदाई, जगत में हंसी कराई ।
प्यारे कियो और को प्यारी इत वत प्रीति ळगाई ।
अपने मन के मळे मए हौ शूठी बात बनाई ॥
तुम वने सौदाई, जगत में हंसी कराई ।
इमह ळजावत मिळत और से जियरा जरावत आई ।
'माधवी' फाग प्रान-संग खेळि रहींगी मैं विष खाई ॥
तुम वने सौदाई, जगत में हंसी कराई ॥

# होस्री की स्थवनी

इत मोहन प्यारे उत श्री राधा प्यारी ।

हुन्दावन खेळत फाग- वढ़ी छिव भारी ॥ प्रु०॥

सव ग्वाळ वाळ मिळि डफ कर छिए वजावें ।

इत सक्षियाँ हिर को मीठी गारी गावें ॥

पचरंग अवीर गुळाळ कपूर चड़ावें ।

पिचकारिन सो रॅग की वरसा वरसावें ॥

ळिख इंसत परस्पर राधा-गिरिवरधारी ।

हुन्दावन खेळव फाग बढ़ी छिव मारी ॥

इक म्वाळिन विन वळदेव इयाम दिग आई।

कर पकरन मिस पकसो हरि करि चत्रराई ॥

यह छखत सखी सब घेरि घेरि के धाई। गहि लिए स्थाम रहि वह विधि नाच नचाई ।। फरावा दे छटे कोऊ विधि बनवारी। ब्रन्दायन खेळत फाग बढी छवि भारी॥ वंसी जै भागति हरि की कोऊ नारी। तव मोहन हा हा खात करत मनहारी।। सो छिख के कोऊ हसत खरी दै वारी। भागत कोड गाळ गळाळ ळाड दे गारी।। सो छवि छखि के कोड तन मन सारत वारी। बन्दायन खेळत फाग वढी छवि भारी।। चडॅ ओर कहत सब हो हो हो हो होरी। पिचकारी छटत बढत रंग की छोरी॥ मध ठाढ़े सुन्दर स्थाम साथ छै गोरी। बाढ़ी खबि देखत रंग रॅगीडी जोरी।। गुन गाइ होत 'हरिचन्द' दास बिल्हारी। बन्याबन खेळत फाग बढी छवि मारी ॥५६॥॥

## होडी की गुज़क

गळे मुक्तको छगा छो ए मेरे विख्वार होली में ! बुझे विख की छगी मेरी भी वो ये बार होली में !! नहीं यह है गुछाले मुर्ख चढ़ता हर जगह प्यारे ! य साधिक की है चमड़ी झाहे आविश्वार होली में !! जबों के सबके गाळी ही भछा आशिक को तुम दे हो ! निकळ जाए य अरमों जी का ऐ विख्वार होली में !! गुछाबी गाळ पर कुछ रंग मुझको भी जमाने हो !! मनाने दो मुझे भी जाने-मन त्यौहार होली में !! स्ववीरी रंग स्ववरू पर नहीं उसके तुमायों है। स्ववीरी स्थान मे हैं मरारवी वल्लार होली में।। है रंगत जाफरानी रुख स्ववीरी कुमकुमें कुन हैं। हने हो खुद ही होली तुम तो पे दिल्लार होली में।। 'रसा' गर जामे मैं गैरो को देते हो तो मुझको भी। नशीली ऑस दिखला कर करो सरशार होली में।।५७।।

#### विद्याग

विनु पिय बाजु श्रकेडी सजनी होरी खेडों। विरह बसॉस चड़ाइ गुलाडोई हग-पिचकारी मेळी।। गावौं विरह धमार डाज तिज हो हो वोडि नवेडी। 'हरोचन्द' चित माहिं छगाऊँ होरी सुनो सहेडी।।५८।।

#### बसार्

आज है होरी छाछ विद्यारी।

आज तोहिं हम देहें नई गारी॥

तोहिं गारी कहा कहि दीजै।

अगिनित गुन क्यों गनि छीजै॥

तेरो चन्द वंस को घारी।

जाने भोगी गुरु की नारी॥

तासों दुप भयो संकर जाती।

जासों तेरे इछ की पॉती॥

तेरी इन्ह जननी इछा रानी।

तामें दोऊ मुख मुद्दानी॥

तेरी वेस्या सी इन्ह माता।

जाको नाम उरक्सी स्थाता॥

## भारतेल्डु-प्रम्यावळी

जदराज वदे हैं झानी । जिल हीनी अपनी जवानी ॥ तेरो कंसराय तेरी माय करी धे-क्रामा ।। तेरी रोहिनी तजि घर-वारा। अव जज में करत विहारा !! तेरो नन्द शहत जस पायो। जिन विर्धापन युत जायो।। तम सक्छ गुनन में परे। नट बिट सव ही बिधि रूरे॥ इमि कहत हॅसत ज्ञज-नारी। 'हरिचन्द' मुद्दित गिरिधारी ॥५९॥

## राग देस

विद्यारी जी मति छागौ म्हारे अंक । था गोक्कुछ रा छोक चवाई तुम तौ परम निसंक ॥ म्हारी गळिअन मति आओ प्यारा रूप भीख रा रंक । 'हरीचन्द' थारे कारन म्हाने छाग्यौ छै जगरो कछंक ॥६०॥

विहारी जी कॉई है तम्हारो यहाँ काज ! तुम सौतिन रे मद रा मात्या रंग रंगीला साज !! रैन बसे जहाँ वहीं सिघारो म्हाने तो छागै हे घणी लाज ! 'इरीचंद' यारे चरनन लागू हिमा करी महाराज !!६१!!

## शाग कर्छिगदा

विद्वारी जी घूसै छो थारा नैणा ! कौन खिळार संग निसि जाग्या कहा करो छो सैणा ॥ कीन रो यह छाया जी रें प्यारे रंगन रॅंग्यो पपरेणा। 'हरिचन्द' यें जनम रा कपटी कीन सुनै यारे वैणा।।६२॥

#### राग घनाश्री

े छाछ मेरो ॲचरा खोछै री। गुरजन की निर्हे मानै छाज मेरो ॲचरा खोलै री। पनियाँ छेन हीं निकसी मोसों हैंसि हिंस वोछै री। मीठी मीठी बात सों प्यारो अमृत वोछै री। 'हरीचंह' पिय सॉवरो संग छागोई होलै री।।६३॥

#### राग सहाना

वैंदे मुसदे पर घोळ घुमाइयाँ। सॉविकिये साजन कळ-बिक्ये कुम पर बळ बळ जाइयाँ॥ कुई दिवाणी मोहन दा जो इशक जाळ गळ पाइयाँ। 'हरीचन्द' हस हस दिळ छोता अब यह दे-परवाइयाँ॥६॥।

## विद्याग -

रे निद्धर मोहिं मिल जा त् काहे हुस्त हेता। दीन हीन सब मॉिंव विहारी क्यो सुधि धाह न लेता। सहीं न जाव होत निय ज्याकुळ विसरत सब ही चेता। 'हरीचन्द' सिक्त सरन रास्ति के भल्यो निवासो हेता। हथा।

#### काफी

अब तेरे मए पिया विद कै। देगे नाम सो यार विदारे छाप तेरी सिर कपर लै।। कहाँ जादि अब छोड़ि पियारे रहे तोहि निज सरवस है। 'हरीचंद' प्रज की र्झंजन में होस्रेगे कहि रामे जै।।६६॥

## भारतेन्द्र-प्रन्यावछी

सिंत्रा

आज किह कौन कठायों मेरो मोहन थार। बितु बोठे वह चठों गयो क्यों बिना किए कक्क प्यार।। कहा करी हो कक्क न बनत है कर मींडत सौ बार। 'हरीचंद' पिंबतात रहि गई सोह गठे को हार।।६७।।

मसावरी ं

तम मम प्रानन तें प्यारे हो तुम मेरे ऑखिन के वारे हो। प्राननाथ हो प्यारे छाछ हो भायो फागुन मास। अब तुम बितु कैसे रहोंगी तासो जीव स्दास।। प्रान-प्यारे यह होरी त्यौहार। हिलि-मिलि झरमट खेलिये हो यह विनती सौ बार। प्रान-प्यारे भव तौ छोड़ी लाज । निघरक बिहरी मो सँग प्यारे अब याको कहा काज ॥ प्रान-प्यारे जी रहिही सक्रवाय। तौ कैसे के जीवन विचेहै यह मोहिं देह बताय !! प्रान-प्यारे जग में जीवन थोर। तो क्यों मुज भरिके नहिं बिहरी प्यारे नंदिकशोर !! प्रान-प्यारे तम बिज़ जिय अक्रकाय । तार्पे सिर पै फागुन आयो अब तो रह्यो न जाय। प्रान-प्यारे तुम वितु वर्डफै प्रान । मिछि जैये हीं कहत पुकारे एहो मीत युजान ॥ प्रान-प्यारे यह अति सीवळ ळॉह। जमना-कुळ कदम्ब तरे किन बिहरी दे गळ-बॉह !! प्रान-प्यारे मन कुछ है गयो और। देखि देखि या मधु रितु मै इन फूछन को बेन्तौर !!-प्रान-प्यारे छेद्व अरज यह मान ।

छोड्ड मोहि न अफेडी प्यारे मित तरसाओ प्रान ॥ प्रात-प्यारे हेकि अकेळी सेज 1 सरिक सरिक परिही पाटी पै कर सी पकरि करेज !! प्रान-प्यारे नीव न ऐहै रैन। अति ज्याकुछ करवट वद्ठोंगी हैंहै जिय वेचैन ।। प्रान-प्यारे करि करि तुम्हरी याद । चौंकि चौंकि चहुँ दिसि चितमोंगी सनैन कोर फरियाद ।। प्रान-प्यारे दुख सनिष्ठै नहिं कोय । जग अपने स्वार्य को छोमी बादन मरिही रोग ॥ प्रात-प्यारे सनतिह भारत वैन। चित्र वाओ मति बिलम लगाओ सनो हो कमलदल नैन II प्रात-प्यारे सब ब्रोडची जा काज । सोव छोड़ि जाइ तौ कैसे जीवें फिर अजराज !! प्रान-प्यारे मित कहें अनते जाह । मिछि के जिय मरि छेन देह मोहिं अपनो जीवन-छांह ।। प्रान-प्यारे इनको कौन प्रमान। ये तो तम वित गौन करन को रहत सयारहि प्रान ।। प्रात-प्यारे पछ की ओट न जाव। विना सम्हारे काहि देखिहैं केंबियां हमें बताव ॥ प्रान-प्यारे साथिन छेडु बुछाय। गाओं मेरे नामहि लै लै हफ अरु बेन बनाय ।) प्रान-प्यारे आह मरी मोहि अंक। यह वो मास अहै फागुन को यामै काकी संक॥ प्रानप्यारे देह अधर रस दान। मुख चूमह किन बार बार है अपने मुख को पान ।। प्रान-प्यारे कव कव होरी होय।

तासों संक छोड़ि के विहरी दे गळ मे सज दोय।। प्रान-प्यारे रही सदा रस एक। दर करो या फागन में सब कुछ अरु वेद-विवेक ॥ प्रात-प्यारे थिर करि थापौ प्रेम। दर करी जग के सबै यह ज्ञान-करम-कुछ-नेम ॥ प्रान-प्यारे सदा वसी व्रज देस । जमना निरमछ जछ वही अर दुख को होड न हेस ॥ प्रान-प्यारे फलनि फली गिरिराज । लहौ अलण्ड सोहाग सबै व्रज-बच्च पिया के काज ॥ प्रान-प्यारे जाइ पद्मारी कंस। फेरी सब थळ अपन द्वहाई करि दृष्टन को घंस ॥ प्रान-प्यारे दिन दिन रही वसंत । यही खेळ वज में रही हो सब बिधि सखद समन्त ॥ प्रात-प्यारे वाढी अविचळ प्रीति। नेइ-निसान सदा वजै जग वछी प्रेम की रीति॥ प्रान-प्यारे यह विनवी सुनि-छेहु। 'हरीचंद' की वाँह पकरि हद पाछे छोड़ि न देहूं ॥६८॥

> होडी बन्दर समा ( होडी जवानी सुतुर्सुग परी के )

इत चत नेह छगाइ अये पिय तुम हरजाई।
जूटी पातर चाटत घूमत घर घर पूँछ डुछाई॥
सौत मई अव सगी तुम्हारी हम तो भई हैं पराई।
पड़ी दुकड़े पर आई॥
मिछ जा तू प्यारे क्यों नाहक फिरत मनो वौराई।
विनती करत चरताद खयानत गळियन गळियन थाई॥
रात सब लोग जगाई॥
हिंदी

पिय म्रस इत बाइ देह मोहि बोळ सुनाई !

बह दिन मूळ गये जु घाट पर तुमने वही गिराई !!

पोंछ उठाय रही पद्मताय न बोळी हम सकुचाई !

तुम्हें कक्ष ळाज न आई !!

हस घोवन एक रोग-हरन तुम आप-सरूप कहाई !

हम सो करि सन्तोष है बैठी विरहा-बोझ उठाई !

करो सीतळ हिय आई !!

आसन सों वसन्त में गावत हम तो मजर सवाई !

मई उस्ताद न घाट न घर की खरी वात यह गाई !

रही आसिर मुंह बाई !!७०।!

#### होडी

कुंजिविहारी हरि सँग खेळत कुंज-विहारिनि राघा ।

कानंद भरी सखी सँग छीने मेटि विरह्न की बाघा ।।

व्यविद गुळाळ मेळि चमगावत रसमय सिन्धु अगाघा ।

मूँचट मैं मुके चूमि अंक मिर मेटित सन किय साघा ।।

कुवात कळ मुरळी मृदंग सँग वाजत पुम किट ता घा ।

वृन्दावन-सोमा-मुख निरस्तत मुरपुर ळागत आघा ।।

मच्यी खेळ बढ़ि रंग परस्पर इत गोपी वत काँचा ।

'इरीचन्य' राधा-साधय-कृत जुगळ खेळ अवराधा ॥०१॥

तुम मौंरा मधु के छोसी रस चालत इत उत होड़ों। किलन किलन पर माते माते मधुरे मधुरे बोड़ों।। कहुँ गुंजरत कहूँ रस चालत कहुँ नाचत मद-माते। विडमि रहत कहुँ किलयन फूडन रस डाड़च रस-राते॥ कहुँ मधु पिसत संक कहुँ छागत करत फिरत कहुँ फेरा। कहुँ किडयन वस परि इड मैं मुंदि रजनी करत बसेरा॥

## भारतेन्दु-प्रन्यापछी

तुमरो का परमान छाड़िछे सबै बात मन-मानो। तुम सों प्रीति करै सो वाबरि 'इरीचन्द' इम जानी॥७२॥

## शिवरात्रि का पद

भाजु शिव पूजहु हे बनमाली । छोदि छुटी बाहर है बैठे ए दोड शोमाशाली ॥ निह गंगा मृग-चरम नहीं कटि निह विभूति सिर राजै । नाहि चन्द केवल कल्लु नागिन लटकत सिर पर छाजै ॥ तुम बद्गमागी भक्त लाल चिल सेवन बहु विधि कीजै । 'हरीचन्द' ऐसी मामिनि कों काहे रुसन दीजै ॥७३॥

## संस्कृत राग वसन्त

हरिरिह बिल्सित सिंख ऋतुराजे ।

मदनमहोत्सव वेपविमूषित बहुवरमणिसमाजे ॥

प्रकटित वर्षाविध हृद्याहित युवतिसहस्रविकारे ।
स्वावेशाहृतमत्तीकृत नरलोक - मयापहमारे ॥

मुकुलितार्द्रमुकुलितपाटलगण शोमितोपवनदेशे ।
शकुनपंदुरीकृत सुविवाहार्थित सिद्धार्थकवेशे ॥
त्रिविधपवन-पूरित पराग पटलान्धमधुपझङ्कारे ।
आस्र-मश्चरीवेष-विमूषित रितसहस्वरी-विहारे ॥

कृतित केकाविक कलकण्ठप्रतिष्विनपूरित तीरे ।

प्रकटित हृद्यगतानुराग कमलच्छुलयमुनानीरे ॥

पाथकवधूषधप्राथित्वात्तान्वतनु - दग्धपलारो ।

कान्तविरहपीतिमापीत वासन्तो कुसुमविकारो ॥

रूपगर्व्यमरहसितमालतीदर्शितदृन्तकदृन्वे ।

कामविकाराश्वित्वलिका-कृत वरसहकारालम्थे ॥

स्वामद्कःस्मीरागुरुचन्द्न-चर्षित युवति-समृहे । सुरङ्क्तावांक्षितविद्वारङोकत्रयसुकृतदुरूदे ॥ श्री ष्ट्रषमातु - नन्दिनींमोद्विनोदामोद्विताने । कविवर गिरिधरद्स्य-चनूमव 'इरिखन्द्र'-कृत गाने ॥७४॥

#### षसम्ब

श्री बहुस प्रमु बहुिसधन-विन तुन्हें कहा कोव जाने हो।
निज निज विच अनुसारिह सब ही कहु को कहु अनुसानेहो॥
करसठ श्रुविरत कर्म-प्रवर्षक जह्न-पुरुष किह सार्थे हो।
श्रानी आध्यकार आतम-रत विषय-विरत अभिकार्खे हो॥
सरजादा-रत मानि, अचारज हरि-मद-रत सिर नार्वे हो।
पण्डितगन वादो-कुळ-मंडन जानि सनेह बहार्वे हो॥
गुप्त परम रस असत प्रेम वपु नित्य विहार विहारी हो।
गो-गोपी-गोक्चळ-प्रिय सुन्दर रास रमत गिरिवारी हो॥
प्रगटत निज जन मैं निज ठीळा आपुहि हिज वपुळीन्हो हो।
'हरीचन्द' विद्य निज पद-सेवक औरन नाहीं चीन्हो हो॥।७५॥

#### वसन्त

देसहु छहि रितुराजिह स्पवन फूछी चार चसेछी !
छपटि रही सहकारन सो बहु महुर मानवी-नेछी !!
फूछे बर बसन्त बन बन में कहुँ मालवी नवेळी !
या पें मदमावे से मंधुकर गूँजत महु-रस-रेळी !!
मदन महोत्सव बाजु चळी पिय मदन-मोहन सों मेंटें !
चोआ चन्दन सगर अरगजा पिय के अंग छपेटें !!
वहुत दिनन की साम पुजावें मुख की रास समेटें !
'हरीचन्द' हिय छाह प्रानिष्ठय काम-कसक सब मेटें !!७६॥

## होंडी

मेरे किय की बास पुराद नियरण होगे लेखन आहो। किर दुग्डम हैंहैं उत्तन दिन आह गरे किय करों।। बाह बजाड दिशाह रंग करि कदिर तुकार कहाओं। हिनेस्कृ दुख सेटि कम को बर देहदार सनाओं।(25)।

होरी नाइक के हैं में बन में तिया दित होरी क्यों मेरे मन में ! भूनों जगर दिखार क्यान-दितु दिरह-दिया दही रन में ! होरी नाइक के हैं में बन में तिया दितु होरी क्यों मेरे मन में !! काम कटोर दबारि क्याई दिय इहका क्षम कम में ! 'हरीबन्हें हितु दिक्क दिरहिती दिक्रपति कांक्रेस में !! होरी नाइक के हैं में कम में दिया दितु होरी क्यों मेरे मन में !! आ

इन में आगि ज्यों है एके देन्दु एउ.पु !
केंसे विचेह वान वियोगिति देखि वसन्तरिकता !!
चला रीत ने एकनाम तन होत कान गरकास !
हिर्मानन्त्र निष्ठ आग मनोहर दिरहिन केंद्र रमाम !: १९॥
चहुँ तिसि कुम मची है हो हो होगी मुनाय !
जित देखें तित एक यहँ जूनि ज्ञान गयो वीग्रम !!
जहन गुक्क चलन निककार्य सातन कर बहुत्य !
हिर्मानंद मोने नर नार्य गावन करण गैंकाम !!८०॥
निन निन होगी अस में गईं। !
विहान होगी अस में गईं। !
विहान होगी कि मास्त हुन्यावन महा अनैह कहीं !!
प्रमुक्ति प्रक्रिन रही हुन्यावन महा अनैह कहीं !!
प्रमुक्ति प्रक्रिन रही हुन्यावन महा क्यान्त्र कहीं !!

# राग-संग्रह



# राग-संत्रह

बळ-विहार, सारंग

आजु इरि विहरत जगुना-तीर !! श्रु० !! क्यामा संग रंग भरि सोहत पहिने झीने चीर !! प्रथम समागम सङ्क्व प्यारी जब परसत बळवीर ! चपरत अंग भीनि जळ वसनन ळाजि मजत तव तीर !! धीर समीर सोहायो ळागत ळै सोइ धीर समीर ! 'हरीचंह' संगम-गुन गानत खनि ळक्ति घरत न धीर!! ?!!

## हुमरी

मिंदिकाव सॅबरिया, मह ते मरी ॥ घु० ॥
कि काञ्चनि सिर मुकुट विराजत
कॉषे पर सोहै पटुका छहरिया ॥
पहुँची वाजू धनमाछा अद ऑगुरिन ऑगुरिन सोहैं मुँबरिया ।
'हरीचंह' मेरे मन बसो सोह हरिनाम सोहै जाकी नगरिया ॥ २ ॥

## भारतेन्द्र-प्रम्थावछी

## गोवर्षन-पूजा, विकावक

आजु बन समरे फिरत अहीर ।
हेरी देन बब्त नहिं काहू देखियत जित वित भीर !!
इक गावत इक गाढ बजावत एक बनावत चीर !
इक नाचत इक गाइ खिळावत एक उड़ावत छीर !!
हमरो देन गोवर्डन पर्वत सुंदर श्याम शरीर !
कहा करेगो इन्द्र वापुरो जा बस केवळ नीर !!
सात दिवस गिरिकर घरि राख्यो वाम मुजा बळवीर !
'हरीचंद' जीत्यों मेरे मोहन इंग्र्यों इंद्र अधीर !! ३ !!

## श्रीषा ऋतु, सारंग

परी फुद्दारन के दोन कौतुक में नरझाने। घरत फूळ फळ नीर घार पर देखत रहत छुमाने॥ कबहुँक चकई चळत चपळ अध-ऊरघ बहु गति ठाने। 'हरीचंद' रिष्नवत सब सब्दि मिळि नवजळ-केळि बहाने॥ ४॥

ये युगळ दोष बैठे हो शीतळ झॉह । सस्त्री ठाढ़ीं चारों ओर फूळीं मन मॉह । तिन विच प्यारी पिया दिये गळ बॉह ॥ ५ ॥

## निद्दार, विद्वाग

भाजु दोड विद्दरत कुंजर कन्त । - श्यामा-श्याम सरस रॅग बाढ़े सुख को छहत न अन्त ॥ क्यों क्यों निसि भीनत रॅग बाढ़त होत सुरत की कन्त । हारत कोच न अभिरे दोऊ भइन-समर-सामन्त ॥ सहाँ न जाय सकत सिख-गनहूँ जहाँ कामिनी-कंत । 'हरीचन्द' श्री बहुस-यद-बल ताहि अनुभवत सन्त ॥ ६ ॥

# श्री मृसिंह चतुर्दशी बघाई, सारंग

आजु अपमान अति ही निरखि भक्त को वैकंठ वन सिंह वहुत कोप्यो। पटकि कर ममि पै झटकि सिर केश रह चामि चौंठन तेज गगन छोप्यो॥ को फारि चिकारि केहरि-नाद गर्मिनी-गर्म गरजन गिरायो । सदा फटकारि के नक्षत्रगन नमहिं फेकि ईत सी उतिह क्रोव आयो !! कोटि मनु विच्जु इक साथ ही गिरि परी भयो अति घोर सुव सोर भारी । सिन्य-जळ चच्छस्यौ गिरे पर्वत-शिखर वृक्ष जह सों सबै दिये उजारी।। न्देब-दानब-मनुज गिरे मय मागि वस्त्र फटि गये कान सुधि तनक नाहीं। ब्याज्य असमय प्रख्य देखि शिव चौंकि कै श्रुछ घरि भ्रमत इत इत इसाहीं।। स्ट्रष्टि को क्रम मंग जानि विधि बावरो मूंड पै हाथ घरि बहुत रोयो। दिसा दिखों लगी भयो उल्का-पात रुद्दित सूर्ति तेज अगिन स्रोयो ॥ त्रस्य मधुकर पिवव नाहिं मधु कृक्ष को गऊ निज बत्स-गन नाहि चाटै। इवि अपि नहिं इरत दरत तहें पौन नहिं गौन करि सकत तम घूरि पार्टे ॥

चिकत माया नटी भूछि निज नट-कछा जगत-गति जीव जड़ रोकि छीनी। रमा ऋंगार निज फरत ही रहि गई मनों सव चातुरी द्यारि दीनी !! जगत जाको खेळ बनत विगरत तनिक भींड के इत सों उत इतन मॉडी। सोई त्रेलोक्यपित आज्ञ को यो अबै तबै अब सबै कहेँ सरन नॉहीं॥ मारि हरिनाच्छ धर फार कर नखन सों भार हर मूमि अति श्लोक टाखो। गोद प्रहळाद अहळाद-परव छियो चाटि सुख चूमि जल नयन ढाखो ॥ राज्य है अभय पह आप पट्सा सहित गये वैकंट जय जगत कायो। प्रेम परघान परिनाम प्रेमिन चर नाम सॉच पायो ॥ यक्त-बत्सळ सवा संकटहरन अकर कारन-करन क्रपा-कर नाम जिय जौन धारै। सञ्ज-संताप-जम-जातना-तापहर अच्छ वर धाम निज सो विद्वार ॥ सदा प्रम सर्वदा गर्वहर अभय-कर जनन-उर सौख्य-कर दु:सहारी। पीर 'हरिचन्द' की हरह करनायतन त्रसित कछि काछ तव सरनधारी ॥ ७ ॥

## बिरह, डुमरी

मञ्जूलात गुजिरिया, दुख तें भरी ।

विनको सुधि वन की निर्दे जब तें 
कानी हरि की विरद्धी नजिरिया !!

विक्रमत रहतः बिरह-दुख भारी

देत कोड नहिं पिय की खबरिया !

'हरीचन्द' पिय बिन खित व्याङ्क्छ

रोवत सुनी देखि सेजिरिया !! ८ !!

#### विद्याग

आबु रस कुंज-महल में वित्यन रैन सिरानी जात । जाल रन्त्र में मरित पॉदनी चलत मंद कहु सीवल वात !! सनसनात निसि झिलमिल दीपक पात सरक विच-वीच सुनात ! रगमगे दोऊ सुज दिये सिरान्हे आलस-बस मुसकात जॅमात !! मचुर विद्याग सुनात दूर सों लपटि रहे वियक्तित सब गात ! 'हरीचन्द' दोड रूप-ळालची सिथिल तक जागे न स्वांत !! ९!!

## श्रीचा ऋतु, फूछ के ऋंगार को पद

आजु ससी फूछे हिर फूछ कुंज मोंही। प्यारी को सँग छिये हीन्हें गछ-बाँही। । फूछन के अंगन सब अमरन अति सोहै। हेखि देखि अज-जन के मन को अति मोहैं।। विक्रिया पग राई वेछि चित्र की गति हरती। पंकज को पायजेब पायजेब करती।। मदनबान फूछन की किट किंकिनी राजै। किंछियन की चोछी मिंद यौवन अति आजै।।

## भारतेन्द्र-प्रन्थावळी

चंपक की कली बनी चंपाकली भारी। फूळन के हार कंठ सोहत रुचिकारी॥ श्रविया कर फूछन के बाजूवंद दो**ऊ** ॥ फूछन की पहुँची कर राजत अति सोऊ। फूछन की चूरी इपि दोऊ कर सार्जे। चंदन के द्वार मनहूं छपटि छता रार्जें।। पछन बसी अँगुरिन में सुंदरी छवि देहीं। देखत ही मोहन मन हाथन सों छेहीं।। करना के करनफूछ करन धीच धारे। शुमका दोऊ अमत छखि मानों मतवारे ॥ फूछन को सुछनी नक-बेसर विच धारी। प्यारे को चित्त मनों पोहि घस्रो प्यारी ॥ मदनबान फूळन की बंदी अनुरागे। देखत ही छाछन हिय मदन-बान छागै।। बेना सिर फूछिह को देखत मन मूल्यो। रूप की छता में मनों एक फूछ फूल्यो ॥ बेनी सिर फूळन की सोइत छवि छाई। अपने कर नंदछाछ गूँथि के बनाई।। नख-सिख तें फूछन के अभरन मन भारी। फूडन के छहूँगा अर फूडन की सारी।। फूळी खबि देखि देखि नन्दछाछ फूल्यो। अमर होइ मेरो मन 'हरीचन्द' मूल्यो ॥१०॥

आजु सखी हजराज छाडिछो नव वूळह बनि धायो । फूळ सेहरो सीस बिराजै फूळन साज सजायो ॥ फूछन के आभरन विराजत फूछन माछ बनाई।
फूछन चॅंबर हुरत दोऊ दिसि फूछ-छत्र मुखदाई।।
प्रोड़ी सजी फूछ के गहिने फूछ छगाम बनाई।
फूछे फूछे सकछ बरावी नन-धन देत छुटाई।।
फूछे देव विमानन फूछे फूछन की झरि आई।
'हरीचन्द' येसी जोरी पै फूछ फूछ बिछ बाई।।११॥

धीनम्, सारंग

आष्ठु नंदलाल पिय कुंज ठाढ़े मये

स्वन श्रेम सीस पै कलित कुंग्रुमावली ।

मनहुँ निज नाथ मुस्तपंद सिक देखिके

स्वसित खाकास तें तरल तारावली ॥

बहत सौर्रम मिलत मुस्तपंत्र महारस मस मसुपावली ।

गांजरत महारस मस मसुपावली ।

गांस 'हरिचन्द' कुज-चन्द् ठाढ़े मध्य

राविका साम वृक्षिन मुचन्द्रावली ॥१२॥

मकर संक्रीत अहो हरि नीको मकर मनाये। वित्र चमन घरि मळे छाडिछे पुन्य-समय घर आये। कहा परव कियो दियो दान रस तिळ तन प्रगट ळखाये। 'हरीचन्द' क्षिचरी से मिळि क्यों कित तिरवेनी न्हाये॥१३॥

श्री महापश्च बी श्री बवाई, सारंग ब्याजु भयो साँचो संगळ सुव प्रगटे श्री बक्कम सुस्ववास । करुना-सिन्धु सकल रस-गोषक पतित-उवारन आको नाम ॥ वैवी जीवन असयदान वै रसिक जनन के पूरे काम । 'हरीचन्द्र' प्रसु संगळ-सूरति गौर-क्याम तन एक ळ्ळाम ॥१४॥

## प्रयोधिनी, विद्याग

आजु सुद्दाग की राति रसीछी । गावो नाचो करो वधाई कुंजन माँझ झवीछी ॥ गावत घोड़ी देव मनावत रस वरपत भरपूर। 'हरीचन्द' को टेरि टेरि कै देत सखी सब भूर ॥१५॥

## भी टाकुरजी की ब्रधाई, विहाग

आयो समय महा सुलकारी। सब गुन-गन-संयुव मन-रंजित ऋतिसय परम सशोमा-घारी ॥ रोहिनि नखत सात सुम यह सब कह कहिये उपमा मति हारी। दिसा प्रसन्न हँसत नम निर्मेख तारन की बाढी छवि मारी ।। मंगळमय घरनी सव राजत पर आकर धूज गाँव ससारी। नदी प्रसन्न सिंख तालन की कमलन सों मंड शोमा भारी ।। द्विज-अखिकुछ सन्नाद् करन छगे बन-राजी फूछनि फ़ुछवारी। पुन्य-गंघ छै बह्यो महासुभ वायु सविधि सुचि त्रिविधि वयारी !। द्विज जाचन की सांति-अगिनि सब प्रगट मई झंडन रें न्यारी। असर-होह सब साष्-अन के मन सुप्रसन्न भये वा बारी !! अजन जनम को समय जानि के बजति छजति सब इन्द्रिभ मारी। गाइ एठे गन्धर्वक किलर चारन साध ताष्ट्र मन धारी !! नाचन लगीं देवि अप्सरा सह अति प्यारी सव घर की नारी। स्ति-देवता सहा आनिन्दत बरसत फूळ भरि भरि बारी ॥ सागर के गरजन के पीछे मन्द मन्द गरजे जल-घारी। आधी राति छदित मयो चन्दा आनंद करत हरत मॅमियारी !! देवि-रूपिनी देवी जू तें प्रगट मये श्री गिरवरघारी। निरसि नयन आनन्द सिथिक में 'हरीचन्द' विकहारी ॥१६॥

## बाक-कीका, बसावरी

आजु उच्यौ आंग्रस में खेठत जसुदा जी को वारो री।
पीत झॅगुडिया तनक चौतनी मन हरि छेत दुळारो री।।
अति सुकुमार चन्द्र से मुख पै तनक दिठौना दोनो री।
मानहुँ स्थाम कमछ पै इक अछि बैठो है रॅग-मीनो री।।
घर वचनहा विराजत सस्ति री रपमा निहं कहि आवै री।
मजु फूळी अगस्त की किछका सोमा अतिहि बढ़ावै री।।
छोटी छोटी सीस छुदुरिया अमराविष्ठ जसु आई री।
वैसी तनक झुल्हह्या वा पै देखत अति सुखदाई री।।
छुद्रभंटिका किट में सोहत सोमा परम रसाछा री।
मन्डु मवन सुन्दरता को छिख बाँधी बन्दन-माछा री।।
पीत झॅगा अति तन पै राजत उपमा यह चिन आई री।
मजु घन मे दामिन छपटानी छवि कछु बरनिन जाई री।।
कोटि काम अमिराम रूप छित अपनो तन मन वारै री।।
'हरीचन्द' बुजवन्द-चरन-रज छेत बछैया हारै री।। १७॥।

## दान-छीछा, होसी

पेसी नहिं कीजै छाछ, देखत सब वृज की वाछ,
कादे हरि गये बाज बहुतहिं इतराई।
सूचे क्यों न-वान छेब, बॅचरा मेरी छाँ दि देव,
जामे मेरी छाज रहै करो सो उपाई।।
जानत वृज प्रीत सबै, औरहू हॅसैंगे झबै,
गोक्कुछ के छोग होत बड़ेई चवाई।
'हरीचन्व' गुप्त प्रीति, वरसत स्रति रस की रीति
नेकहू जो जानै कोड प्रकटत रस जाई।।१८।।

## मारतेन्दु-प्रन्यावछी

## मकर संकान्ति, टोडी

करत दोड यहि हित खिचरी दान। जामें सदा मिछे रहें ऐसेहिं गौर-श्याम सुख-खान। चित्र वक्ष घरि परम नेह सों जोरि पान सों पान। 'हरीचन्द' त्योहार मनावत सखि-जन वारत प्रान॥१९॥

## श्रीषम ऋतु, सारंग

केसर-सौर क्याम-सुन्दर-तन निरस्तत सब मन मोहै। मसु तमाछ में चम्पक बेडी उपटि रही अति सोहै॥ मनु घन में दामिनि छपटानी उपमा को किन को है। 'हरीचंद'वन तें बनि सावत बुज-तिय सुख-छवि जोहै॥२०॥

## प्रवोधिनी, यथा

कुंजन मंगळचार सखी री।

यापे दीने कळस वधाये तोरन बॉघी द्वार॥
गावत सबै सोहाग खबीळी मिळि सब ब्रज की बाम!
वक्षा विन आयो नॅद-नन्दन मोहन कोटिक काम॥
रंग-रंगीळी घोड़ी चिढ़ के सिहरो सोहत सीस।
देत असीस सासुरे की सब जीवो कोटि वरीस॥
वक्षा वहू पास वैठारी जोरि गाँठ इक साथ।
रंदीचन्द' को देत वधाई दुळहिन अपने हाथ॥२१॥

## वीनता. यया रुचि

गुन-गन विट्टळनाथ के कहूँ छिंग कोर गावै। अमित महिम छघु बुद्धि सो कछु कहत न आवे॥ दैनी-जन अपने किये कछि जीव छबारै। साया-तिमिर सिटाय के खळ कोटि उधारै॥

खंगीकृत जाको कियो ताको नहिं त्याग्यो। धापराधिह सान्यो नहीं भक्त अनुराग्यो।। सर्व परयो त्रय ताप को मेट्यो छन माहीं। 'इरीयन्द' की गहि सुजा थामें एक नाही।।२२॥

## निहाग

गावन गोपी कोकिछ-वानी ।
श्रीवृषमानुराय से राजा कीरति सी जाकी पटरानी !!
गावत सारद नारद सुक सुनि सनकादिक ऋषि जानी ।
गावत चारिस वेद सास्त्र षट् कि कि अकथ कहानी !)
गावत शुन अज व्यासादिक शिव गीत परम रस-सानी ।
सन कम वचन वास चरनन को गावत हरीचंद मुस्बदानी !! २३।।

## दान-कीका, सारंग

ग्वाङिन है किन गोरस् इति ।
कर न पुन्य यह गोवर्डन गिरि तीरय सों विद सात !!
गहन चिकुर मुख पूरन विद्यु पै क्षाया सम छस्नु कान ।
क्स्रो परन तुब माग मिल्यो है कर न विख्य्य मुजान ॥
सिम्रुता पूरि प्रकट प्रति पद नव कोवन संवि-समान ।
'हरीचंद' कंचन-अंगन है हरि मुपात्र पहिचान ॥२४॥

## अशीप, यथा-स्थि

चिरजीवो यह जोरी जुग-जुग चिरजीवो यह जोरी।
श्रीजञ्जवानन्दन मनमोहन श्रीहवमातु-किशोरी।।
निव-निव च्याह नित्य ही मंगळ निव-निव मुख श्रवि होई।
श्री हन्दाबन-मुख-रागर को पार न पावै कोई।।
पक रूप वोच एक वयस दोड दोड चन्द्र-क्कोरि।
'हरीचंद' जब औं ससि-स्रज वब औं जीयो जोरे।।२५॥।

## भारतेन्द्र-प्रम्यावछी

# ज्याहुंका, यथा-रुचि

चलो सखी मिलि देखन जैये दुलहिन राघा गोरी जू ।
कोटि रमा मुख- छिन पै नारीं, मेरी नवल किशोरी जू ।।
घॅघरी लाल जरकसी सारी सोंचे भीनी चोली जू ।
मरवट मुख में शिर पै मौरी मेरी दुलहिया मोली जू ।।
नक्षेत्रसर कनफूल बन्यो है छिनि कापै कहि आवे जू ।
अनवट विद्या मुँदरी पहुँची टूलह के मन भावे जू ।
ऐसी बना-बनी पै री सिल अपनो तन-मन वारी जू ।
सब सिलयों मिलि मंगल गावत 'हरीचंद' बलिहारी जू ॥ रहा।

## श्रीस्वामिनी जी की बचाई

चर्डी वधाई गावन के हित सुन्दर बुज की नारी। अंचल उद्दत हंस गति चंचल कर लै मंगल थारी।। पीत वसन किट कसन रसन अबि रसनि कहीं किमि गाई। वामिनि पै सन्व्या-बन तार्पे फिरि वामिनि छपटाई।। न्पुर वनित मुनित कंकन कर हार चुरी मिलि वाजै। मनु अनंद भरि सब तन मुबन गाजत साजत राजै।। चौमुख चाव वीप थालन पर मंगल साज सजाई। मनु सनाल कमल पर कमला कनकन्लता चिद्द धाई।। मानु कोमल पग गौनि चुकरगन फूल पॉवंद हारें।। कंच ग्रुर गावत छित्र छावत बरसावत रस माई। इक साँ इक बिद्द अतिह खावल कीरति-मंदिर बाई।। विरावत मुख मुख अति हिय बाद बोवार मुनत मन दीनों। साज सखी नंद के घर की ग्रुस साँच विवाता कीनों।।

## े राय-संप्रह

नाचत सुदित करत कौत्हळ गावत दे कर-चारी। 'हरीचंद्' जानंदमय जानंद जुगळ इकत्र निहारी॥२७॥

## विद्वार, केवार

चले दोड हिलि मिलि दे गल बाहीं। फैली बटा चहुँ दिसि सुंदर कुँजन की परज्ञाहीं।। अपने कर पिय अम-जल पोंक्स प्यारी कह नहिं नाही। 'हरिचेंद' विजन बोलावत अम लखि विधि हरिसादि सिहाही।।।२८।।

रय-यात्रा, सारंग

चार चळ चक्र चित्रित विचित्रित परम जगत-विजयी जयति कृष्ण को जैन्न रथ । स्रति तरस्वर वसहरू शैन्य सुमीब मनिपुष्प तुरँग योजित चस्रत पथ सुपथ ॥ फहरत व्यक स्ट्रत नव पताका परम कस्रस

भहरत व्यक्त उड़त नव पताका परम भळस भळ इन्ह्र सम सकळ चमकत अकथ । चक्र ता पर रह्यो तासु तळ वासुसुत विनत

विनता-सुखन गर्जि अरि करत हव ॥ संभ कृषर खत्र बार बॉडी चार विविध

भग कूबर क्षत्र चार चाड़ा चार जावाबध मनि-जटित चचरित वेद शब्द कथा

शाँस शनकत करत घोर घंटा घहटि वने

भुँगरू थिरत फिरत मिछि एक नथ ॥ मुखी स्रान-ग्रुकी सुबी छसि जन दुसी

दैत्य-दुछ श्रक्षमञ्जत शालरन सुक्त तथ । नैठि दाकक तदारक करंत स्था को चस्त्र

मन बेग-सम बेगति शब्द नथ।।

## भारतेन्द्व-प्रम्थावकी

देव-ऋषि करत जय-शब्द मुरहाउ हुरत सूत वंधी विरद कहत वह माँति गथ। थिकत 'हरिचंद' हम सरस सोमा निरख हरपि सुमनन वरिष उद्यो चारों अरथ।।२९॥

बाढ डीडा, बया-कि छोटो सो मोहन डाड छोटे-छोटे ग्वाड वाड छोटी-छोटो चौतनी मिरन पर सोहैं। छोटे-छोटे मॅंबरा चकई छोटी-छोटी डिये छोटे-छोटे हायन सों खेडें मन मोहैं॥ छोटे-छोटे चरन सों चडत युदुकवन चढ़ीं ब्रज-बाड छोटी-छोटी छिव नोहें। 'हरीचंट्' छोटे-छोटे कर पै माखन डिये उपमा थरनि सकें ऐसे किव को हैं॥३०॥

आद्यिप, विहाग

जुग जुग जीवो मेरी प्रान-प्यारी राघा।, जब ठौं जमुन-जळ रिव ससि नम यळ ' राव ठौं मुहाग छही मुजस अगाघा!! निव निव रूप बाढ़ो परस्पर प्रेम गाढ़ो नवळ विहार करि हरी जन-वाघा। 'हरीचन्द्र' दे असीस कहव जीओ छख वरीस तुम्हरे प्रगट भये पूरी सब साधा!!३१॥

गणेश चतुर्थी को पट, राग यथा-रुचि जय जय गोपी गणेश शुन्दावन चिन्तामनि . ऋदि-सिद्धि दावक व्रजनाय प्रान-प्यारे । विता कुच-मोदक गहि वार-वार केलि-करन प्रिया-वेनिका-भुजंग हस्त-कंज घारे ॥ मान-समय पद परसत बंकुसादि चिन्ह कसत हूंसत समय वरद परम प्रान के रखवारे । शूंड दंड बाहु मेलि करनि सँग मुगज केलि करत हैं 'हरिचंद' निरक्षि हरिष प्रानण्यारे ॥३२॥

## नित्य, विहाग

जय श्री मोहन-प्रान-प्रिये ॥ श्रु० ॥
श्री वृष-भातु-निद्दती राघे त्रज-कुळ-विळक त्रियें ॥
जा पढ़-रज सिव अज बंदत निस छळचत रहत हिये ।
विन हिर सँग विहरत निसंक निसि-दिन गळवाँह दिये ॥
जा मुख-चन्द-मरीच देखि सव त्रज-नर-नारि जिये ।
विनकी जीवन-मृरि होइकै सहजहि स्वयस किये ॥
इन्द्रादिक दिगपित जाके हर वरतत रखहि छिये।
'हरीचन्द' सो मान जासु छखि सहजहि वहुत मिये ॥३३॥

## स्कृद, ययान्त्रचि

जुरे हैं स्ठे ही सब छोग । जैसे स्वामी परिकर तैसे तैसो ही संयोग ॥ घु० ॥ वे तो दीनानाथ कहाये करि इत चत कछु काज । एक एक की छास्त इन्होंने गाई चिन के छाज ॥ जुरे सिद्ध सामक ठिगया से बड़ो जाछ फैछायो । मूंड्यो जिन्हों मिटायो तिनको जगसों नाम घरायो ॥ आजु नाहिं तो कछ या खासा ही में दीनहिं राख्यो । 'हरीचन्द्र' मन तै निरमोहित ज्वेस-कृष्ण नहिं माच्यो॥३४॥

## भारतेन्द्र-अन्यावळी

## दीनता, वेषगम्धार

जो पै श्री वक्तम-सुत नहिं जान्यो ।
कहा भयो साधन अनेक मैं करिकै हथा मुखान्यो ॥
बादि रसिकता अरु चतुराई जो यह जीवन जान्यो ।
मखो हथा विषयारस छम्पट कठिन कर्म में सान्यो ॥
सोइ पुनीत शीति जेहि इनसों हथा वेद मिथ छान्यो ।
'हरीचन्द' श्रीबिट्टल बिन सब जगत झूठ करि मान्यो॥३५॥

## तथा, मासावरी

जे जन अन्य आसरो तिज श्री बिठ्ठल्नाथिह गार्ने ।
ते विन अम योरेहि साधन में भव-सागर तिर जार्ने ।।
जिनके मात-पिता-गुत बिठ्ठल और कहूँ कोल नहीं ।
ते जन यह संसार-समुद्रहि बत्स-खुरन किर जाहीं ।।
जिनके अवन कीरतन मुमिरन बिठ्ठल ही को माने ।
ते जन जीवन-मुक्त कहाबिह मुख देखे अध जाने ।।
जिनके इष्ट सखा श्री बिठ्ठल और बात निह प्यारी ।
तिनके वस में सदा सर्वदा रहत गोवर्द्धन-धारी ।।
जिन मन-काय-करम-बच सब बिधि श्रीबिठ्ठल-पद पूजो ।
ते कृत-कृत्य धन्य ते किल में तिन सम और न तूजो ।।
जो निस्-दिन श्री बिठ्ठल बिठ्ठल ही मुख मार्से ।
'हरीचन्व' तिनके पद की रज इम अपने सिर राखें ।। ३६॥

## बबाई, राग कान्द्ररा

जो पै श्री राषा रूप न घरतीं। श्रेम-पंथ जग प्रगट न होतो त्रज-बनिता कहा करती।। पुष्टिमार्ग थापित को करतो त्रज रहतो सब सूनो। हरि-कीला काके संग करते मंडल होतो कनो।। रास-मध्य को रमतो हरि सँग रसिक सुकवि कह गाते। 'हरीचन्द' भव के भय सों मजि किहिके सरनहिं जाते।।३७॥

जय जय जय जय जय भी राघा। जब तें प्रगट मई वरसाने नासी जन के तन की नाघा। सब सिस सानन्दित मन में जित चरन-कमछ सनराघा। 'हरीचन्द' बृजचन्द पिया को प्रेम-पंथ जिन साचा॥३८॥

श्री रामनीमी व वसहरा का कीर्तन, सारंग जयित राम श्रीमराम ख्रिन-माम पूर्त-काम श्र्याम-श्रु वाम सीता-विद्यारी । चंड कोदंड-चळ खंड-कृत द्रुज-चळ अनुज-सह सहल सुम रूपवारी ॥ रक्ष-कृळ अनळ वळ प्रवळ पर्जन्य सम चन्य निन जन-पहा रक्ष-कारी । अवध-भूपन समर विजित तूपन हुए विगत दूपन चतुर वर्मचारी ॥ खर प्रखर खर अगिन ळंक दृह दुर्ग दृछ वृज्य-च्यान मारीन-मारी । वैश्रवन अनुज घट-अवन रावन-क्षमन हमन मय-व्यान 'हरिचन्द्र' वारी ॥३९॥

बगाने के पद

जागो मेरे प्रान-पियारे । विकास को जगत-विकास । विकास को जगत-विकास । विकास कियारे । विकास कियारे किया

# भारतेन्द्रं-अन्यावळी

मेरे सरवस जीवन माघव प्रात भयो विक्र जागो।
' कक्कु खलसाय जमाइ मंद हॅसि 'हरोचन्द' गर लागो।।४०।।

## अबोधनी के पद, धथा-रुचि

जागो मंगळ-भूरित गोविन्द विनय करत सब देव ।
तुब सोये सबदी जग सोयो ळखहु न अपनो मेव ॥
बन्दी वेद खरे जस गावत अस्तुति करत जुद्दारी ।
नारद सारद बीन बजावत जय जय बचन उचारी ॥
किन्नर अरु गंधर्व अप्सरा तुम्हरो ही जस गाव ।
बाजन विविध बजाइ तुम्हें सब करि मनुद्दारि जगावें ॥
जग के मंगळ काज होत निह विनु तुव चठे कुपाळ ।
तुव जागे सबद्दी जग जागत तासों चठहु द्याळ ॥
निद्रा तजहु रमापित केशव चहुँ दिसि मंगळ माचै ।
पंकज-नयन विछोकि विमळ जस इरीचन्त्द्रू वॉचै ॥४१॥

श्रीक्म कता श्रीनो पिछौरा सोहै आजु अति श्रीनो पिछौरा सोहै। चन्दन छेप नंदनंदन-तन देखत श्री मन मोहै॥ पारिजात मंदार रही छसि फूळ-कंरी कर छीन्हे। साँग्र समय वन तें विन आवत गोधन आगे कीन्हे॥ गोरज छुरित अछक सब ग्रुन्दर ज्ञज-बाळन दरसायो। 'हरीचन्द' गुख-चन्द देखिकै वासर-ताप नसायो॥४२॥

दीनता, पथा-दिच तुम सम नाथ और को करिहै। इमसे दीन दीन जनदू पै कौन कृपा विस्ततिरहै।। को निज् विरव् सम्हारनकारन दौरिदीन वुस्तहरिहै। जानि क्षुवित 'हरिज्न्द' असन को सेजि सुधा परिहरिहै।।४३॥:

#### अशीय, कान्स्रा

विहारों घर सुवंस बसो महरानी ।
कीरित जू तुम्हरे घर प्रगटी बृज-जननी ठकुरानी ॥
जाके मथे सकछ सुख बरसै जिमि सावन को पानी ।
अति आनंद भयो गोधन में हम यह आगम जानी ॥
कीर गावे कोर देत यहाई वेद पढ़त सुनि ज्ञानी ।
'हरीचन्द' प्रगटी श्री राधा मोहन के मन-मानी ॥४४॥

## दीनता, पया-रुचि

तेई घनि घनि या किन्नुग में जिन जाने श्री विट्ठलनाथ ! जीवन जगत सुफ्ल तिनहीं को जौन विकाने इनके हाथ !! घरम-मूल इक इनकी पढ़-रज इनके दासहि सदा सनाथ ! मिक-सार इनको जाराधन इनहीं को गावत श्रुति गाथ !! इनके वित्रु ने जीवत जग में ते सब शास छेत जिसि माथ ! 'इरीचन्व' चल्ल सराइ होई के घरिके चरनन पर निज साथ !! ४५!!

## बेहरा, यथा रुचि

दूछह् भी वृजराज फूळि बैठे क्वंजन आज । फूछन को सेहरो फूछन के अमरन फूछन के सब ,साज ॥ फूळि सिक्ष गीत गार्वे वेष फूछ वरसावें फूल्यो सकछ समाज । फूळी भीराघाण्यारी देखि फूडी वृजनारी वर्गुचुन्द फूल्यो अति आज॥४६

## वान-एकाव्यी और वावन-द्वादशी

दान छेन हैं ही जन जान्यो। कै तुम नन्दराय के ढोटा के वामन जिन बिछ छळ ठान्यो॥ चीन पैर कहि छोटे पग सों उन छळ करि के देह बढ़ाई। सुम गोरस के मिस कछु और रस डीनो छळिके हुजराई॥

#### भारतेन्द्र-प्रन्याषछी

वे छोटे कपटी तुम खोटे एकहि से विधि रचे सॅवारी। 'हरीचंद' वे तो वावन रहे तुम छप्पन निकसे गिरवारी।।४७०।

#### धान एकादशी

देखे आजु अनोखे दानी। जाचक-पन में इती डिटाई छाड़ कौन यह वानी।। रार करत के गोरस माँगत सो कड़ु बात न जानी। 'हरीचंद' कुड़-दीपक ढोटा कौन रीति यह अनी।।४८।।

## नित्य, टोबी

देसी जू नागर नट, ठाढ़ो जमुना के तट,
पर मग कोड चलन न पानै।
काहू को इरत चीर, काहू को गिरामें नीर,
काहू की ईंडुरी दुराने॥
इयाम बरन तन सीस टिपारो
सोमा कहि नहिं आने।
'इरीचंद' देंसि हैंसि नयनन आवत
तन-मन सबहि चोराने॥४९॥

मकर संक्रांति का और संक्रान्ति के दिन गायने की पद.

दुतिय नृप भातु इकी वज्ज मान ।
करन चतुर्थ सदा सौतिन हिय किट पंचमी सुजान ।।
तो सस माती नाय और कोड नव मन दम तू वाळ ।
तुव दिन आठ वेदना पावत व्याकुळ पिय नॅद्रवाळ ।।
दसम केतु पीड़त पिय कों अति निज दुस अगिनि वदाय ।
कर अमिपेक अमृत एकादस कुन पिय के हिय छाय ।।

हार्श वितु जल विभि हरि तुन विन लग विने प्रथम न नेक। 'हरीचन्द' है रुतिय पिया सँग कह संक्रमन विवेक ॥५०॥

#### नित्य, यया-रुचि

दोउ मिछि पौदे मुख सो सेज । करत भावती रस की वितयाँ बाढ़े मदन मजेज ॥ वितयन ही कल्ल अनरस है गयो प्रिया रही करि मान । बोळत नहिं कल्ल मौन है रही मौंह जुगळ-वज्ज तान ॥५१॥

#### व्याहुका, यथा-एवि

दोड जन गाँठि जोरि वैठारे। विहेंसत दोड मुख देखि परस्पर चितवत होत मुखारे॥ वृद्धह दुद्धहिन को भानंद द्धिस बहुची अनंद अपार। 'हरीचन्द' को पकारि नचावत गारि देस जज-नार॥५२॥

#### श्रीचा ऋतु. यया-श्रवि

दोड मिछि बिहरत जमुना-चीर मैं ।
करि कर के जल्यंत्र चलावत मींजि रही लट नीर मैं ।।
इत वत तरत सजी जन सोहत मनहुं कमल जल मीर की ।
छींट चड़ावत हेंसत हेंसावत बोलिन मनु पिक कीर की ।।
सॉवरे अंग गौर तन सोहत लपटिन मींजे चीर की ।
'हरीचन्द' लखि तन मन वारत छवि रावा-चल्यीर की ।। 4३।।

#### विरह

न जानी ऐसी इरि करिहैं। इसरे हैं हिजन के हैं हैं दया न जिब घरिहैं। होत सामनो जिनि हेंसि चितवत माब अनेक कियो। तिन अब मिळतहि सकुचि इतै सों मुखहू फेरि छियो।

#### भारतेन्द्र-प्रन्थावछी

मान्यो तिन्हें काम निहं हमसों वासों निदुर मये। 'हरीचन्द' प्रजनाथ नाम की छाजहि क्यों मिटये॥५४॥

#### नित्य, थया-रुचि

नागरी रूप-छता सी सोहै। क्रमल सो बरन पत्रव से कर पद देखत ही मन मोहै।। अतसी-क्रमम सी बनी नासिका जळज-पत्र से नयन ! बिस्ब से अघर क्रन्द दन्ताविक मदन-वान सी सयन ॥ गाल गुलाब कान सुमका मनु करनफूल के फूल । बेनी मानों फुछ की माला उस्ति के मन रहा। मूल।। बाहु सुढार मृनाळ-नाळ सम फूळ सरिस सब भंग । फ्छन ओट लगे हैं है फल बाढ़त देखि अनंग।। जानु बनी रम्मा की खम्मा सोमा होत अपार। गूळरि-फूळ-सरिस कटि राजत कविजन छेद्व विचार ॥ नारंगी सी पँड़ी राजव पद-वन मनहूँ प्रवाछ। और आमरन विविध फूळ वह कर पहुँची चर माछ ॥ चम्पे सी देह दसक दवना सी चमक चमेछी रंग। मालति महक लपट स्रति सावत कोमल सब सँग संग ।। रसिक सिरोमनि नंदछाल सोई मॅबर मये हैं आह । देखि देखि स्रवि राघा ज की 'हरीचंद' विल जाइ ॥५५॥

#### जल-विद्वार

नाव चिंद दोऊ इत उत डोलें। छिरकत कर सों जल जंत्रित करि गावत इंसत कलेलें।। करनधार लिलता अति सुंदर सिल सब खेवत नार्ने। नाव-इलनि में पिया-बाहु में ज्यारी हरि छपटार्वे।। जोहि विसि करि परिहास सुकानहिं सबही मिछि जछ-आनै । तेहि विसि जुगुछ सिमिटि सुन्धि परही सो छान कौन कसानै ॥ छिछता कहर दाँव अब मेरी तू मों हायन जारी ॥ सात करन की सौह खाइ ती हम पहुँचानें पारी । हॅसत हॅसावत छीट छड़ावत बिहरत दोऊ सोहैं ॥ 'हरीचंद्' असुना-जछ पूछे जळज सरिस मन मोहैं ॥५६॥

#### ववाई, थया-एवि

प्रगटे रसिक अनत के सरबस । जसुमति-उद्दर अळीकिक वारिधि ज्याम कळा-निधि निधि-रस ।। पसरित चन्द्रकळा सो पूरव क्ष्म्बळ विमळ विसद जस । 'हरीचंद' प्रज-वधू चकोरी सहजहि कीन्ही निज वस ।।५७।।

प्रगटे प्राननहूँ तें भारे। नंद-भवन आनंद-कलानियि जसुमति मात दुखारे॥ भाडु मयो साँची आनंद सुब फर्के मर्नोरथ सारे। 'हरीचंद' गोपिन के सरदस सब अल के रखवारे॥५८॥

#### वियोग

पिया वितु बीत गिये बहु मास ! दिन दिन मदन सतावत शति ही बाइंत विरंड-इरास ! इन इन इतित इक्त इवीडी इडक्त हॉडि शवांस ! वेगि इपा करि आवहु सावव 'इरीचन्द्र' गुन-रास !!५९!!

र्ती,यशास्त्री प्यारी मो सो कौन द्वराव । किह किन करी अनमनी सी क्यों काहे को लिय चाव ॥ कांहे को अँग्रुवन सों ग्रुख धोवत वारी नैक वतात । 'हरीचंद' क्यों कहत न मोसों प्यारी छाद मिछान ॥६०॥

नित्य विद्वार, विद्वाग चीताला
प्यारी के कुंज पिय प्यारो आवत
हरिहि धाय भुजन भरि छीनो ।
धर्मेंगि मिळे छतियन सों छपटे दोऊ
चलत न मारग भक्यो रॅंग-भीनो ॥
जित की तित रहि खरी सिखयाँ
सब छूटत भुजन अळिंगन दीनो ।
'हरीचंद' जय बहुत सँगराय तव
क्योंकूँ गमन सहस्रन में कीनो ॥६१॥

#### विद्वाग तमा

प्यारी छाजन सक्चर्चा जात । ज्यों क्यों रित प्रतिविंव सामुद्दे आरिस साँह छखात ॥ फहत छाख यहि दूर राखिये वह करि कर्यंत गात । 'हरीचंद्र' रस बद्दत स्विक स्वति ज्यों-स्याँ तीय छजात ॥६२॥

#### संक्रांति, यथा-रुचि

प्यारे इतही सकर मनावहु । ताती क्षिचरी सुखद अरोगी हम कहूँ सुख उपनावहु !! वहो परव है आजु ज्याम चन कहूँ न चित्त चलावहु ! 'हरीचंद' मिलि देहु महा सुख मेरी लगन पुजावहु !! हरी!!

प्यारे जान न हैंहैं। आज ! कोटिन मकर करो नहिं झाँड़ें। प्राणनाथ प्रजराज !! मीन मेख वितु वांत करत तुम कहूँ मिश्चन छ्ळचाने।
धिन घिन पिय तुम दुळ नहि दूजो सब के घटन समाने।।
करकत हिय बीछी सी वार्ते सौतिन सँग जो कीनी।
तासों राखों छाय हिये अब करि करि अधिक अधीनी।।
तो वृषमातु राय की कन्या जौ अब तुमहिं न डॉड़ों।
वड़ो परव यह पुन्य उदय मोहिं मिळि तुमसों रंग मॉड़ों।।
विच्छन होन देरें नहिं कवहूँ करी छास चतुराई।।
'हरीचंद' मेरे अयन विराजों सदा अवे बृजराई।।

पिया सो खिचरी क्यों तू राखत । कहा मान करि वैठिरही है कछुक कचन नहिं भाखत ॥ यह संक्रम खिचरी को आळी मानहिं दूरि न राखत । 'हरीचंद' पिय सो जिचरी सी मिळिक्यों रस नहिं चाखत॥ ६५॥।

प्यारी जू के तिङ पर हौं बिल्हारी ! सब सिखयनकी डीठि डिठौना रिन-रितपित मद-हारी !! क्याम सरूप वसत बनि स्क्रम सोइ दरसावत ध्यारी ! 'हरीचंद' हरि पीर-भिटावन एक यहै गुनकारी !!६६॥

#### परम्परा, छप्पै

प्रथम नौमि गोपी पित-पद्-पंकज अरुनारे । पुनि शिष-नारव्-च्यास बहुरि युक्त गुनि मतवारे ॥ विष्णु स्वामि पुनि वन्दि विस्वमंगळ-पव् वंदत । श्री बद्धम-बरनारविन्द जुग नौमि अनन्दत । श्री बिट्ठळ तिनकी दोऊ विधि संतति जो अवळी प्रगट । तेहि वंदत नित 'हरीचंद' यह परम्परा मतकी उघट ॥ हण।

#### भारतेन्दु-अन्यावलो

बादे में सैन समय गाइवे के पद

प्यारी को खोजत है पिय प्यारो ।

मिळि रहि दीपाविक्ष मैं झिलिमिळि फैळो बदन उजारो ।।
न् पुर-धुनि सुनि जानि नवेळी गहि स्थायो पिय न्यारो ।
'हरीचंद' गर छाड़ मनाथो दीप-दान त्योहारो ॥६८॥

#### वधाई

प्रगटी सुन्दरता की खान ।

श्री श्रुषभातु राय के मंदिर राघा परम सुजान ॥
गावत गोपी गीत बघाई वाजत तूर निसान ।
अम्बर देव फूळ बरसावत चढ़ि चढ़ि दिव्य विमान ॥
जाचक मये अजाचक सिगरे पाइ सविधि सनमान ।

'हरीचंद' अजचंद पिया की जोरी अति सुखदान ॥६९॥

मीवन ऋतु में, राग हुन्दावनी सारंग
'प्यारी मित डोलै ऐसी घूप में ।
तेरे मैं तो वारी गईं री ।
जाके हेतु फिरत तू बन बन सो तोहिं आपुहिं बोलै ॥
तेरे मैं तो वारी गई री ।
'चि किन कुंज उसीर-महल तू कर पिय संग कलोलै ॥
तेरे मैं तो वारी गई री ।
'हरीचंद' मिलि ठीक दुपहरी सुरित अमृत रस घोलै ॥
तेरे मैं तो वारी गई री ॥
'हरीचंद' मिलि ठीक दुपहरी सुरित अमृत रस घोलै ॥
तेरे मैं तो वारी गई री ॥
'हरीचंद' में लो वारी गई री ॥

पिय मेरे संकन सुरथ विराजी ! सुरंग चूनरि झालरि झूमत मोती-छर बहु साजी !! किकिनि कलहु घंटिका बाजनि चॅवर चिक्कर चल सोहै ! संचर व्यजन चलनि मनमोहन सबही बिधि जिय मोहै !! कोक-कला कल चक चपलकर तुरँग चल्राह् लगाये। नेह-डोर-बल सेज-मूमि पै करि मतुहार चलाये॥ अवर-सुधा-मधु मेंट करोंगी स्वेद कुसुम बरसाई। 'हरीचंद्' वल्लि बेगि पचारौ जानि-सिरोमनि राई॥७१॥

निस्प, राग पढ

प्रात समय चठति शिवसम यह संगठमय छीजै नाम। कोटि विचन-बारन पंचानन सव बिधि समरथ पूरन काम।। अघ-नासन कशनानिषि दीनानाय पतितपावन सुसाम। सुमिरन मात्र हरन जन-आरित मोहन कोटि कोटि रित-काम।। रिहये इनकी सरन सवा चिछ विकि जैये इन कर बितु वाम। 'हरीचंद' निरमय इन बरननि स्त्र कोहि की बिमाम।। ७२॥।

गरमी में सेहरे को पद, राग पथा-दिश फूल्यों सो दूलह आजु फूळ ही को साले साल फूल सी दुलही पाद फूल्यों फूल्यों डोलें। केसरी बन्यों है बागों मोतिन की कोर छगों फूल हारें जब वह ग्रस्त बोलें।। फूल को सिहरों सीस फूल्न की मालकंठ फूले फूलें नयन दोऊ छगे अनमोलें। 'हरीचंद' विहास निज कर गिरिवासी कड़ी सी दुलहिया को घूँघट खोलें।।७३॥

फूछहु को कॅगना नहीं कूटत कैसे हो बळबीर जू। जानि परी सब बाजु मुम्हारी नामहिं के रनवीर जू॥ दूष पिनायो जसुदा मैया जा दिन कों सो आयो। जोरि चोरि कै माखन कायो सो बळ कहाँ गँवायो॥

#### भारतेण्डु-प्रन्यावछी

वारी दें हैं हैंसी सखी सब आजु परी मोहि जानी। भुनि के तिनकी बात दुछहिया घूँघट में मुसक्यानी।! कोटि जतन कोऊ करि हारी छगी छगन नहिं दूटै। 'हरीचंद' यह प्रेम-डोरना को कैसे करि छूटै।।७४॥

फूछ को सिंगार करत अपने हाथ प्यारो। फूछन की कछियन को आमरन सँवारो।। पाटी पारि अपने हाथ बेनी गुरि बनावै। सीसफुछ करनफूछ छै छै कंचुकि पहिरावत मैं चपळई कल कीनी। प्यारी असकाय ऑखि नीची करि छीनी।। किंकिनि पहिराय झवा छहँगा पहिरायो। बे्सि देखि सुदित होत प्यारो मन-मायो ॥ पायक पहिरावन को चित्त जबै कीनो। प्रात-प्यारी सोचि चरन तब क्रिपाय छीनो ॥ प्यारी को सँकोच जानि प्यारे इसि माल्यो। मान समय कोटि बार इनहिं सीस राख्यो ॥ पायल मग बॉवि फूल-माला नंबळाळ आरसी विखाई ॥ प्यारी तब बाइ पिया-कंठहि छपटाई । 'हरीचंद' बार बार छखिकै बिंछ जाई।।७५॥

#### रास के पव

भिरि छीजै वह वान अहो पिय फिरि छीजै वह वान ! नि निषष पपम सगग रि रि सासा सोहन चतुर सुजान !! चित्त चन्द्र निर्मेख नम-मंडळ यकि गये देव-विमान ! कुनित किंकिनी नूपुर बाजत झनझन शब्द महान !! सोहे शिव ब्रह्मादिक वहिं निसि नाचत उसि भगवान। 'हरीचंद' रावा-ग्रुख निरस्तत छूट्यो सुर-विय मान॥७६॥

विहार, विहाग

बैठे दोड अपने मुख मिछि।

उँचे महलन के चौचारे

सरद-चॉदनी चड्ढॅ दिसि रही खिछि॥

प्रिया करत कड्डा विनय छाड सुनि

सिं न सकत जिय विवस जात हिछि।

कहि वस वछ 'हरिचंद' अंश पर

हुरत अधर में अमर रहत रिक्टि ॥७७॥

वतहब में राजमीय समय, सारंग

बारो असि मेरो छाछ सोइ उठत प्रातकाळ

कहा तीर कैसो चीर झुठही कॅगराती।

चोरी छाइ क्रिनारो छावत

त्रम ग्वाळिन सद-माती।।

इहि मिस नित चि देखन आवत

अपनो मन क्यों नहिं समुझावति।

यौवन के रस चूर फिरत

तुम घर घर में इतराती ॥

'इरीचैंद' घरन जाहु, ळाळहिं मति होप ळाहु,

कहत बात क्यों वनाइ कापै इठळाती॥७८॥

विद्यार, केवारा

बैठे खाछ जमुना जू के तट पर ।

श्रीष्म ऋतु जान श्रति सुख मान

मान संग सव गोपी चतुरवर॥

#### भारतेन्द्र-प्रम्थावछी

व्यजन चॅवर हुरत चहुँ दिसि तें सोभित सुमग नवछ बर । 'हरीचंद' चंद-वदन हरि को खबि छखि कोटि काम बारि गयो एक एक पद-नख पर ॥७९॥

#### तथा, फर्डिंगड़ा

बीती निसि तिय सोवन दीजे यह छिछता छै बीन वजायो । चौंकि परे दोड भोर जानि तब रसमसे नैननि आछस आयो।। सीरे जानि हार घर के पिय करि मनुहार तियाहि सुनायो। 'हरीचंद' संगम-सुख-सोमा सो कैसे कहि जात सुनायो॥८०॥

#### रास को पद, भैरव

हुन्दावन उज्जल घर जमुना-तट नंदलाल गोपिन सँग रहस रच्यो सरद जामिनी । निरतत गोपाललाल सँग में हुज-बाल बनी अद्मुत गति लेत कोक-कलित कामिनी ॥ लाग डॉट सुर-बँघान गावत अन्वूक वान तत्येह तत्येह येहें गति अमिरामिनी । गोपिन सँग स्थाम सुँदर मंडल-मधि सोमित अति ं बिहरत बहु रूप मानों मेघ दामिनी ॥ शाक्यो नम चंद देखि रैनि गति सिथिल मई लिख हरि गजपति संग गज-गामिनी । 'हरीचंद'सोमा लिख देव-सुनि नम विथक्ति मानी हरि साथ सबै हज-मामिनी ॥८९॥

### वासन द्वादवी की बजाई, सारंग

विक कीनो सो कौन करें।
सरवस हरिह समर्पि प्रेम सों जगत-सीख हित को निवरें।।
द्विज-सनमान-दान वच-पाळन दृढ़ अत को हिंठ नाहिं दरें।
आहम-समर्पन दास्य माव निज करि आग्रह को जीय घरें।।
हरि जग स्वामि प्रगटि दिखरायो जामें संका सकळ जरे।
प्रमु-अविकृळ गुरुहि निज झाँड्यो यह अनन्य मित को विचरें।।
राजहु गये साप गुरु दीनों आपु वँघे पै कौन ढरें।
'हरीचंद' दृहता की दुन्दुमि जग वजाइ इमि कौन तरें।।८२।।

वेदन में निज महिमा थापन गये त्रिविक्रम आजु सुरारी । सब सग व्यापकता दिखराई सबन मत्यक्ष दीन-दितकारी ॥ औरहु एक मेद है वामे जो अगट्यो वा मेष खरारी । बामनहूँ वपु सब सों केंचे त्रिसुवन-दावक जव्पि मिखारी ॥ जग-दाता विराट वपु की फिरि कहाँ महिम को कहें विचारी । 'हरीचंद' छोटे-पनहूँ में जब सब ही सों विद बनवारी ॥८३॥

विबद्दि झुळन गये आपु झुळाये । मॉगत दान दियो अपुने को वॉबि एक झन जनम वैंघाये ॥ प्रनतारविहर मगत-बझ्ळ प्रमु स्वाँच नाम निज करि दिखराये। 'हरीचंव'सुर-काज करन गये असुरराज श्विर करि हरि आये ॥८४॥

विष की मित पर विष्ठ बिक्रहारी ।
सिखयो जगहि-समर्पन जिन निज गुरु की सायसु टारी ॥
हरि सो विह सुपात्र जग नाहीं विष्ठ सों विह के दाता ।
मूमि-दान सम दान नहीं यह शापी तीनहुँ वाता ॥
दह विस्वास अवछ निज मत हठ कवहुँ न दिगत दिगाये ।
याही ते पहरू करि हरि को रहत द्वार बैठाये ॥

्सेवक-स्वामि अनन्य भये मिल्ठि गति नहिं परत छखाई। इनमें को बढ़ि को घटि यह किमि 'हरोचंह' कहि गाई।।८५॥

भोवन के पद, राग वया कि भोजन करत किशोर-किशोरी। कुंज महल में परि ग़ै परदा सखि ठादी चहुँ धोरी।। छिता छै आई मिर थारी ताती खिचरी कोरी। तामें घृत डाखो बहुतै किर किन बाढ़ी निर्ह थोरी।। ईसत परसपर खात खनावत बँचे प्रेम की डोरी। 'हरीचंद' बिल बिल जोरी पर बरनि सकै सो को री।।८६॥

संक्रान्ति के पद, राग वधा-रुषि
भागन पाइये जू ठाळन वैस-संधि-संक्रोन ।
विय विथि पाइ व्यापि गई वन मे चळी किन राधा-रीन ॥
बाळ-तरुनई-मिळन पुन्य-झन अवि योड़े ही वेर ।
ळळिता बनि च्योविषी बताबत समय न पैही फेर ॥
कुंज-कुटी वीरथ में चिळ के करहु स्वेद-अकाम ।
'हरीचंद' सिळ याचक को मिळि देह होऊ ग्रसदान ॥८॥।

मकर संक्रोन ससी युखदाई 1
मकर क्षंडल सों मकर बिलोचित क्यों न मिलत तू थाई ॥
मकरकेतु को भय नहिं मानतं घर में रही छिपाई ।
वे तुव बितु में मकर बिना जल ब्याकुल युकरन पाई ॥
मान मान वज्ज मान घरम कर कर घरि ले गर लाई ।
'हरीचंद' वज्ज मकर राधिके रहु त्यौहार मनुई ।।ंटंडा।

स्कुट, प्रमान्ति मन पुर्दि कौन जतन वस कीजै । काह सों जिय भरत न तेरो कहां कहां चित दीजै ॥ कान कर्म कुछ तेम वर्म सों होच न चोहिं संवोष । घर घर मटकत बोछत घायों किये अनेक मरोस ॥ कामादिक नित्र काम विद्यारे सो नहिं क्योंहूं मानै । सहस सहस नित्र करत मनोरय वाहि कौन विधि जानै ॥ कुछु पूरो नहिं परत पत्न नित्र तीहू चह बढ़ानै । 'हरीचंद' क्यों क्योंहिं न सब को पिय-पद से चित्र छानै ॥८९॥

#### बाक-छीका, विकायक

सनिसय जॉगन प्यारी खेती। किलकि किलकि इल्सर सनहीं मन गाँह जॅगुरी मुख मेती ।।
बहमागिनि कीरति सी मैंवा गोहन कागी होलें।
कबहुँक लें मुनमुना बनावि मीठी वितयन दोलें।।
अब्र सिद्धि नव निषि नेहि दासी सो ब्रन्त सिद्ध-वपुषारी।
जोरी कविषक सदा विरालों 'इरीचंद' बिलहारी।।९०।।

#### तथा, आसावरी

मेरो छाषिको गोपाल साई सॉबरो सलोना ! चाफे हित लाई मैं सुरंग खिलोना !! छॉड़ी हठ बारने हों बार बार जांऊं ! सुस देखि छालन को तैनन सिराऊं !! इन को डॅकियारों मेरो छोटो सो छाला ! सानै मेरोई कहा ऐसो सुम चाला !! सुम्हरे हित सोन् लाल बुलही इक छोटी ! माखन मिसरी हीं देहीं बासो मेरे प्यारे ! । हाई। मचलाई छाल नन्द के हुलारे !!

#### भारतेन्द्र-अन्धावछी

हों तो सँग छागी फिरो पड़कहू न त्यागों। पाड़ने सुड़ाऊँ गीत गाऊँ अनुरागों॥ हों तो माता हूं तेरो मेरी वात मानो। 'हरीचंद' वड़िहारी आर नाहिं ठानो॥९१॥

#### रथ-यात्रा, सारंग

मेरे मन-रथ चढ़ि पिय तुम आवो । चारु चक्र तुपि वळ छळ साहस छगन की डोर छगावो । चपळ तुरंग मनोरथ वहु विधि निर्भय छत्र छवावो । 'हरीचंद' गर छागि इमारे प्रेम-खजा फहरावो ॥९२॥

#### वधाई, यया-रुचि

मंगळ सब वजन्यासी छोग । मंगळमय हरि जिन घर प्रकटे मिटे अमंगळ मव के सोग॥ मंगळ वज बुन्दाबन गोकुळ मंगळ माखन दिघ घृत मोग। 'हरीचंद' वळम-पद मंगळ गोपी-कुष्ण-संयोग॥९३॥

#### मान को पद, बिद्दाग

मेरी री मत कोड होड बसीठि ।

मैं इनकी वे सेरे रहिहै सदा हिए मै पीठि ॥

मै मानिन वे मनावनहारे मेरी उनकी मिळि दीठि ।

इरीचन्ह मिळिहों मै उनसों लै मनुहार न नीठि ॥९४॥

#### नित्य, चया-रुचि

मेरेई पौरि रहत ठाड़ो टरत न टारे नन्त्राय जू को होटा। पाग रही सुद हरिक छवीली यामें बाँघो है मंजुल चोटा।। चित्रमत हॅसि फिरि मों घन हेरस कर ते चेतु बजावत । धरि कावरत वह उठन खबीको नाम हमारोह गावत ॥ कर ते कमक फिरावत वहुँ विसि मों उत दृष्टि न दारे। 'क्रीचेव' मन हरि ते हमरो हैंसि हॅसि पाग संबारे॥९५॥

मारग रोकि अयो ठावो जान
न देत मोहिं पूछत है तू को री।
कौन गॉन कह नाम विहारों
ठाड़ी रह नेक गोरी।।
किर चिंक जात तू चरन दुराय
परी मिंठ की मोरी।
सोई। मई धन कहाँ जायगी
नीकी है यह सॉकरी कोरी।।
वहुत जातन कार हारि माकिनी
भान दियो नोहिं तेहि घर छोरी।
'हरीचन्द' मिंठ विहरत दोऊ
दैननि नन्दक्वंदर भी हुपमातुकिसोरी।।।९६॥

शीमा को पद बचा विष मौज भरे दोड दौज किनारे वैठे करत प्रेमं की बतियाँ। श्रीवम श्रद्ध क्षांस सकित बतायो मंजु क्षंत्र रचि पुद्दमन-पवियाँ।। शीवक पवन परसि जळ-कन मिक्कि सीवक मई सरससी रवियाँ। 'हरीचंव' अकसाने दोऊ ग्रुटि ग्रुटि विद्दिस रहत क्रिंग झवियाँ।।९००।

#### राग, यथा-रुचि

मोहन छाछ के रस सानी।

तन की सुधि न भवन की बुधि कड़ होछत फिरत हिवानी।

हचिर कहत पिय गुन सब ही से गावत कोकिछ-बानी।

बिश्वरी अछक सरिक रहा अंचछ चंचछ चखन छखानी।।

पिय - रस - मत्त छकी आसव सी पिय के रूप छुमानी।

पिय के ध्यान मूँ दि रही छोचन अन्तरगति प्रकटानी।।

हमकि छडकि चौंकित मुज मिर मिर इमि मुख रहत मुछानी।

निज मन हसत मौन है बैठित रोवित कहत कहानी।।

'हरीचन्द' इक रस हिर के रैंग हिन-निसि जात न जानी।

प्रेम-समुद तन - नाव हुबोयेहु प्रेम - ध्वजा फहरानी।।९८॥

विजय दशमी, सार्क सान गढ़-छंक पर विजय को मानिनी आज मजराज रघुराज बनि के चढ़े। मुक्कुटि-धनु नयन-शर विकट संघानि के ' मुक्कुट की ढाळ करबाळ खळकन कड़े।। कोकिळा कड़कि चयरत कड़कीत ही बदत बन्दी विरद मॅबर आगे बढ़े। कोक की कारिका बानरी सैन छै दास 'इरिचंद' रवि-विजय सानद मड़े॥९९॥

माई तेरो चिरजीवो गोबिन्द । विन दिन बढ़ो तेज बढ़ घन जन क्यों दूइज को बंद । पाछो गोकुछ गोपी गो सुत गाय गोप सानंद ! हरो सक्छ मय निज भक्तन को नासौ सब हुख-दुन्द !। हर्षित देखि गोद में अनुदिन रोहिनि जसुवानंद । छगौ वळाय प्रान-प्यारे की सम वैननि 'हरिचंद' ॥१००॥

#### बादे में पौविषे को पद, विद्याग

रजाई करत रजाई माही !
राजा कृष्ण राविका रानी दिये वाह में बाँही !!
सुखद सेज सोइ राजसिंहासन छत्र ओहना तीहै !
चंबर विकुर डोळत चहुँ दिसितें को वह जो निह मोहै !!
बजत निसान जीति जग कंकन किंकिन को बहु मॉसी !
इरत बाहुआ मोती दीनी सोइ दीनन मिन - पॉर्ती !!
वंजुष्णा मदनहिं वॉधि मॅगायो छै पाइन तर पेल्यो !
कियो खिराज सकळ सुख संपति आनंद-सिंखु सकेल्यो !!
तब वंदीजन वेद श्वास फड़ि पढ़शो विरद अळ्ळाई !
कियो स्वेद अमिपेक रीझि कच-कसित छुसुम झर छाई !!
राजतिङक सिर दियो महावर अवर-सुधा नजरानो !
तिहि छहि सर्वस दियो सरोपा साथ नीळ पट बानो !!
नाची वेसर वारिसुखी चहँ परमानंद रह यो छाई !
'इरीचंद' अवसर तब छित कै प्रेम-जगीर ळिखाई !! १०१॥

रास, बया-कि

राधिकानाय के साथ ज्ञज-बाळ सब

नवळ ससुना-पुळिन रास राज्यो आज ।
छेत संगीत गत शब्द उघटत विविध

एक गावत राग सुर्न सॉक्यो आज ॥

तस्येई तत्त्येई प्रकट घुनि होत सह

#### भारतेन्द्-प्रन्यावर्खा

थक्ति सुर गगन 'हरिचंह' निज तियन सह हेमि जब सुद्ति नंदर्नद्न नाच्यो आज॥१०२॥

निस्प, यघाई

राधिका मंगल को नव वेलि । जा दिन प्रकटी वरसाने में सब सुख घरेड सकेलि ॥ नित नव चानेंद्र नित नव मंगल निन नव नीवन केलि । 'इरीचंद्र' विद्दाति प्रीतम सों कंठ सुजा चर मेलि ॥१०३॥

विहार, विहात
रिसक गिरिघर सँग सेज संजंदे मछी।
रीझि पिय देव सुखदान कीरिव - छळी।।
उद्यक्ति सुक चूमि सुख छुटि रस अघर - सुख
मेटि जिय दुसह दुख करन नव रॅंग-रछी।
सुजन सों सुज वॅंघे अंग प्रति खॅंग सघे
कसमसक क्रुन्हिछात सेज कुसुमन - कळी॥
अंग उमगे रंग पिया प्यारी संग प्रेम - रिते
जंग पद महन - मद इछमछी।
सखी 'इरिचंद' रही रीझि वन-मन बारि
करत गुन - गान रसमत चहुँ दिसि अछी॥१०%॥

रसवस में निसि जात न जानी !
कहत सुनत कल्ल हँसत हँसावत हम जोरत छन-सरिस विहानी !
आलस विवस जम्हात परस्पर कि बलिहार मधुरसुर वानी !!
रूप छालची हम निहें झपकत जागत हो निसि सकछ सिरानी !!
अरुझ प्रेस-कंट निहें सुरझत सुख चूमत हरि राधा रानी !
'हरीचंद' सिख-गन सोह गावत जुगल-प्रेम की अकथ कहानी !! १०५।

#### तिस्य

छाडन पौदे हों बिंछ जाऊँ। चाँपों चरन कहानी मार्चों करि मतुहार सोवाऊँ॥ सीत-मीत परदा बहु खारों नवल कँगीठी छाऊँ। सरस रंग परिमल कोमल अति चाद रजाई चढ़ाऊँ॥ मधुरे गुन गाऊँ प्यारे को करि मतुहार मनाऊँ। 'हरीचंद' पौढ़ो जिय लालन ही तेरे बिंछ जाऊँ॥१०६॥

#### सुर

छाछ यह तौ तुरक्त की चाछ ।
तुःख देनो गछ रेति रेति कै करनो ताहि हछाछ ।।
जो वष करनो होइ वचो तौ क्यों खेळत यह ख्याछ।
एक हाथ में काम बनैगो छूटैंगे भव-जाछ ।।
कै मारों के तारो मोहन के मोहि करी निहाछ ।
हिरीचंद' सित यों तरसावो बहुत सई निहाछ ।।१०७॥

#### रथ, सारंग

छाछ नहिं नेकी रथि चछाने !
गडी सॉकरी बटिक रही रय नहिं कहुँ इत चत नाने !
चत वृपमानु-कुमारि बटा पै ठाड़ी दृष्टि न टारे !
इत नेंदछाड रिसक्तर सुन्पर इक टक चति विहारे !!
ये हिंसि के कमछ फिरानत ने दोच नैन नचानें !
ये पीतान्वर ती जु टकानें ने मधुरे सुर गार्ने !!
रीक्षे रिसक परस्पर दोऊ 'इरीचंद' मन मार्डी !
ये इत बपनो रथ न चढानत ने न खटा सों जाहीं !!१०८!!

#### भारतेन्द्र-अन्यावङी

स्फुट, बधा-रुचि

छाछ छाछ कर पड़ छाछ अघर एस छाछ छाछ नयन वासों माँचे छाछ मये हो । छाछ माछ बितु गुन छाछ पीक झाप वन छाछ छाछ ही महाबर सिर पें हचे हो ॥ पीरो पट छोरि छाछ पट मछो सोहि आये अनुराग प्रगट हिस्तावन नये हो । 'हरीचंड़' अकन सिस्ता-बुनि सुनि चौंकि अकन चहुय से खान सकन मेग छये हो ॥१०९॥

#### राग, यथा-रचि

छित सित आनु राधिका रास ।

जमुना-पुछिन सरछ कोमछ कछ वहँ मिक्किन विकास ॥

सित्त चन्द्र पूरन नम-मंदछ पूरन त्रज-तिय आस ।

मंद्र सुरन पिय पास बने सिन निकर चिक्कर मळ पास ॥

प्रचित पनन रवन हित महकत मह मह द्वन-सुवास ।

द्वन महन मद मंद्र गवन सुल भवन जहाँ हरि-वास ॥

वजत मृदंग एपंग चंग मिळि मजनन जित सित जास ।

वद्यो रंग रित रंग दंग छित अंग समंग प्रकास ॥

मुरछी रछी मछी वाजत मिळि चीन छीन सुर खास ।

साछ देत उत्ताछ वजावत वाछ वाछ करि हास ॥

हरि रावा की वचन-एवन छित चिळ्डारी हरि-ज्ञास ॥१११०॥

हरि रावा की वचन-एवन छित चिळ्डारी हरि-ज्ञास ॥१११०॥

स्कुट, देवा

वेग आवो प्यारे वनवारी इमारी ओर । दोन वचन सुनते उठि धावो नेकुन करंडु अंबीरी !! कृपा-सिन्चु झाँदी निदुराई अपनी विरद सम्हारी । यानै जग दीनद्याङ कहैं क्यों हमरी सुरत विसारी ॥ प्रान दान दीजे मोहिं प्यारा हीं छू दासी प्यारी । क्यो नहिं दीन वचन सुनो छाङन कौन चूक है म्हारी ॥ तङ्कें प्रान रहें नहिं तन मा विरह व्यथा बड़ी मारी । 'हरीचंद' गहि वॉह च्यारी तुम तो चतुर विहारी ॥१११॥

#### विहार

वे देखो पौढ़े ऊँचे महळ दोऊ
शळकत रूप शरोखन आई।
इँसनि ग्रुरनि वतरानि परस्पर
कळक दूर तें परत ळखाई॥
फैळी अंग-ममा दीपक में जाळ-रंघ सों बिरि बिरि आई।
'इरीचन्द' कंकन-फिंकिनि-रव निसि के
वद्धीर भरो मधुर कळ ग्रुनाई॥११२॥

#### रय-यात्रा

वह देखों सिक्ष सेन-व्यजा फह्ररात-।

ह्यों ह्यों रव नियरे आवत है त्यों त्यों मन अकुछात !!

ह्यों ह्यों रव नियरे आवत है त्यों त्यों मन अकुछात !!

ह्यां ह्यां ह्यां त्यां निन सिक्षी के चिक्रत इत उत हो हैं।

ह्यां ह्यां

#### भारतेन्द्र-प्रन्थावस्त्री

#### पाछना

वारी वारी हों वेरे सुख पै बारी मैं तेरे छटकन पै बारी। 'पाळना झूळो हो हठ छॉन्हो बिंछ बिंछ गाइ सहवारी।। छोटी सी दुळहिनि वोहिं व्याहो अपने बाबा की दुळारी। तुम झूळो हो हरिख मुळावों 'हरीचंद' बळिहारी॥११४॥

वारो मेरे छालन झूलो पलना। हों बिंछ जाउं बदन की मोहन मानहुं बात हमारी। माखन छेहु छउन कुज-जोवन वारने गै महतारी। केंचरा छोरहु तुमहि मुळाऊं 'हरीचंद' विख्हारी॥११५॥

#### स्फुट, षया-रवि

सली मेरे नयना भये चकोर ।
अनुदिन निरखत क्याम चन्द्रमा मुन्दर नन्द्-किशोर ।
विनिक वियोग भये दर बादत बंदु विधि नयन मरोर ॥
होत न पछ की ओट छिनकडूँ रहत सदा हम जोर ।
कोच न इन्हें छुद्दावनहारो अरुझे रूप झकोर ॥
'हरीचंद' नित छके प्रेम-रस जानत सॉझ न मोर ॥११६॥

गरमी को पद सखी मोहिं नीषम अति सुखदाई । जामें शोमा क्याम अंग की प्रति झन परत छखाई ॥ बिह्य अंतरपट मिळत पियारो अंग अंग सों छाई । 'हरीचंद' छखि कै सुख पावत गावत केळि वघाई ॥११७॥

#### फूळ-सिंगार

सक्षियन आज नवछ दुर्छाहन को फूल-सिंगार बनायो हो। फूलन के आभरन मनोहर रचि रचि के पहिरायो हो॥

प्रवित बेती गुद्दी मनोहर फूब्त मौर सुहायो हो।
फूब्र के फॅगना कर वॉचे फ्ब्रित मंहप झायो हो।।
फूब्रित चोळी फूब्रित सारी फूब्रित ब्रह्मा मायो हो।
दुब्रह्मित दुब्रह्मा गाठि जोरि के एक पास वैठायो हो।।
फूब्री फूब्री सब सिंखयन मिळि फूब्यो मंगळ गायो हो।
फूब्री जोरी देखि नयन सों 'हरीचंद' मुख पायो हो।।११८।।।

#### मकर संकारित, टोबी

मुखद अति खिचरी को त्योद्यार ।

निक्षित्र वैदे दोड कुंज सखी री नीके नयन निहार !!

पिहिर झींट बागो अति मुंदर ओढ़े मुखद रजाई !

सिसिर प्रवेस दिखावत गावत तान गान मुखदाई !!

सखी सबै मिळि नेम पुजावत करत जुगळ की सेवा !

ताती खिचरी सोग छगावत मेंट करत वहु मेवा !!

करत दान तिळ गौर स्थाम दोड हॅसि-हॅसि पीतम प्यारी !:

'हरीचंड' निज रीष्टि प्रान-यन हरत हिन-हिन वारी !!?१९!!

#### श्री गिरिवरची की ववाई

धदा तुम मायावाद निवारेंड ।
जव जव प्रवरू मयो मिथ्या मदा तव तद प्रकटि विदारेंड !!
प्रथमहि होय विष्णु स्वामी प्रमु यह मारग विस्तारेंड !
फिरि श्री बद्धम है अगिनि काठ कटु माया मह द्विव जारेडा।
अव के कासी कहित अमुरासी कवरन तामु विचारेंड !
कृष्णावित ने श्री गोपाळ-गृह जबु-कुळ द्विज अवतारेंड !!
नाम जगतगुरु मुनत श्रवन-गुट पावन अमृत पारेंड !
कियो अंथ वहु घर थिर थाच्यो माया-श्रद विदारेंड !!

#### **भारतेन्द्र-प्रन्याव**छी

श्री गिरिघर गिरिघर हैं प्रकटे पुप्प-पंथ-गिरि घारेड। प्रवछ प्रवाह इन्द्र-घारा सो निज त्रल छोग ख्वारेड॥ काशी में गोक्कछ करि दीन्हो श्रुति-रहस्य ख्वारेड। 'हरीचन्द्र' को जानि आपनो करना करि निसतारेड॥१२०॥

श्रिष, पशा किंच सदा त्रन सुबस बसो वरसानो । जहूँ प्रगटी रस की निधि राधे बाजत प्रगट निसानो ॥ ' • जुग जुग अविचल राज रखी होउ राविल सक महारानो । "हरीचन्द्र" के सीस रही नित नील पीत को बानो ॥१२१॥

विहार, विहाग

मुंदर सेजन वैठे प्रीतम-प्यारी ।
द्वित्वमिखात वीप - स्योति रॅंग-सरे
सँग दोऊ सोवत केंंची अदारी ॥
रिम्रवत हिल्लि-मिल्लि करि रस-वित्याँ
फेळी बदन विज्ञारी ।
सीप साँ परस्पर मुख अवलोकत
'इरीच-वृ' विल्हारी ॥१२२॥

दीनवा श्री बद्धम की सिंद करें कौन । प्रगढ़े प्रमु गुविन्द-मन-बाइक मक्त कारने जौन ॥ प्रस्म पवित तारन करुनामय रसनिधि द्वावता-सीन । 'द्रीचन्द्र' जो इनहिं भजत नहिं महा समागे सीन ॥१२३॥ श्री शहम प्रमु मेरे शरवध । पनी हुवा करि जोग जहां कोट इस को वो इक हुई परस रख!। इसरे मात पिवा पति वंदू हरिगुद मित्र घरम घन इक जस। 'हरीचन्त्र' एकहि श्री कहम स्रोज सब ब्यान सबे ह्वके वस ॥१२४॥

श्री बद्दे विदियर बी को पद श्री बिट्टक-युत गुननिवास श्री दक्तिमनि जीवल-ग्राम कन्दे श्री विदयर प्रमुचटगुन सम्पन्न चीर । स्राति ही रिप्रवार रसिक सक्तक कळ्गुन-मनीन यञ्चन सिर अन्नजॉह मेदल जन-पीर ।। सेवा-रस परस पात्र पंडित-जन मंहित कर संवित कृत सामामति झंडित मन-पीर । श्री राची ग्रामताय गावत श्रुति विसद गाय 'हरीचन्च' हाय माय जरत चळवीर ।।१२५॥

नीरवृत्यन्ति के वर् भीविद्वस्न-वेदन कार्यक्रम श्री रक्तमाय । सानकि-रान समन सन सम सत पिद्व-पद रकागुन गाय ॥ सेवा रोषक मोषक मक्किक छत ब्रह्ममी सनाय । इरीयन्द्रं सनुमव विद्योग छत सदा सहावक साथ ॥१२६॥

भीनीपीनावनी को पह भी वहस्यश्चन प्रथम प्रगट कोळा रस साव गुरा, जब अब भी गोपीनाच सकत सुखराई ।

#### भारतेण्डु -प्रन्यावछी

गावत गुन बेद चार तऊ नही पार्वे पार मिद्दमा कोच किह न सकत गोप-वंश-राई ।। पुष्टि पय करन - काज प्रगटे हैं मूमि आज गावत सब ज्ञज-जन मिछि बानॅव्-वघाई । 'हरीचन्व' जस गावे बहुत बधाई पावे देखत त्रैक्षोक सब बिळ बिळ जाई ॥१२०॥

श्रीवल्लभ गृह् महामंगल भयो प्रकट भये श्री गोपीनाय । भर्याता श्रुति रूप रमन हित संकर्षन जन कियो सनाथ ॥ अक्षर श्रह्म रूप सुभ सोहत अनुज धाम जगधाम स्वरूप । जोग ज्ञान कर्म्मादिक मारग थापन हित प्रगटे द्विज भूप ॥ संवत पंद्रह सौ सुम सरसिठ शाश्विन कृष्ण द्वावृशी जानि । श्री महालक्ष्मी जी के उदर तें प्रगटे हैं सब सुख की खानि ॥ पुष्टि प्रवेस हेतु अधिकारी करन कियो लीला-बिस्तार । कहि जय ज्य वल्लभ-सुत दोऊ 'हरीचंद' जन भयो बल्लिश ॥१२८।

> श्री बनस्याम श्री स्त्रे पद श्री बिट्टल घर अतिहि चल्लाह । रानी पद्मावित सुत जायो पूरी अपने जन की चाह ॥ आश्चिन बदी तेरसि रविवासर बाह् थो गोक्कल प्रेम प्रवाह । 'हरीचंद' वैराग प्रकट गुन जय जय जय श्री कृष्णावित नाह ॥१२९॥

श्री गोविन्त राय जी को पद श्री गुविन्त राय जयति मुन्हर मुख्यमा ! देवि देव मेटि सक्छ कृष्ण-रूप यापन नित मुंदर दरन निज सक्तन अभिराम !! सुंदर मर्थाद रूप छोक-रीति स्ववस मूप श्री मागवत यापन मुखमय मुआद जाम ! 'इरीचंद' विट्ट सुत मक्ति माव मूरि संयुत राज-माव विनसे हरि मुजन पूरन काम !!१३०॥

श्री बाध्कृष्ण जी को पद श्री दिवसनि-नन्दन, जय जग-वन्दन, बाछ कृष्ण मुख—धाम । मुन्दर रूप नयस रतनारे मक्तन पूरन काम ॥ रस बात्सल्य-करन अनुमव नित विरह् विधूनन हरि मुख नाम । 'हरीबंद' विष्टुरु सुखदायक प्रिय सनहारि रूप अमिराम ॥१३१॥

श्री गोक्कनाय की को पद श्री बल्कम निज मत राखि कियो । जीति समावादी कठोर बहु माळा विळक दियो ॥ अहुत अचरज बहुत दिखाये खळ तृप निरसि मियो । 'हरीनंद' मर्योद राखि निज जग जस प्रगट कियो ॥१३२॥

#### भारतेन्द्र-प्रम्यावछी

#### श्री यद्वनाथ जी को पद

श्रीजदुपति जय जय महराज । विरह् गुप्त अनुमवत प्रगटि जग महॅ विराग को साज । निवसत रह छष्टु कहत सुनत छहु झॉड़ि जगत के काज। 'हरीचंह' परमारय-पूरन गोविंद भक्ति जहाज॥ १३३॥

#### साँसी को पद

बाजु दोड खेळत साँझी साँझ । नंदिकशोर राघा गोरी जोरी सखियन माँझ ।। कुसुम चुनन मे रुनसुन बाजत कर-चूरी पग-माँझ । 'हुरीचंद' विधि गरव गरूरी मई रूप छखि बाँझ ॥ १३४॥

महारानी तिहारों घर सुफल फलो।
सुन री फीरति तैं फन्या जिन सव बज-जन को कियो भलो।
कोड गावत कोड हॅसत मोद भिर कोड अति आनंद रलो।
देखि चंद्र-मुख कुँवरि लली को बारि-फोर तन-मन सकलो।।
आनंद-मगन सवै बज-वासी सव जिय को दुख पगनि दलो।
'हरीचंद्र' सुग-सुग चिरजीवो सुगल कहानी सुगुल चलों।। १३५॥।

#### दीनता, पया दिन

इसरे निर्धन की धन राघा । साधन कोटि छोड़ि इनहीं को चरन-कमळ अवराघा ॥ इनके थळ इस गिनत न काहू करत न जिय कोड साधा । 'हरीचंद' इन नख-सिख मेरी हरी तिमिर भव-बाधा ॥ १३६॥

श्री महाप्रसु जी की क्याई आर्जु झन सॉची बनत बबाई । रति-पथ प्रगट करन को ब्रिज-वप बस्म प्रगटे आई ॥ दैनीजन-हित कारन भूतछ छोछा फेरि दिखाई। 'हरीचंद' भूछे छखि निज जन छियो बाँह गहि घाई॥१३७॥

आडु प्रेस-पथ प्रगट भयो भुव जनमे श्रीवक्ष्म पूरत-काम । कठिन काल किल देखि दया करि आपुद्धि चिल्न आये द्विजवाम ॥ बहे जात अपने जन लखि कै घरघो बाँह गहि कहि हरि-नाम । 'हरीचंद' रसमय वपु सुन्दर एकै राघा सुंदर क्याम ॥१३८॥

निज पथ प्रगट करन को द्विज है आपुद्दि प्रगट मये हरि आज । माथव कृष्ण पकादिश गुरु दिन छह्मण मट-गृह पूरन काज ॥ दैवीजन मन जित हुछसाने फूल्यो ज्ञज को सक्छ समाज । 'हरीचंद्' मिछि नाचत गावत मिछे मच्च-जन तिज जग-छाज ॥१३९॥

आजु मज घर घर बंजत प्रघाई।
द्विज-वपु छै नेंद्नंदन प्रगटे छक्ष्मण सट घर आई॥
फेर वहै छीछा सोई रस निज जन हेत दिखाई।
'हरीचंद' से अधम जानि निज तारे सुज गहि वाई॥१४०॥

#### मान को पद, थया रुचि

नेकु निहार नागरी हैं। विश्व ।
इती रुखाई मान-पिया पै मान न कर सिख मान री विश्व विश्व ।
फूछत छम विरचत वत प्यारो विरद्ध-हुतासन जात चलो गिर्छ ।
पूछत छम विरचत वत प्यारो विरद्ध-हुतासन जात चलो गिर्छ ।
स्वस्तित निसानायक पश्चिम हिसि बाची सो बिह रैन चली ढिर्छ ।
अरुनसिखा-धुनि सुनियत कहुँ कहुँ सीरी पवन चली सुगंव रिर्छ ॥
चिल्ठ किन कुंजमवन तू मामिनि अपनी सौतिन को झळवळ खिरू ।
प्रथम मान पुनि सहस्तिह मिळियो सुनि वैरिनि रहि नैहैं जिल्ठ जिल्ला ॥

र्कारा कंतुकि नयस्य है कार यिन निलंब चिटि कि के भाग भरी के कि कि दिसी के कि



# मारतेन्दु-ग्रन्थावली



मारतेन्द्व जो (क्वितरहरूवा)

# वर्षा-विनोद

इतिमंत्र-चंत्रिका भौर मोहन चंत्रिका सं २ सं० २-६ म सं० १९६० में प्रकाशित

# वर्षा-विनोद

कवली

प्यारी झूंडन प्रधारी क्रुकि आए बद्रा ! ओढ़ी सुरुख चूनरि तापै स्थाम चद्रा !! देखो विजुरी चमक्के घरसै अद्रा ! 'हरीचंद' तुम विन पिय अति कद्रा !! १ !!

अगरारा अगरारा अगरारा पन गर्जै

धुनि धुनि मोरा जिय छर्जै ।

जुगर्ने समकै बाद्छ रमकै

विजुरी दमकै मामकै तरजै ॥

ऐसी समय चळे परदेखवाँ

पिय नहिं मानत मोरी अरजै ।

ऐसन नहिं कोइ पटुका गहि कै

पिय 'इरिचंदहि' जो वर्जै ॥ २ ॥

## मारतेन्द्र-प्रन्यावछी

थिर थिर छाए वाह्र छाए रिमिम्म जल वरसै। चम चम चपला चमकै धन झमकै झुकि झुकि विरक्षन परसै॥ स्नी सेज परी में ज्याकुल पिय की स्रत नहिं द्रसै। वितु 'हरिचंद' पियरवा सावन में हाथ मोरा जियरा तरसै॥ ३॥

मन-मोहना हो झूळें झमकि हिंदोर।

एक तो सावन ए दूने घन उनए

तीने फूळ नए छए फूछे चहुँ छोर॥

चळ ळान तजुरी देखु चमके विजुरी

वग-पाति जुरी मोरा करि रहे सोर।

सोमा कहाँ कस री मैं तो देखत हारी

मई बिटहारी 'हरिचंद' उन तोर॥ ४॥

दोव मिळि झूर्कें फूर्कें हो क्वंज हिंबोरे री सखी। वृन्दावन चहुं ओर सों हो फूल्यो कोमा देत हो॥ जमुना नीर तीर पर सुन्दर मळमळ छहरा छेत हो।

### होडा

विजुरी चमके जोर से नम छाए घनघोर हो।
मोर सोर चहुँ ओर करें दादुर वन कीनी रोर हो।।
सकी झुडावें प्रेम सों हो पहिरे रँग रँग चीर हो।।
झूडें व्यारी राधिका सँग पीतम क्याम सरीर हो।।
सोमा नहिं कहि जात हो तहूँ वद् चो सकी आनन्द हो।
छिसा गछवाहीं हो ऊको दीने बिछहारी 'इरिचन्द' हो॥
दोड मिछ मूळें पूळें हो छुंन हिंहोरे री सखी॥ १॥

### कावनी

धीत चळी सन रात न आए अन तक दिळ-जाती । खड़ी अकेळी राह देखती थरस रहा पानी ॥

अंबेरी छाय रही मारी। सहात कहूं न पंच सोच करें मन मन में नारी ।। न कोई सममावनवारी। चौंकि चौंकि के रमकि झरोखा मॉक रही प्यारी।। विरह से व्याक्तळ सकुळानी। खड़ी मकेडी राह देखती बरस रहा पानी ॥ समें पंथ न कहीं हाथ से हाथ न दिसकाता। एक रंग घरती अकास का कहा नहीं जाता ॥ किसी का बोळ नहीं सुनाता। बॅद वर्जे टपटप मारग कोई नहि जाता स्राता। सोप पर घर सब पट तानी ॥ सदी अकेडी० ॥ सन सन करके राव सनकती झींगुर झनकारैं। कमी कमी दावर रट कर जिय व्याक्छ कर बार्रे ।। सॉप लॅडहर पर उनकारैं। गिरें करारे टूट टूट के नदी ख़लक मारें।। पिया विन सद ही तुखदानी !! खडी अकेळी० !! ठंडी पवन मत्कोरे आँचळ वह वह फहरावै। विरहिन इत सों उत खोड़े कोइ नाई। जो समुमावे। पिय विन को को गर छावै। 'हरीचन्द' वितु वरसा में को कसक मिटा जावै॥ कहाँ विख्मै, को मनमानी ॥ खड़ी ककेटी० ॥६॥

गजह

न आया वो बिखवर भी आई घटा। वो इसरत की वस दिख पै खाई घटा। चढ़ा झाम को बाम पर गर वो माह ! झफक का नया रंग छाई घटा !! तहे जुल्फ तेरी ये विज्ञ नहीं ! चमकती है विज्ञ हैं छाई घटा !! वहाने से विज्ञ के छेड़ा सुझे ! नया राग परदे में छाई घटा !! सुझे तेरी जुल्फों का घ्यान आ गया ! जो देखी सियह सिर पे छाई घटा !! जमीं हैं 'हरी चन्द' गजलें पढ़ों! 'रसा' देखों कैसी है छाई घटा !! ।।

सखार

हरि विनु वरसत आयो पानी । चपछा चमिक चमिक हरवावत मोहिं अकेडी जानी ॥ रात कॅंबेरी हाय न सूझै मैं विरहिनी विख्लानी । 'हरीचन्द्र' पिय-विनु वरसा मैं हाथ मीजि पड़तानी ॥८॥

क्यो हिर जू सों कहियो जाड़ हो जाड़। विनु तुद मान परे संकट में घट सों निकसत आह हो आह ॥ वढ़त विरह तुख द्विन द्विन मोहन रोजत पद्धरा खाह हो खाड़े। 'हरीचन्द्र' ज्याकुछ प्रज देखत बेगहि आओ बाह हो थाइ॥९॥

पिय-वितु स्नी सेनिया खोँ पिन सी मोरा जियरा बसि बसि छेत। रैन बरारी कारी भारी ज्याकुछ पिय-वितु चेत।। सङ्ग्रत करषट छेत छकेछी बीर कोऊ नहिं देत। पिय 'इरिचन्द्र' विना को गरवाँ छगि के हाय निवाह हेत।।१०॥।

दूमरी हिंबोडे की छचकि सचकि दोड झूछि रहे जमुना-तट मुरँग हिंडोरे में। ज्ञजनारी सब आहे मिलि शुल्म को पहिरे चुनरी रँग बोर्र में ॥ बरसत चन जूंद 'परें झतियों बहें, सीतळ पवन हाकोरे में । 'हरीबन्द' कहा झबि बरासे सके सुख बाढ़यो प्रेम-हलोरे में ॥११॥

खेमटा,

कहर्नवा सातों हो विक-नानी। तिसि कॅथियारी कारी विजुरी चमकै कम मुम वरसत पानी।। हाय नोर ठाड़ी अरन करत ही सुनत नहीं मेरी बानी। तुम ही जतोखे विवेस-नवैया 'हरीचन्द' सैंकानी।।१२॥।

न जाय मो सों ऐसी मोंका सहीजो न जाय ।

मुख्याओं बीरे- हर कांगे भारी बिट्टारी हो

बिट्टारी मो सो ऐसो मोंका सहीजो न काय ।

वेसी कर घर मेरी काती घर घर करे

पग बोच रहे शहराय हाय ।

'हरीचन्द्र' निपट मैं तो हरि गई प्यारे

मोहि केंद्र हट गरवॉ कगाय ॥ न जाय । । ११३॥

#### allex.

मेरे नैनों का धारा है, मेरा गोबिन्द प्याय है।

वो स्रक करकी मोळी सी वो सिर पिग्या मठोळी सी,

वो वोकी मैं ठठोळी सी वोकि हग वान मारा है।।

व वूँचरवाळियाँ सळकें व होकेजाळियाँ पळकें,

मेरे दिळ बीच हळकें ' छुटा घर-बार सारा है।

इरस सुख रैन विन खुटै न छिन मर तार यह दूटै,

क्रमी अब हो नही छूटै मान 'इरिचन्द' वारा है।

मेरे नैनों का वारा है, मेरा गोबिन्द प्यारा है।।१४॥

मेरी हरि जी सों किह्यो वात हो वात ।

तुम बिन त्रज सूनो मेरे प्यारे अब देख्यो निहं जात हो जात ॥

सूखी छवा पेड़ मुरमाने गठ मई हुकरे गात हो गांत ।

जमुना जरित बुन्दाबन उजकी पीरे मए सब पात हो पात ॥

जमुना जरित बुन्दाबन उजकी पीरे मए सब पात हो पात ॥

जमुदा-नन्द विकछ रोअत है किह किह के हा वात हो वात ।

सो दुख देख्यो जात न नैनन देखि दुखी तुब मात हो मात ॥

त्रज-नारिन की दसा कहा कहीं रोअत वीतत रात हो रात ।

'हरीचन्द' मिळि जाओ पियारेकरों न हम सों घात हो घात ॥१५॥

एवो हरि जी सों कहियो रोय हो रोय ।
तुम बिन रहत सदा अज - सुन्दरि
ऑसुसन सों पट घोय हो घोय ॥
निस-दिन बिरह सतावत ब्याकुछ
रही है सब सुख खोय हो खोय ।
'हरीचन्द' अब सहि न सकत दुख
होनी होय सो होय हो होय ॥१६॥

## पंस्कृत की कमछी

हरि हरिरिह विहरत कुंजे मन्मय मोहन बनमाछी। श्री राघाय समेवो शिखिरोखर शोमाशाछी॥ गोपीजन-विधुवदन-बनज-बन मोहन मत्ताछी। गायवि निज दासे 'हरिबन्दे' गळ-जाळक माया-जाछी॥१७॥

हरि हरि घीर समीरे विहरित राघा कार्छिदीन्तीरे ।
कूलित कछ कछरव केकाविक-कारंडव-कीरे ॥
वर्षित चपछा चारु चमत्कृत सघन सुघन नीरे ।
गार्यात निज पद-पदारेण-रत कविवर 'हरिखन्त्र' घीरे ।।१८॥

### मक्षर ं

मेरे गड सों छग जाओ प्यारे घिरि आई बंदरिया घोर । वड़ी बड़ी बूँहन वरसन डागी वोछत वादुर मोर ॥ विजुरी चमक देखि जिय डरपै पवन चडत मकमोर । 'इरीचंद्' पिय फंठ छगाओ राखो अपनी कोर ॥१९॥

आज घन अगगग गरजै हो सुनि सुनि के जिय छरजै। बड़ी बड़ी बूँव घिरि घिरि वरसै विजुरी तरजै॥ ऐसी समय पिय कंठ न छागत मानत नहिं मेरी अरजै। 'इरीचन्द्र' पिय जात विदेसवां कोइ नहीं घरजै॥२०॥

सावन आयो मन-मावन पिय वितु रह्यो न जाय। घन की गरज सुन छरजौँ मिछन को जिय छछचाय।। स्ववर न आई पिय प्यारे की करौँ मैं कौन रुपाय। 'हरीचंद' पिया को जो पाऊँ छेहुँ मै गरवाँ छाय।।२१।।

कवो जी मिलाओ पियारे को हमहिं सुनाओ न जोग। हम नारी जोग का जाने हो हमरे छेखे सो रोग।। बरसा आई बन हरे भए घर फिरे पंथी छोग। 'हरीचंद' लाओ मेरे स्थामहि सिटै विरह-दुख-सोग।।२२॥।

ऐसे सावन में सँविक्रिया मोरा जोवन छटे जाय ! नैन-वान घायछ करि बीनों जुळुफन वीच फॅसाय !! मुख मोरा चूमि करें मन-मानी गरवा छेत छगाय ! , सरवस रस छेके 'इरिचन्द' वेदरही खड़ा खड़ा मुसकाय !!२३!!

# भारतेन्द्रं-प्रन्यावछी

## मखार की दुसरी

कुंजन में मोहिं पकरी री।

ए माई री ढीट मोहन पिया गरे छागे

जो जो जिय आई सोई सोई करी री।।

मैं निकसी दृष्टि बेंचन कारन .
 जौचिक खाइ गही गिरघारन घरित रही री।

मेरो घरच्यी न मान्यो

बरजोरी कर चहियाँ घरो री।।

'हरीचंद' अति छँगर कन्हाई,

करत फिरत जज में मन-भाई,

जा जानी कैसे ऐसे डीट छँगर के घोखे फन्ट परी री।। १४॥।

### तरनीह-यंद

चमक से वर्ष के उस वर्ष-वरा की याद आई है।

बुटा है दम घटी है जॉ घटा जब से ये छाई है।

कीन सुनै कासों कहों सुरित विसारी नाह।

बदावदी जिय छेत हैं ए वदरा बदराह !!

घहुत इन जालिमों ने आह अब आफत उठाई है।

कहो पथिक कहियो इती गिरवारी सों टेर!

हम मत छाई राधिका अब यूद्ध अज फेर्स!!

-वचाओ जल्ब इस सैलाब से प्यारे युहाई है।

बिहरत बीतत स्थाम सँग जो पावस की रात!

सो अब वीतत दुख करत रोजत पछरा खात!!

-कहाँ तो वह करम था अब कहाँ इतनी क्लाई है।

बिरह जरी छिल जोगनिन कहै न उहि कह बार!

अरी आब मिज भीतरें बरसत आजु जगार!!

नहीं जुगलूं हैं यह बस आग पानी ने छगाई है।। छाछ तिहारे बिरह की छागी अगिन अपार। सरसें बरसें नीरहं मिटै न कर झंकार ॥ वसाने से है बढ़ती जाग यह फैसी लगाई है। वस बागन पिक बटपरा तकि बिरहिन मन मैन । कही कही कहि कहि एठै करि करि राते नैन ॥ गजब आवाज ने इन जालिमों के जान खाई है।। पावस घन कॅथियार मै रहा भेद नहि आन। राति शोस जान्यो परै छखि चकई चकवान ।। नहीं वरसात है यह इक क्यामत सिर पर आई है। पावक-मार वे मेह-झर दावक द्रसह विसेखि। हहै वेह बाके परस याहि हगनहीं देखि॥ .स्मी है जिनकी की तुमसे वस उनकी मौत आई है।। घरवा होहिं न अछि यहै चुओं घरनि चहुँ कोव । बारत सावत बगत को पावस प्रथम पर्योद ॥ नहीं बिजली है यह इक साग बावल ने लगाई है। वेई चिरजीवी अभर निघरक फिरौ कहाड । ब्रिन विक्ररे जिने के न इहि पांचस आयु सिराइ ॥ - यहाँ तो जॉ-बळव हैं जवसे सावन की चढ़ाई है। बामा मामा कामिनी कहि बोळी प्रानेस। प्यारी कहत छजाव नहिं पावस चछत विदेसं ॥ मला शरमानो कुछ तो जी में यह कैसी दियाई है। रटव रटव रसना छटी तुषा सुक्षिये अंग। तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग।। विकों पर खाक उड़ती है मगर मुंह पर सफाई है।। बरिक्ष परुख पाइन पयद : पंखा करो द्रक ट्रक ।

# भारतेन्द्र-प्रन्थावङी

तुल्सी परो न चाहिए चतुर चातकहिं चृक् !!

चवाँ पर तेरे आशिक के मला कव आह आई हैं !

ढुक्तित घरनि लिख वरिस जल घनड पसी ने च्याय !

ढ़क्तित घरनि लिख वरिस जल घनड पसी ने च्याय !

ढ़क्तित घरनि लिख वरिस जल घनड पसी ने च्याय !!

खुद्दा ने बुत तेरी पत्थर की वस छाती वनाई है !!

जो घन वरसे समय सिर जो भिर जनस उद्दास !

तुल्सी जाचक चातकहि तक तिहारी च्यास !!

सिवा खंडर यहाँ कव प्यास पानी से चुद्दाई है !

चातक तुल्सी के मते स्वातिह पियं न पानि !

प्रेम-प्रपा चाढ़त मली घटे घटेगी कानि !!

शहीदों ने तेरे वस जान प्यासे ही गैंबाई है !!

ऐसो पावस पाइह दूर वसे जलराइ !

आह बाई 'हरिचन्द' क्वीं लेह न कंठ लगाइ !!

'रसा' मंजूर सुक्को तेरे कदमों तक रसाई है ॥२५॥

### राग महार

वृन्दावन करो दोउ सुख-राज ।
किरो निसंक दिए गल-विद्याँ छीने सखी-समान ॥
विद्दरो कुंन कुंन तर तर तर पुलिन पुलिन तिन छान ।
प्रति छन नए सिंगार बनाको सनी सकल सुख-सान ॥
छिन छिन वदी प्रेम प्रेमिन की पुरबहु सगरी कान ।
'हरीचंह' की रानी (श्री) रावे गोपराज महराज ॥२६॥

भींजत सॉवरे सँग गोरो । अरस परस वातन रस भूछी बाँह बाँह में नोरी ॥ कृत्म तरे ठाढ़े दोउ ओड़े एकहि अरुन पिझोरी । चुअत रंग अँग वसन छपटि रहे भींजि भींजि दुहुँ खोरी ॥ जल्कन स्नवत सगवगी अलकन करत जुगुल चित-चोरी ! गावत इंसत रिमावत हिलि-मिलि पुनि पुनि भरत अँकोरी !! वरसत घेरि घेरि घन उमेंगे चपळा चमक मचो री ! बोळत मोर कोकिळा तर पर पवन चळत मकमोरी !! अति रस रहस बद्ध्यो बुन्दावन हरित मूमि तर खोरी ! 'इरीचन्द्र' छवि टरत न हम तें निरखि भीजती जोरी !!२७!!

वर्षा में कोड मान करत है

त् कित होत सखी री क्यांनी ।

यह रितु पीतम-गर छागन की

त् रूसत कित होइ स्थांनी ॥

देख्नु न कैसी झुड ॲिंध्यारी

वरसि रह्यो रिमिक्तम छख्नु पानी ।

'हरीचन्द' चिंछ मिछ पीतम सों

छट न रित-ग्रुख पिय-मन-मानी ॥२८॥

हरपावत मोरवा कृषि कृषि । पावस रितु वरसत कछ वादर पवन चडत है झूकि झूकि ॥ पिय वितु जानि अकेडी मो कहूँ देत मदन तन फूँकि फूँकि । 'हरीचन्द' वितु हरिकामिनि के चठत विरद्द की हुकि हुकि ॥२९॥

पिष्ठवात गुजरिया, घर में खरो । अव छिंग स्थाम सुंदर निह्न आए हुखदाइनि भइ रात ॲघरिया।। वैठव चठत सेज पर मामिनि पिय बिन मोरी सूनी अटरिया। 'हरीचन्द' हरि के साववही विस गई मोरी उजरी नगरिया।।३०।।

दियो पिय प्यारी को चौँकाय। सुख सोये मिळि जुगळ सटारिन संग संग ळपटाय॥

# भारतेन्द्र-ग्रन्थावछी

इन घन गरिज बरिस बूँदन दिये कॉन्डी नींद जगाय । अलसाने निहं चठत सेज तें भींजि रहे अरुकाय । 'हरीचन्द' छतना लें कीनों क्योंहूं बचन खपाय ॥३१॥

हरत नहिं घन सों रित-रस-माते। हासी घरिस गरिज घहु मॉिंतन टरें न बीर तहाँ ते।। गिरवर अटा मुहाविन छागत वन दरसात जहाँ ते। सहँई जुगळ छपटि रस सोप नीद भरे अळसाते॥ रस-भीने आळस सों भीने भोने जळ वरसाते। औरहु गढ़ अळिंगन करि के सोप मुखद मुहाते॥ भोर भयो निंह गिनत सखी-गन ळिल के कछु सकुचाते। 'हरीच-द' घन दामिनि हारी जीति जुगळ इतराते॥३२॥

प्रीत तुन प्रीतम की प्रगटैये।
कैसे के नाम प्रगट तुन छीजे कैसे के विषा सुनैये।।
को जाने समुद्दी जग जिन सों खुछि के भरम गॅवेये।
प्रगट हाय करि नैनन जल भरि कैसे जगहि दिखेये॥
कबहुँ न जाने प्रेम-दीवि कोच सुख सों बुरे कहेये।
'हरीचन्द' में मेद न कहिये मले ही मौन मरि जैये।।३६॥

आजु मळक प्यारे की छखि कै मो घर महा मंगछ मयो आछी । जद्यपि हो गुरुजन के मथ सो नीके नहि चितए वनमाछी । एठे कुंज सो मरगजे वागे जागे आवत रित-रत-साछी । हों भय सों सिखयन के चितई छोचन मिर निहिं रोचन छाछी । एनहूँ तैन कोर हॅसि चितई मन से गए ठगौरी वार्छी । 'ह्रीचन्द' भयो मोरहि मंगछ कारज है है सिद्ध सुखाछी ॥३४॥ इमारी भी राघा महारानी । तीन लोक को ठाकुर जो है वाहू की ठकुरानी ॥ सब ज़ज की सिरवाज लाडिली सिखयन की सुखदानी । 'हरीबन्द' स्वामिनि पिय कामिनि परम कुपा की खानी ॥३५॥

मकार सेमटा

पियक की प्रीति को का परमान ।
रैन वसे इत मोर चले उठि मारि नैन को बान ।।
ये काहू के मये न होचेंगे स्वार्य लोमी जान ।
'इरीचन्द' इनके फन्दन परि बुधा गॅवेंचे प्रान ।।३६॥

हिंहोरना खाजु झकोरवा छेत । भुछत स्थामा-स्थाम रॅंग-मरे छपटि बढ़ावत हेत ।। बरसव धन तन काम जगावत गावत तारी हेत । 'हरीचंद' करुझे पिय प्यारी बीर सुरत-रन-सेत ॥३७॥

परन

वेरि वेरि वन आए कुंज कुंब क्राइ वाए
ऐसी या समय कोच मान करें वावरी !
देखि तो कुंज की सोमा बोळि रहे मोर
कीर हरी भूमि मई संग चिळ खाद री !!
पानस रिद्ध सवें नारी मिळें पीतम सो
त् ही जनोसी एतो करत चवाद री !
'इरीचंद' विख्हारी मग देखें गिरवारी
व्द्ध च्छ प्यारी मित बात बहराद री !!३८!!

दोड मिछि बाजु हिस्रोडे झूठैं। कंचन संग्र फूस सों बांबे सोमित सुमग करिदी-कूटैं॥

# भारतेन्दु-अन्याबन्डी

मुख्यत चहुँ हिसि नवछ नागरी सोभा को रितहँ नाई न्हें। गावत हँसत हँसाड रिझावत पिय-छिन किता मन ही मन फुछैं॥ चढत चपढ़ हग कोर परसपर मेटन किटन महन की स्हें। 'हरीचन्द्र' छिन-रासि पिया-पिय द्रस्तत ही जिय दुख उनम्हें।।३९॥

### राग देवा

हिंदोरा कौन झूने थारे छार । तुम अटपटे थारी झूडन अटपटी हैं तो घणी सुकुमार ॥ तुम झूढों थाने हूँ जू सुखाऊँ थारो चरित अपार । 'हरीचंद' ऐसी कहें छे राधिका मोहन-प्रान-अघार ॥४०॥:

### कत्रही

होड झुछें आजु छिछत हिंदोरे सिखयाँ।
छित सोमा मेरी मुनो री सिराना खेंसियाँ।।
फूछ फूछ बहु कुंज मुकि रहीं दिख्याँ।
वहाँ घोछें मोर कोकिछा गावत अछियाँ।।
पर्र मंद्र मंद्र पुद्धी दीने गछ-विद्याँ।
अवाम भींजत वचार्ने प्यारी करि छिद्धियाँ।
छित बादो अनुए तहाँ तीन घरियाँ।
तन मन 'हरिचन्न' बिड्झरी करियाँ।।

भारत में एहि समय भई है सब कुछ विनहिं प्रमान हो दुइ-रंगी। आप्रे पुराने पुरानहिं मानें आप्रे मए किरिस्तान हो दुइ-रंगी॥ ह्या तो गड़हा को चना चढ़ावें कि होइ ज़्यानेंद् जायं हो दुइ-रंगी। क्या तो पढ़ें कैयी कोठिवर्लिये कि होड़ बरिस्टर घाय हो दुड़-रंगी ॥ एही से भारत नास भया सब , जहाँ तहाँ यही हाल हो दुड़-रंगी । होड एक सत साई सबै अब छोईहु चाल कुवाल हो दुड़-रंगी ॥४२॥

सखी चलो री कदम्ब तरे छोड़ि काम घाम । धुर्ले रमिक हिंडोरे जहाँ राधा-धनश्याम ॥ धोमा देखिकै सिराने नयन पूरे मन-काम । 'हरिनंद' देखो चरझी गरे में वर्न - बाम ॥४३॥

एरी सत्ती शुल्त हिटोरे स्थामा-स्थाम निर्लोको वाकदम के तरे। एरी सोमा देखत ही नित आने निरिष्ठ सोहैं हरे हरे॥ एरी तहाँ रमकत ज्यारी सुद्धे निये नोह पिय के गरे। एरी कृति देखत ही 'हरिचन्द' नैन मेरे आवत मरे॥४४॥

> देखो मारत ऊपर कैसी छाई कजरी। मिटि घूर मे सपेदी सव आई कजरी॥ हुज वेद की रिचन छोड़ि गाई कजरी। नुप-गन छाज छोड़ि सुंह छाई कजरी॥४५॥

तोरे पर मए मतबार रे नयनवाँ। छोक-छाज-जस-मजस न मार्ने सरस रूप रिम्रवार रे नयनवाँ॥ महिरा प्रेम पिये मतबारे सब से करत विगार रे नयनवाँ। 'इरीचंक' पिय रूप दिवाने करत न तनिक विचार रे नयवनाँ॥४६॥

## भारतेल्दु-अण्यावळी

वितु सॉवरे पियरवा .जिय की जरिन न जाय। जिय निर्दे वहळत प्रान-प्रिया-बितु कीने छाख उपाय।। काछे वादर देखि विरह् की हूक चठत जिय आय। 'हरीचन्द' स्थाम वितु वादर उछटी आग देत दहकाय।।४७॥।

बेजुरी चमिक चमिक हरवावै मोहिं अकेली पिय वितु जानि । ..द्र गरिज गरिज अति वरजै पॅच-रॅग घतुही तानि ।। गेरवा वैरी कड्सा गार्वे मनमय-विरद्द बस्तानि । पेय 'हरिचंद' गरे छगि मरत जियाओ अरज लेहु यह मानि ॥४८॥ः

काहे त् चौका छगाय जयचंदवा ।

अपने स्वारय भूछि छुमाए

काहे चोटी-कटना बुछाए जयचंदवा ।

अपने हाथ से अपने कुछ के

काहे तैं जड़वा कटाए जयचंदवा ॥

फूट के फछ सब मारत बोए

वैरी के राह खुछाए जयचंदवा ।

और नासि तैं आपो बिछाने

निज मुँह कजरी पुताय जयचंदवा ॥४९॥

द्रै सोमनाथ के मंदिर केहू छागै न गोहार। दौरो दौरो हिंदू हो सब गौरा करे पुकार॥ की केहू हिंदू के जनमछ नाही की जरि मैळे झार। की सब आज घरम चिंज दिह्छें मैळें तुकक सब इक बार॥ केहू छगछ गोहार न गौरा रोवें जार-बिजार। अब जग हिंदू केहू नाहीं झूठै नामें के बेबहार॥५०॥ धन धन भारत के सब बन्नी जिनकी सुजस-धुजा फहराय !

मारि मारि के सन्नु दिए हैं लाखन वेर मगाय !!

महानंद की फीज सुनत ही हरे सिकन्दर राय !

राजा चन्द्रगुप्त ले आए वेटी सिल्यूकेस की जाय !!

मारि बल्लूचिन विक्रम रहे शकारी पदवी पाय !

धापा फासिम-चनय सुहम्मद जीत्वी सिन्धु दियो धतराय !!

आयो मार्मू चिंदु हिंदुन पे चौदिस वेरा सैन सजाय !

खुम्मानराय तेहिं वाप-सार लेखि सब विष दियो हराय !!

लाहीर-राज जयपाल गयो चिंदु खुरासान पर घाय !

दीनो भान अनन्द्रपाल पर झॉक्यों हेस घरम नहिं जाय !!५१!!

### भुवपद महार

मायो पावस प्रचंड सव जग मैं सचाई घूम
कारे घन घेरे बारो ओर छाय।
गरिज गरिज सरिज तरिज बीजु चमक चहुँ दिसि
सो बरस्त जल-घार छेर घरिन क्रिपाय।।
मोर रोर बाहुर-रव कोकिल कल मीगुर मनकारन
मिलि चारहु विसि तुम कलह घोर सी मचाय।
'हरीचंद' गिरिघारी राघा प्यारी साथ लिये
पेसी समै रहे मिलि कंठ लपटाय।।५२।।

वेरेई पथान-हित पावस प्रवळ थायो चिठ चिळ प्यारी देखि छाई ॲपियारी मारी। पथ हिखाइ दामिनी रही चमके तेरे गवन हेत रवन संग मिलै क्वों न निसि खि छारी कारी॥ गोप सबै गेह गए है गयो इकन्त कुंज सीरी पौन चिळ रही देखि प्यारी प्यारी।

## भारतेन्द्र-प्रम्याक्डी

'हरीचंद' मान छोड़ि छठि चलु साथ मेरे बैठे बाट हेरि रहे पिय गिरसारी बारी ॥५३॥

क्याक मकार तिताका

य घिरि विशि कै मेववा बरसै,
पिय बितु सोरा जियरा तरसै।
चड़ी बड़ी बूँदन वरसत घायो घेरि घेरि
चहुँ विसि तें झायो चपछा बसकि सेरे शन परसै॥
झोंकत पवन जोर पुरवाई अति ऑघियारी कहूँ
पंथ न छसाइ इत चत जुगर्नू चमकत दरसै।
'इरीचंद' पिय गरवों छगाओं सेरे तन की सपन
बुझाओं नोहि सिछि सेरो तन सन इरसै॥५४॥

वूसरी चाछ की

वेस्तो बूँदन वरसै दामिनि चमकै विरि

व्याप वदरा गरें से लग जाओ।
चन की गरज सुन चमगत मेरो लिय .

ऐसी समै मोदिं मत तरसाओ॥
मिर गई नदी मूमि मई हरी हरी

मग मए अगम दूर मत जाओ।
'हरीचंद' वल्हिश्री मिलो प्यारे गिरघारी
पूरो मनोरख तपत जुलाओ॥ देखो०॥१५॥

क्याक सकार शास झमक

 पिया बिहा बिरइ-बरसा आई।
सभन भन दासिनि दमकि संग चमकि जुगुन्

 रमिक बद्दन समकि बरसत बूँद स्रति मह आई।

रैन कारो बरारी मारी छाई मेंबारी विज्ञ पिय विहारी गिरवारी के प्यारी घवराई। 'हरीचंद' न धीर धरे पीर मई भारी बनवारी बिना सुरमाई॥५६॥

। स्रदासी मछार आदा वा विवाश

यह रितु रूसन की नहिं प्यारी ।
देखु न बाय रहे चन मुकि मुकि भूमि छई हरियारी ॥
सीरी पवन चछत गरुई है काम बढ़ावन-हारी ।
वन चपवन सब मए मुहावन औरहि छवि कुछ घारी ॥
पूछी खुदी माछवी महॅकी मुनि कोकिछ किछकारी ।
छहिक छहिक छपटी सब बेळी पीतम-गळ मुज हारी ॥
सगन मए बढ़ जीव सबै जब तब रूँ रहित क्यों न्यारी ।
ईरीचंद्र गर छगु पीतम के गाढ़े मुझ मरि नारी ॥५॥॥

सावनी पिय विज्ञ सब्ती नींद न धावै सोंपिन सी मई रैन । ज्याकुछ तक्ष्मूँ सकेछी पीतम विज्ञ निहं चैन ॥ कैसे मै जीकें विज्ञ ज्यारे ही बरसत टप टप चैन । हिरीचंद्र' कटत न सावन मारत मोहन मैन ॥५८॥

ष्ठरपत टोड़ी वा गौड़ मकार चौताछा वावेई वावेई तावेई नाचे री मदन-मोहन रास रंग वचुन संग छाग डाँट छेत स्रप-तिरप महामोव बढ़ यो ऋज-जुवित-मध्य आनन्द रॉचे री। सतवा वत्रधा वत्रधा बाजे सुदंग स्रस्स विकटमा विकटमा विकटमा छवि छिस महा मोद गाँचे री।।

## मारतेन्द्र-प्रन्यावर्छा

अछाग छाग छेत गावत गुनिजन वंद्यान वान मान वॅथ्यों थिरक्यों छय विच विच वाजें सुरिंछ सुख सॉर्चे री। छनि छित शिव मोहे आय नाचत डमरू बजाय डिमि डिमि डिमि डिमिर जिस तहाँ 'इरीचंद्' विमछ वॉर्चे री॥ तायेंड्०॥५९॥

छावनी

वरसारितु सिख सिर पर आई पिय विदेस छाए । हमें अकेडी छोड़ आप कुवरी सों विख्याए ॥ सैंडेस भी नहिं भेजवाए।

वादे पर वादा झूठा कर अब तक नहिं आए ! विथा सो कही नहीं नाती।

पिया विना में व्याकुछ तड़पूँ नींद नहीं आती।। रात अँघेरी पंच न सूब्र घोर घटा छाई। रिमझिम रिमम्मिम बूँदें वरसें झोंके पुरवाई॥

पपीहन पी पी रट छाई।

सुधि कर पीतम प्यारे की मेरी अँखियाँ मरि आई। बिरह से हरकी सखि झवी।

पिया विन में ज्याक्कल तहपूँ नीव नहीं आती। वाग वनीचे हरे मरे सब फूली फुलबारी। भरे तलाव नहीं नद नारे मिटी राह सारी।

विपति वह पड़ी सखी भारी।

कैसे आर्वे मोहन उन विन व्याकुछ में नारी। यात्र कर नवियत घवराठी।

पिया वित में व्याख्यक तक्ष्मू नींद नहीं आती। जुर्गानु वसकें चार हिसा में भई बड़ी सोमा। हरी मूमि पर बीर-बहुटी देखत मन छोमा ॥ नए नए विरक्षन के गोमा। हेस्त हेस्त के कामहेब मेरे जिय मारी चीमा ॥ हुई जोबन-मद से माती। पिया विना मैं च्याकुळ तहपूँ नीव नहीं आवी ॥ वरसा रित में पीवम के संग फिरें सभी नारी। **श**र्के वागो जाय हिंहोरा गावें दे तारी II पहिन के रेंग रेंग की सारी। मैं किसके सँग सोऊं असी री विपति वडी मारी ॥ कहें क्या तवियत उहराती। पिया बिना मैं व्याकुछ तद्पूँ नीव नहीं आती !! बाहर बोर्ड नार्चे मोरा बरसा रितु जानी। विजुली समकै वाद्छ गरजै वरस रहा पानी ॥ सेज सूनी छिल पिंड्रतानी। हाअ पटक पाटी पर रो रो पिय बिन बिळखानी। कोई नहिं आकर समझाती । पिया विना मैं व्याक्कल तहपूँ नींद् नहीं आती ।। कहाँ आऊँ क्या करूँ कोई ततवीर न दिखलाती। स्त्रकी द्वार पर राह देखवी भीजत पञ्चवाती ॥ न मेजी अब तक भी पाती। 'हरीचंद' को जाके कोई इवना वो समझावी। कटे कैसे दुख की राती। पिया विना मैं व्याकुछ तहपूँ नीव नहीं आती ।।६०।। वारह सामा पिय गए विदेस संदेस नहिं पाय सखी मन-भावनी ।

भद्रा छगी नद्रा चुमिह रहे विपति यह धनई नई। वितु स्थाम सुंद्र सेज सूनी देख के व्याक्रछ मई।।

सावन सुद्दावन दुख-बद्दावन गरिज घन घन घेरहीं। चामिनि दमिक जुगुनूँ चमिक मोहिं दुखी जान क्रेरहीं।। पिद्दा पिया को नाम रिट रिट काम-अगिन जगावई। वितु स्थाम सुंदर सेज सूनी देख के व्याकुछ गई।।

भावों अंधेरी रात टपके पात पर पानी बजै। डिर काम के भय झुन्दरी मिळि नाह सेां सेनिया सजै॥ मैं भींजि सारग देखि पिय को रोय तिन आसा दई। विज्ञ स्थाम झुंदर सेज सूनी देख के ज्याकुळ मई॥

सिक कार मास छन्यौ सुद्दावन सबै सॉझी खेळहीं। निसि चन्द पूरन चॉदनी में नाह गह गुज मेळहीं॥ मोहिं चॉदनी मईं धूप रोधत रात बीति सबै गईं। वितु स्थाम सुंदर सेज सुनी देख के व्याकुळ मई॥

कातिक पुनीत नहाइ सब दै दीप विजयारी करें। हम प्रान-पिय-बिनु विकल बिरहागिनि दिवारी सी जरें॥ व्यधियार पिय बिनु हिए शौपड़ कौन हॅसि हॅसि खेलई। बिनु क्याम सुंदर सेज सुनी देख के व्यक्तिल भई॥

अगहन छग्यो पाला पङ्ची सब छपटि पियसों सोवहीं। बिनु प्रान-प्रियतम मिले हम करि हाय बहु विधि रोवही।। दो भए बिन इक रैन आली लाख लुग सी लागई। बिनु स्थाम सुंदर सेल सुनी देख के व्याकुल भई।।

सिस पूस लाग्यो रूस बैठे प्रानिपय और कहीं। यह रात जाड़े की बिना पिय साथ के बीतत नहीं।। उन निठुर सब सुख झीनि हमरो राह मधुबन की छईं। विज स्थाम सुन्दर सेज सूनी देख के व्याकुछ महै।। सिंख माघ से कोयळ छहकी काम को लागम मयो। फ़छी वसन्त सखेत सरसों बाम बन बौर यी नयो।। थह पंचमी विहवार की मई हाय दुखवाइनि वृद्दी विज क्याम संबर सेज सूनी देख के व्याक्रळ मई।। फारान महीना मस्त सब मिळि निळज गारी गावहीं। हारें अवीर गुलाल चोवा रंग संग स्ट्रावहीं ॥ विसु प्रान-पिय मैं आप विरहिनि होय होरी जरि गई। वितु स्थाम संदर सेज सनी देख के न्याकुछ सई ।। सिख चैत चाँदनि छगी ससद वसंत ऋतु वन आह्यो । घटके गुलाब सुद्दावने जग काम को बल छाइयो ॥ वितु प्रानिपय दुख दुगुनं मयो मनो साज सह विरहिनं नई । वितु स्थाम सुंदर सेल सूनी देख के व्याक्कल मई।। वैसास मास बरम्भ भीषम औरह दुस बाद्ही। इक वो वियोगिन आप द्जे तुसह श्रीषम डाढ्ही ॥ वन नवो परछव कास-बान समान घर वेघा दुई। वितु स्थाम मुंदर सेज सूनी देख के ज्याकुछ भई।। सिख जेठ मे दिन मयो दूनो कटत कोऊ विधि नहीं। वन पात पातन हुँहि हारी नहिं मिछे प्यारे कहीं। पाती न पाई क्याम की सिख वयस सब योही गई। बितु स्थाम सुंदर सेज सूनो देख के व्याकुछ मई।। इसि खोजि बारह मास पिय को हारि मासिनि मौनही। घरि रूप जोगिन को रही बौछन्द करि इक मौनही।। 'हरिचंद' देख्यो जगत को सब एक पिय मोहन-मई। वितु स्थाम सुंदर सेज सूनी देख के व्याह्मळ मई ॥६१॥:

## भारतेन्द्-प्रन्यावली

### कनञी

मोहिं नंद के केंबाई वेखनाई रे हरी ।

बहे पुरबाई औ वद्दिया झुकि आई रामा,

कुंत में खुखाई इतराई रे हरी ।

केंसिया बजाई सुनि सत्ती प्रिठ आई रामा,

सब झुरि आई रस बरसाई रे हरी ।

माववी मी जाई जिय अति हुळसाई रामा,

कर्ता सुनाई मन माई रे हरी ।

निजु पर डाई प्यारी निय को छुमाई रामा,

नाहिं 'हरीवंद' पहराई रे हरी ॥६२॥

#### नजार्

हरि विनु काली वदृरिया छाई। वर्त्सत बेरि बेरि चहुँ दिलि तें द्यानिनि चसक जनाई।। कोडिल इडुकि इडुकि हिय नेरे विरहा-अगिन वद्गाई। वाहुर बोलत ताल-तलैयन नानहुँ कान-ववाई॥ कान देस छाये नेंद्र-नन्द्रन पातीह न पटाई। 'हरीचंद्र'-विनु विकल विरहिनी परी सेज सुरहाई।।६३॥

स्ति पिया की ऋतु आई।
पिया विना फिर पी पी करि के इन पापिन रह लाई।
किर बर्गी लुकि लुकि के आई विनित-टीन रिट बाई।
हेखि अकेडी कुटिल काम किर कींचि कमान बढ़ाई!।
किर बरसव वैसी ही बूँई चुँई हिन्सि सों झिर लाई।
किर बुखनही जमड़ि हियरा सों नैनन के नग आई!!
फिर चनकी चपला चहुँया में विरहिन छेरि टर्मा!
फिर इन नोरन बोलि बोलि के नोहन-सुवि लु हिवाई!

फिर ये कुंज हरे सए देखियत जह हिर फेलि कराई । 'हरीचंद' फिर विकल विरहिनां परी सेज सुरक्षाई ॥६४॥

फिरि आई वदरी कारी, फिर वर्डफेंगे पापी मान ।
वितु पिय वची फेर याही दुख देखन के हित नारी ॥
अति व्याकुळ तळफत कोच नाहिन कळु समुझावन-हारी ।
देखि दसा रोवत हुम-वेळी चीर सकत नहिं घारी ॥
कोकिळ-कृक युनत हिय फाटर्त क्यों जीवे युकुमारी ।
'हरीचंद' वितु को समुकाबे कहि कहि प्रान-पियारी ॥६५॥

मो मन स्थाम घटा सी छाई। बरसत है इन नैनन के मग पिय बितु बरसा खाई।। मन-मोइन विद्वारे सों सब जग सूनो परत छखाई। 'इरीचंद'-वितु प्रांत बचन को नाहि छखात चपाई।।६६॥

राग मकार, चौताका
त्याम चटा क्षाई श्याम ज्याम छुंज मयो
श्यामा-त्याम ठाढ़े वामै भीजत सोहै।
वैसिय श्याम सारी प्यारी वन सोहैं मारी
क्षिय श्याम सारी प्यारी वन सोहैं मारी
क्षित वेकि काम-वाम चंचलाहू मोहै॥
वैसोई मकुट मानों घन दामिनि पर
वग-पंगित वापै मोर नचो है।
'हरीचंव' विव्हारी राष्ट्रा अरु गिरघारी
सो क्षित कहि सकै ऐसी कित को है॥६७॥

राग मकार अनोखी तुड़ी नई एक नारि । पाक्स रितु मैं मान करें कोच छखि वो हुदै विश्वारि । जोगीहु बन घटा देखिकै घावत ज्यान विसारि ।।

## भारतेन्द्र-प्रन्थावळी

वड़े वड़े जानी वैरागी करत भोग तप हारि। तू कामिनि क्यों घीर घरत है यह अचरज मोहिं भारि॥ कर जोरे गिरघर पिस ठाड़े करत वहुत मनुहारि। 'ह्रीचंद' हठ छोड़ि दया करि मुज मरि कोप विसारि॥६८॥

### खंडिता

आजु वौ जॅमात प्रात दोऊ हम अबसाव मींजत भींजत बाब आप मेरे कॅगना। ब्रह्मटी पाग ते कुर्सुमी रॅग बरिस रह्यौ अकेबे कहाँ ते आए सखा कोऊ सँग ना॥ निस के वर्नादे जागे कौन विया-रस पागे देखो तो कपोळन पे रह्यौ कहुँ रॅग ना॥ 'हरीचंद' बिब्हारी देखिये जू गिरधारी नीड पट अक्ड्यौ है काहू को कॅगना॥६९॥

### सारंग

आजु त्रज बाजत महा वधाई ।
परम भेमनिषि श्री चन्द्राविष्ठ चढ़मानु नृप-जाई ।।
प्रफुळित भई कुंज दूम-वेळी कीरादिक मुख पाई ।
परम रिसक-वर नन्दळाळ-हित प्रगट भूमि पै बाई ॥
चन्द्रभानु नृप दान हेत बहु ह्य गय सकळ छुटाई ।
चन्द्रकळा रानी मुखदानी वाकी कूख सिराई ॥
आये नन्दादिक सब मिळिकै महीमान वर धाई ।
प्रगटी सखी स्वामिनी की त्रज सब मिळि नाचव गाई ॥
चंपक-ळता बहुरि चन्द्राविष्ठ ततया जुगुळ मुहाई ।
प्रगट त्रज मुतह तें दूनो करत चळाव बनाई ॥

गुप्त रूप कोच उपस्त नहीं कड़ु भेद न जान्यों जाई। 'हरीचंद' भी विट्टुड-पद छखि उपस्यों भेद सुखदाई।।७०।।

खाजु ज़ज दूनो वदृषी अनंद । भादों सुदी पंचमी स्वादी दुध प्रगटे जदु-चन्द ।। समज श्री गिरिधारन जू के छीछा छिछत समंद । रोहिनि माता उदर प्रगट मये हरन मक्त के दृंद ।। दान देत हमें नंद - जसुमित ह्य गय रतनन कंद । 'हरीचंद' खिंड सानंद फूळे गावत देव सुझंद ।।७१।।

### असावरी

श्रानंद-सागर आजु दमोंद्र चल्यों झज में प्रगटे आह कन्हाई । नाचत ग्वाळ करत कौत्हु हु हेरी वेत कहि नन्द दुहाई ।। ब्रिरकत गोपी गोप सबै मिछि गावत संगळचार वघाई । आनंद मरे वेत कर-वारी छन्ति सुरगन कुसुमन हर छाई ॥ देत दान सन्मान नंद जू खित हुछास कछु वरिन न जाई । 'हरीचंद' जन जानि आपुनो टेरि देत सब बहुत वधाई ॥७२॥

## यया-स्वि

भाखु मज होत कुछाइछ मारी । वरसाने दृषमातु गोप के श्री राघा अवतारी ॥ गावत गोपी रस में ओपी गोप बजावत तारी । आनंद-मगन गिनत नहि काहू देत दिवाबत गारी ॥ देत दान सम्मान मान जू कनक माछ मनि सारी । को जॉनत तासों बढ़ि पायत 'हरीचंद' बिटहारी ॥७३॥

बाजु वन ग्वाळ कोऊ नहिं जाई। कहत पुकारि सुनौ री मैया कीरति कन्या जाई॥ छातहु गाय सिगरि बच्छ मह सुवरत साँग सहाई। मोर-गंत मखनूल झुळ घरि केंग केंग चित्र कराई।। आजु उहरा माँचो सङ गालहु मिल्कि गीत वयाई। 'हरीचंद' वृपमानु वदा मों बहुत निक्षावरि पाई॥ १८॥

आर्नर सुन्न हेरि हेरि ।

अज-जन गावन रेन वजाये नचन निष्ठोंसी फेरि पेरि !!

उनसन गावन रेन वजाय कड़ अज सुन्दरि सुन्तों घेरि येरि ।

हेरी ने ने बोलन सबहां कैंच सुर सों टेरि टेरि !!

हिरकतहुँसन हुँसावन वावन सम्बन हिब-वृत होरि होरि ।

(हरीचंद्र' ऐसो सुल निरकत नन-मन बारत येरि वेरि !! । १९!!

आर्नेंद्र आञ्च भयो वरसाने जनमी राघा प्यारी वृ । त्रिसुदन सुखदानी ठकुरानी जनमी जनक-दुस्तरी वृ ॥ सुर नर सुनि जेहि ष्यान घरत हैं गावन वेद एकारी वृ ॥ मो 'हरिचंद' वसन वरसाने सोहन प्रान-अधारी वृ ॥ ४ ॥।

## रेगा विद्यान्ड

आजु मौन द्रपथातु के प्रगर्डी श्रीराचा !
दूरि सर्द है री सन्त्री त्रिमुदन की व्यवा !!
को किन को छिन किह सके कहु किह निर्दे आवे !
आतेंद्र अति परगट सयो दुन्त दूरि वहांते !!
डार्रीहें सन जन-गोपिका तन-मन-धन वारी!
हिरीचंद्र श्री राविका-पट पे विद्वारी !! !!!

मैर्द

आजु ती आनन्द्र सथी का पै कहि जार्ब ! झूर्कें सव गोपिन्दाछ इन क्य बहु डोर्कें !! वाद्शो अति हिय हुलास जय जब मुख वोर्ले । पिहिर पिहिरि सुरंग सारी आई जज-नारी ।। गार्ने हिय मोद भरी दे दे कर-तारी । दान देत मातु राय जाको जो माने ।। 'हरीचंद' आनंद भरि राधा-गुन गादै ।।७८।।

### कान्हरा

आई भारों की वंजियारी। कार्नेद मयो सकल व्रज-संदल प्रगटी श्री वृषमातु-तुलारी।। कीरति जू की कोल सिरानी आके घर प्यारी अनतारी। 'हरीचंद' मोहन जू की जोरी विघना क्रेंचरि सॅवारी॥७९॥

बाजु वरसाने नौक्त वार्जे । बीन सूक्ंग ढोळ सहनाई गह गह हुंदुिस गार्जे ॥ सब फ़ज-मंडळ शोमा बाढ़ी घर घर सब सुख सार्जे । 'हरीचंद्र' राघा के प्रगटे देव-वधू सब ळाजे ॥८०॥

आजु त्रज आनंद वरिस रही ।
प्रगट मई त्रिमुबन की शोभा मुख नहि जात कहाो ॥
आनंद-भगन नहीं मुधि तन को सब दुख दूरि वहाो।
'हरीचंद' आनन्दित तेहि इन चरन की सरन गहाो ॥८१॥

बाजु कहा नम भीर मई ? सजनी कीन फूळ बरसावे मुख की वेळि वई ? बाळक से चारह को आये ? तीन नयन को को है ? बोहि बघम्बर सरप ळपेटे जटा वरे सिर सोहै ? तीन चार अरु पंच सप्त पटमुख के मिळि क्यों नाचें ? वही जटा मुख तेज अनुपम को यह बेट्डि बॉचे ? बीन बजावित कौन छुगाई ह्रंस चढ़ी क्यों होछै ? को यह यंत्र बजाय रही है जै जै जै जै वोले ? को यह छिये तम्रा ठाढ़ो को नाचै को गावै ? इत आवे कोड बात न पूछत पुनि नम छौं चिछ जावे ? अति आचरज भरीं सब तन में बात करें ब्रज-नारी। अगट मई ह्यमानु राय घर मोहन-प्रान-पियारी। आनंद बढ़चो कहत नहि आवे किब की मित सकुवाई॥ राधा-क्याम-चरन-पंकज-रज 'हरीचंद' विछ जाई॥८२॥

आजु प्रकट मई श्री राघा आजु प्रकट मई । गोपिका मिछि घर-घरन सों भानु-नगर गई ॥ आइ नन्द्-जसोमित मिछि होत अधिक अनन्द । भानु वरसाने ह्रदय भो प्रगट पूरन चन्द ॥ होत जय जयकार वहि पुर देव वर्षे फूछ । 'हरीचंद' सब गोपिका के मिटे छर के शूछ ॥८३॥

### सारंग

आजु द्धि-कॉदी है वरसाने ।

हिरकित गोपी-गोप सबै मिछि काहू को निर्ह माने ॥

आनिन्द्र घर की सुधि मूछी हम को हैं निर्ह जाने ।

दिध-गृत-दूध डड़े लै सिर सो फिरहि अतिहि सरसाने ॥

वह आनंद कापै कहि आने मयो जौन महराने ।

श्री वहुम-पद्-पदा-कृपा सों 'हरीचंद्' कहु जाने ॥८४॥

क्खर्छी

क्याम-विरद्द में सूकत सब् जग हम कों क्यामिह क्याम हो इक-रंगी।

## वर्षा-विनोव

जमुना क्याम योवरघन् क्यामहि क्याम कुंज वन घाम हो इक-रंगो ॥ क्याम घटा पिक मोर क्याम सव क्यामहि को है काम हो इक-रंगी । 'हरीचंद' याही वे मयो है क्यामा मेरो नाम हो इक-रंगी ॥८५॥

#### मळार

सनत जाइ घरसत इत गरजत वे-काज । शुभ रस-छोमी मीत स्वारय के सुनहु पिया त्रजराज ॥ वामिनि सी कामिनि अनेक छिए करत फिरत हो राज। 'इरीचंद' निज प्रेम-पपीइन तरसावत महराज॥८६॥

पिय सँग चिछ री हिंहोरे झूछ ।
या सावन के सरस महीने मेटि अरी जिय सूछ ॥
देखि हरी मई मूमि रही सब वन-हुम-चेछी फूछ ।
यह रितु मांनिनि-मान-पवित्रत देत सबै उन्मूछ ॥
होत सँजोगिनि सुल विरहिन के हिए उठत है हूछ ।
'हरीचंद' चछ ऐसी समय तू मिछ गहि पिय सुज-मूछ ॥८७॥

राग मेरव

प्रात काल क्रज-बाल पनियाँ भरन चर्ला गोरे गोरे तन सोहै कुसुँभी को चद्रा । ताही समै घन खाए घेरि घेरि नम छाए दामिनि दमक देखि होत जिय कड्रा ॥ बोलत चातक मोर सीतल चर्ले झकोर जमुना चमहि चली वरसत सद्रा ।

# भारतेन्द्र-प्रन्थावकी

'हरोचंद' बिटहारी उठि वैठो गिरिधारी सोमा तौ निहारी चिट्ठ कैसे ख्राप बदरा ॥८८॥

खंडिता

प्रात क्यो उमिं आए कहा मेरे घर छाएं

ए जू घनश्याम कित रात तुम बरसे।
गरजत कहा कोऊ डर निह जैहें मागि

मुकि मुकि कहा रहे चली अटा पर से॥
सजल लखात मानौ नील पट घोड़ि आए

कही होरे दौरे तुम आए काके घर से।
'इरीचंद' कीन सी दामिनि सँग रात रहे

हम तौ तक्हारे बिना सारी रैन तरसे।।८९॥

### सारंग

आये ज्ञज-जन घाय घाय । नाचत करत कोछाह्छ सब मिछि तारी दे दे गाय गाय ।। जुरे खाइ सिगरे ज्ञज-वासी टीको घटु विवि छाय छाय । 'हरीचंद' आनंद स्रति वाद यो कहत नंद सो जाय जाय ॥९०॥

आजु सयो अति जानंद भारी।
प्रगटी श्री वृपमानु-दुलारी।।
गोपी सब टीको लै आवें।
सिल्लि मिल्लि रहसि वधाई गावें।।
नावत गोप देत सव तारी।
तन मन की कलु सुधि न सन्हारी।।
दान देति हैं मिन-गन दीरा।
हेम पटम्बर पीलर चीरा।।

मुख वाद् को तेहि जन अति मारी । 'हरीचंद' खवि कसि बल्हिरी ॥९१॥

आजु श्री वहम के आनंद ।
प्रगट सचे त्रज-जन-मुखदाबी पूरन परमानंद ॥
गावत गीत सवै अज-जनिता सोइत हैं सुख-चंद ।
वेद पदत द्विजवर वहु ठाड़े देत असीस मुखंद ॥
गुम रूप कोड प्रगट न जानत इडघर सव मुखकंद ।
गोपीताय सनाय-नाथ छस्ति मन बारत 'इरिचंद' ॥९२॥

आजु जल होत कोछाहर आरी।
नंदराय घर मोहन प्रकटे मक्त के मुसकारी॥
निव तित ते घाई टीको लै अति आकुळ जल-नारी।
निरस्तन कारन क्याम नवर ससि दमेंगी सिन सिन सारी।
गावत गोप घोप, मरि नाचत दे दे के कर-वारी।
वाजे वजत उड़त दिव मासन झीर मनहुँ घन वारी॥
दान देत नँदराय दमेंगि रस रतन घेनु विस्तारी।
'हरीचंद्' सो निरस्ति परम मुख देत अपनपौ वारी॥९३॥

परंख

एरी आज वाजै हे रंग वधावना । कीरवि-वहर-वह्यगिरि प्रगट्यो अहुत चन्द्र सोहावना ॥ आजु मुफ्छ अयो नन्द महोत्सव नर-नारी मिछि गावना । 'हरीचंह' वृषमानु बवा सों प्रेस वधायो पावना ॥९४॥

सारंग

कुंज कुंज रच बोलै महन मोहन जू को स्रोत व्यक्ता तामें हिंद सिह सोहै।

## भारतेन्द्र-प्रम्थावछी

तैसोई सघन घन छाय रहेउ नम
वीच देखत ही मनमय-मन मोहै॥
दीरत में फरहरत पीताम्बर
मन्न दामिनि घन नाचै।
खेत खजा वग-पाँति छवि कछु कहि न
जात निरस्तत अति मन आनंद राचै॥
दुम हुम कुंज कुंज चन चन
तीर तीर घृमत रथ फिरि आवै।
'हरीचंद' विंड जाय छिव देखि मुख
पाय तन मन घन सब बारिकै छुटावे॥१९॥

### विद्वारा

गावत रंग-वधाई सव मिल्लि गावत रंग-वधाई। कीरति के प्रकटी श्री राधा मोहन के यन भाई।। नर-नारी सब मिल्लि के आई गावत गीत सुहाई। 'हरीचंद' कल्ल जस वरनन करि वहुत निल्लावरि पाई।।९६।।

### राइसा

गावो सिख मंगळचार वधायो वृपमानु की !
मुनि चर्छा गृह गृह ते साजिन सबै सजाय ।
वरिन छुनि कछु कि न नाने चन्द्र उद्द्य भयो आय ।
भयो अति आनंद तेहि छुन कहो कापै जाय ।
ग्वाळ नाचें तारि है है देत बहुत बनाय ।।
एक गावत एक नाचत एक परसत पाय ।
गारि देत दिवाय सब को सुख कहाो निहं जाय ।।
देत सब कोऊ वधाई रतन वसन छुटाय ।
रंक भये छुनेर मानहु दान पाइ धवाय ।।

भयो जौन अनंद तेहि छन कौन पै कहि जाय । 'हरीचंद' बहुत दीनो दान तहाँ बुछाय ॥९७॥

सारंग म्बाल सब हेरि हेरि बोलें। कीरति के कन्या जायी यह सुख सो कहि डोलें।। आनंद-मगन गनत नहिं काहू माठ दही के रोलें। 'हरीचंह' को देव बचाई मक्टि मन मोलें।।९८॥

गावत सबै वधाय धाय ।
सानंद मरे करत कौत्हरू बहुधा यंत्र वजाय जाय ॥
गोपो आई मंगळ कर है कुमकुम मुखन ळगाय गाय ।
श्री-मुख लखि आनंदत सबही नयनन रही बलाय लाय ॥
रावल-गळी मुगन्धिन छिरको बहु विधि बसन विद्याय द्याय ॥
'इरीचद' सोमा लखि मुर नम तिय सब रही द्युमाय माय ॥९९॥

### यथा-द्वि

गोकुळ प्रकटे गोकुळनाथ ।
अमुदित छता गोवर्ढंन जमुना सब व्रजवासी किये सनाथ !!
इक गावत इक ताळ बजावत इक नाचत गहि गहि के हाथ ।
एक बसन पट देत बघाई इक ठावत बसि चन्दन माथ !!
आनंद उमगे गनत न काडू बाळ इत्त सब एकहि साथ ।
'हरीचंद' सुर फूळन वरषत सुक नारद गावत गुन-गाथ !!१००!!

#### पर्य

घर घर आजु वघाई वाजे। टीको छै आवित अञ-चनिता कीरति को घर राजै।। इक गावत इक करत कोछाइछ मजु पायो है राजे। 'इरीचंद' खबि कहि नहिं आवै कवि-सति या थळ छाजै।।१०१॥

# भारतेन्द्र-अन्यावछी

यया-रुचि चंद्रभात घर घजत बघाई। श्री चंद्राविक ज्ञ प्रकटाई ।। हरित भये तर पल्छव गोभा। क्रंज-भवन वाढी अप्ति शोमा।। बोलि चर्ठे कल कोकिल कीरा। होडी तिहि बन त्रिविघ समीरा ॥ उनये घन मन आनंद छायो। गर्जि मन्द् दुन्दुभी बजायो॥ मादौं सित पंचमी सहाई। स्वाती सोम पहर निसि आई॥ चंदकला की कोख सिरानी। चंद्राबिक प्रकटी सुखदानी। ग्रप्त भेव नहि कछ प्रगटायो । सो भी विद्वल प्रकट लखायो।। रूप प्रकट छवि नयन निहारी। 'हरीचंद' सर्वस बिहारी ॥१०२॥

रावी

चलो आज घर नंद सहर के प्रेस-अघाई गार्ने ।
सादों कुष्ण अष्टमी दिन श्री कुष्णचंद्र-जस गार्ने ॥
तोरन तनी पताका द्वारन भवन भीर सइ भारी ।
री ढाढ़िन कर पगन समेटे चलियो भवन मॅझारी ॥
जहाँ इन्द्र-चन्द्रादि देवता कर बाँघे हैं ठाढ़े ।
कीन सुनैगो आज हमारी प्यारी कर हित गाढ़े ॥
प्रेस-पंथ को पग है न्यारो ताते मन यह आवै।
'इरीचंद' लखि लाल लक्ड्इतो नव निधिरिधि सिधि पावै ॥१०३॥

बसीदा माई लेंडु हमारी वधाई । धन्य माग तेरे मुनु प्यारी जनस्यो क्लॅबर कन्हाई ॥ बिरजीवो जब छी जमुना-जल गंगा-जल सब देवा । जब छी घरा शकास और है जब छी हरि की सेवा ॥ तब छीं बिरजीवो जग मीतर 'हरीचंद' तब लाला । मंगल गीत बिनोद मोद मति संगल होइ रसाला ॥१०४॥।

डिबोरा रायसा

बुक्त राधा रंग भरी कुंज-दिखोरे आज। सँग सद सखी सुद्दावनी साजे सुन्दर साज ॥ शुलन आये मोइन सुंदर मदन सुरारी। गावत ऊँचे सर मरि सँग मिछि त्रज की नारी ॥ ताळ सुरज इफ सावज साथ पखावज चंग। वाजत छय सर साजत वीना और उपंग ।। विच विच वंसी गूजत मधुर मधुर वन-वोर। ध्रित सिन जास कोइलियन वकन मचाई रोर ॥ इक उतरत इक झूळव एक चढ्त तहें धाय। एक रहत गहि होरी दुजी देव मुलाई॥ इक नायत इक गावत एक बजावत तार। एक जुगक क्षवि करित के तल-मन सारत बार ॥ रमकिन मैं रंग वाद शी छवि कछ कही न जाइ। म्बेंटा छगि रहे बारन विविध वसन फहराइ॥ सोमा को कहि भाषे शुलत वादी जीन। 'हरीचंद' छिल छिल के कवि-मति रसना मौन ॥१०५॥

बिहान नाचित वरसाने की नारी । जिनके पर प्रकटी श्री राघा मोहन-प्रान-पियारी ॥

## भारतेन्द्र-प्रम्थावङी

नाचत शिव सनकारि सुनीञ्चर नारहादि ब्रतवारी । नाचत बेर पुरान रूप घरि हारत तन-मन वारी ॥ अति आनंद बढ़ची वरसाने शकटी श्रीष्ट्रपभान-कुमारी । 'ह्रीचंद्र' आनन्दित अति मन होत निरस्ति बल्हिहारी ॥१०६॥

नन्द्र यवार्ड वॉट्स ठाड़े।
भई मुता यावा भातुराय के प्रेस-पुलक तन वाढ़े।।
काह को सोना काह को रूपा काह के मिन-गन दीनों।
जिन जो मॉन्यों दिन सो पायों कहाों सबिन को कीनों।।
काहु को घेतु वसन काह को दियां सबिन मन-भायों।
खानंद्र भयों कहत नहिं आवें 'हरीचंद्र' जस गायो।।१०७॥

नागरी मंगळ रूप-निधान । जब तें प्रकट भई वरसाने छायो आनंद महान ॥ दिन दिन मुख इमइत घर घर में छन छन होत क्रम्यान। 'हरीचंद' मोहन की प्यारी रावा परम मुजान ॥१०८॥

#### यलार

पिय विन वरतत आयो पानी । चपछा चमकि चमकि डरपावत मोहिं सकेडी जानी !! कोयड कुक सुनत जिय फाटत यह वरपा दुखदानी । 'हरीचंड' पिय ज्याम सुँदर विजु विरिद्धित भई है दिवानी!!?०९!!

## मारंग

त्रज्ञ-जन कॉवर जोरि जोरि । आये मन-भाये लं दिव घृत निज्ञ निज गृह तें बारि बारि ॥ गोपी आई गीतन गावत पाईँ परत सुर छोरि छोरि । करत निछावरि देखि प्रिया-सुख तन के भूपनछोरिछोरि ॥ द्वि-कॉदी साच्यो ऑगन मे देत माठ सब फोरि फोरि। क्ट्र क्यटत खात मिठाई वारत क्षित्र में कोरि कोरि॥ गिनत न कोऊ काद्यू को कक्क पट मूपन दै तोरि तोरि। 'इरीचंद्' सुख कद्दत न जावै आनंद् बाद्यो खोरि खोरि॥११०॥

## राग मकार हिंदीका

गिरघरछाछ हिंखोरे स्त्तें। पंच-रंग फूछ हिंढोर वनायो निरित्त निरित्त जिय फूर्छें।। को किह सके मईं जो सोमा कार्छिदी के कूर्छें। 'इरीचंद' यह कौतुक छिलके देव विमानन मूर्लें।।१११।।

राय परन एजी आज झूळै छे स्थाम हिंदोरे । हुन्दावन री सधन छुंज मे जमुना जी छेतॉ हछोरे ॥ सँग थारे हुषमानु-नन्दिनी सोहै छे रॅंग गोरे । 'हरीचंद' जीवन-धन बारी मुख छखतॉ चित चोरे ॥११२॥।

इसन कमल नैन प्यारी झूलै मुलावै पिय प्यारी । कवहुँक होटा देव कवहुँ लगावै कंठ कवहुँ संवारत सारी, करत मनुहारी ॥ कवहुँ संगश् तौसोमा देखि देखि फूलै कवहुँ लग्नर होटा देव मारी मारी, दरत सुकुमारी । 'हरीचंद' विवहारी सुकि काई घटा कारी वरसव घोर वारी मुकुट, क्षावव गिरिधारी ॥११३॥

राग अवानो सावन भावत ही सब द्वुम नए फूछे ता मिष सूळत नवळ हिंबोरे। वैसिय हरित भृमि तासे बीरवधू सोहं तैसीये छता जुकि रही चहुँ कोरे॥ तैसोई हिंडोरो पँच-रँग बन्धा सोहत तैसी ही ब्रज-वधू घरे सब ओरे। 'हरीचंद्र' विहारी ताप ब्रुटेरावाण्यारी मोहन सुरुषे ब्रोटा देत बोरे थोरे ॥११४॥

## दारह-मासा

मास असाइ उमिंड आए बहुरा ऋतु वरसा आई। वांडे नोर सोर चहुँ दिस घन-बार घटा छाई॥ पपीइन पो पी रट छाई। भयो अरन्म वियोग फिरी जब काम की इहाहै।। देखि मेरी विविचत बदरावी। कैसे रैन कटे बिज पिय के नींड नहीं कावी !! सावन साम सुद्दावन छाँग मन-भावन नाहीं। शुर्के काके संग हिंहोरा देकर गळ-वाहीं।। वरसि वन क्रंजन के साहीं। कीन बचार्व आप शींजि मोहि रखि अपनी झाँहीं ॥ याद् करि इरकत सक्ति छाती। कैसे रेन कटें विज पिय के नींड नहीं आर्जा !! भारों मास सेंबेरो छित के रही धीर खोई। ज्याकुछ सुने घर में तङ्गूँ पास नहीं कोई।। मकेडी में सेजॉ ·वृंद् मत्मक दामिनी चमक छखि के करवट रोड़े !! विथा सो नहीं सही नावी। कैसे रैन कटें बित पिय के नींट नहीं आती !!

कार मास सब सोंझी खेठें सरद विमरू पानी। मै व्याक्कल वितु प्रान-पिया के कहत न मुख वानी।। चंडोरी रात न मन मानी।

भन्दा बळटी अगिनि छगावे भोहिं विरहिनी जानी ॥ कोई करवट नहिं कछ पाती ।

कैसे रैन कटै विद्यु पिय के नीव नहीं आदी !! कातिक मास पुनीत जानि सब न्हाती वृज-नारी ! मानि दिवाडी दीप-वान के करती विजियारी !! विया विन मेरे अधियारी !

मई वियोगित ज्याकुछ मै सब रैन चैन हारी ॥ विपति यह सही नहीं जाती।

कैसे रैन कटै वितु पिय के नीद नहीं आती ।। अगहन आया सब मन आया पड़ा जोर पाछा। छपटि छपटि पीतम से सोई घर घर में वाछा।। ओड कर शास्त भी दसासा।

मै यर बीच अकेडी तहपूँ विना नंब्डाडा !! मई सौ जुग की इक राती !

कैसे रैंन कटे वितु पिय के नीय नहीं आती !! पूस भास में सीत जोर है दुगुन रात होती ! विना पियारे प्राननाथ मैं किससे छपट सोती !! सेक सनी लखि के रोती !

वङ्प वङ्प कर् विरह-चोम में किसी माँवि ढोवी ॥ मई मेरी पत्यर की छाती ।

कैसे रैन कटै बितु पिय के नीड़ नहीं आदी ॥ माच मास में मदन जोर मयो रितु वसंत आई।

वीरे वीर फूछ वन फूछे मोरन रट छाई॥ फिरी जग काम की दहाई। कोकिल कृक मुनत जिय दरकत मुरद्धित घषराई।। न पाई मोहन की पानी ! केंसे रैन कट बिल पिय के नींत्र नहीं आवी ॥ फागन खेळें फाग रंग गार्चे मीठी बोळी। बहैं रंग की पिचकारी उड़ें अधिर - फोर्डी ॥ देखि मर हिय छानी होर्छ। भयो काम को जोर इर्कि गई जांबन से बोखी ॥ नाय यह कोई समकाती। कैसे रैन कर विसु पिय के नींड नहीं आती ॥ चैत चोंड्नी देख भया दुख सखी मेरा दुना। कामदेव ने अंग अंग मेरा जला जला मुना।। पिया वित में अब जीकें ना । कहाँ जाऊँ क्या करूँ दिखाता सारा जग मना ॥ घरनि में में समाय नानी । केंसे रैन कर बिन पिय के नींड नहीं आती ॥ लगा मास वैसान्त्र सखी दिन गर्मी के आए। सब सँसोवियों ने खसखाने घर में छनवाए ॥ फुछ के बैँगड़े बनवाए । चन्द्रन छप फ़ुहारे छूटे गुखाव छिरकाए॥ करूँ में क्या वियोग-मानी ! कैसे रैन कट बिल पिय के नींडू नहीं आती !! नेठ मास गरमी सिस पड़नी चड़ी पीर मारी। हिन निष्टें कटता किसी भाँति घत्रराती में नारी। मई मेर् जोवन की स्वारी।

वारी वैस छोड़ के मुमको विख्नुहे वनवारी ॥ हाय करि रोती पछिताती ।

कैसे रैन कटै विजु पिय के नींव नहीं बाती ।। वारह मास पिवा विन खोप रोह रोह हारे। वन वन पात पात करि बूंढ़ा मिले नहीं प्यारे॥

मेरे प्रानों के रखवारे।

'ह्रीचंद' मुखड़ा दिसलाओं ऑसों के तारे ॥ पीर अब सही नहीं जाती।

कैसे रैन कटै बिजु पिया के नींद नहीं व्यासी ॥११५॥

मछार

य मैं कैसे आक्रें ए दिख्जानी हो देखो रिसिझम वरसव पानी। को मेरी मीजे सुरुख चूँब्री वो घर सास रिसानी। 'हरीचंद' पिय मोहिं बचामो पीव पिछोरी वानी॥११६॥

सारंग

ज्ञज जनमत ही आनँद भयो। श्री वृषमातु-भवन के मोत्तर सब सुख जान नयो।। गाँव गाँव तें टीको आयो भीतर भवन छयो। 'हरीचंद' आनंद मयो अति दुख बहि दूरि भयो।।११७।।

व्रज में रस-निवि प्रगट भई। चन्द्रमातु नृप माग फले व्रज प्रगटी सुता नई।। इरि रावा को प्रेम परम जो सोइ मूर्ति चित्रई। कहि 'हरिचंद' मान जीला रस करि हित मूमि गई।।११८।।

वया-रुचि मद्द इक वात नई स्रुनि आई। आञ्ज मई कीरति के कन्या वालत रंग-वधाई॥ नर-नारो सब हैं मिछि आई कीरति घर छवि छाई। अति आनंद कहन नहिं आनै 'हरीचंद' विछ जाई।।११९॥

#### मकार

मनोरथ करत ब्रार पर ठाढी। करि करि ब्यान स्थाम संवर को प्रलकावलि तन वाढी।। ऐहैं री या भारग सों हरि कमळ-नयन चनज्याम । येत वजावत कमळ फिरावत हॅसत गरे वन-वाम ॥ करि करिं वह पकवान मिठाई मरि भरि राखत थार। अपने डायन गॅूथि वनावत रचि फूछन के हार ॥ ब्रारे मेरे रथ ठाढी करि मोकों अति सख देहीं। जो हम एवि रचि के राखे है सो प्रमु रुचि सो खेहें।। है बीरा आरती करोंगी ज्यलनें हाथ इलैहें। वन मन धन न्योछावर करिहें देखि देखि युख पैहें II औं जो कहूँ घन वरसन छागे ताहि निवारन काज। भीजत उत्तरि मेरे घर ऐहै जहूँ मुख को सब साज ।। सफल काम सब मेरो हुँहैं जो कल्ल चिच विचारेछ। ऐसे ग्वाछिनि करित मनोर्थ रथ को दूरि निहारेंछ।। हरि आये बाद्रह आये बरपन ळाग्यो पानी। ताके घर प्रमु खतरि पघारे भींजत आपृष्टि जानी ॥ अति आनंद मयो वाके चित मिळि प्रमु अति सख दीनो । 'हरीचन्द' प्रम अन्तरजामी सुफल मनोरथ कीनो ॥१२०॥

#### कान्हरा

यह निधि घर्मीह तें पाई ! कीरति मैया तू बड़-भागिनि जो तेरे घर आई !! जाको ज्यात धरत सनकादिक संग्र समाधि वड़ाई !

## वर्षा-विनोव

सो निधि त्रिन वैकुंठ थाम को बरसाने में आई।। जाते त्रज विहरत आनंद मिर श्री गोकुछ के राई। सो निधि वार धार बर धरि के 'हरीचन्द' बिल जाई।।१२१॥

## सारंग

रथ बहि नन्त्राल पीय करत हैं यन फेरा । धाजु सकी छालन सँग विहरिवे की नेरा ॥ रतन-स्राचित सुन्दर रथ दिन्य बरन सोहै । छार्द धन घटा चार धानेंद बरसावें । प्रमुद्दित धनस्याम तहाँ राग मलार गार्ने ॥ और कोऊ संग नाहि हरि अरु वज-नारी । हॉक्स रथ अपने हाथ राधा सुकुमारी ॥ कुंत कुंज केलि करत डोल्त हरि राई । 'हरीयन्य' जुगुल रूप लक्ति के विल जाई ॥१२२॥

## बबा दिव

रास-रस जज में प्रगट भयो । फूडी फिरत सबै जज-बनिता सन को वाप गयो ॥ डीडा-रूप चीड-गुन-सागर जज आनंद मयो । 'हरीबंद' जजचंद पिया को आनंद अतिहि द्यो ॥१२३॥

श्वाम संग श्वामा रंग भरी राजत ।

अरघ जोट चूंघट पट कीन्द्रे छित रित मन्मय छाजत !। मु०।।
नीज निजोल मच्य मुख सिस की फैली घटा मुद्दाई ।
शिलमिल क्योति एक मिलि दीकाति महकन व्यक्ति हार्षे ।।

श्वामह वने स्थाम रंग बागे अनुरागे पिय प्यारी ।

'हरीजन्द' लक्षि जुगुल मासुरी सरवस अन्यो बारी ।। १२४॥।

## असावरी

सुनन जनम इपमानु-इसी को उठि यार्ड अंज-नारी। मंगळ सात छिये कर कंतन पहिरे रॅंग रॅंग सार्ग ॥ जो सेम रैसे इठ घाई सुननह स्वामिनि-नामा। भाड़ों नदी मरिस उमगाई वहुँ दिमि त्रज की दामा ॥ बेनी सिथिङ खसिन कच सुमरन जुङिन पीठ पर साँहै। कातर नयन अवन-नछ नरवन देखन हो यन मोहै॥ सम सम मंहित सुन्व सप्ति सोमिन बेंदी हीर जगाई। अघर तमोछ रंग सों सीने गावन सरस वचाई॥ आर्नेंड उसरे गान गान सब हिए अति अधिक उछाइ। सव घर पुत्र मयो वन धारुथो सब ही के मल त्याह ॥ छोचन मृपिन इरस वितु ज्याकुछ पगड़ सों विद् बार्च L चौंकि चौंकि चितवन चार्ड दिसि मग मन इंज दिख्यें ॥ आइ झुरीं वृपमानु-मवन में जुन्द निरन्त्रत सुन्त पायो । पह परि तरवा चिस निरन्ति हम जन्म अक्र करवायो ॥ धनि दिन बनि निसि धनि हिन धनि पछ धनि यह धरी सोहाई। द्यामें तीन छोक की स्वामिनि मात-मवन प्रगटाई ॥ नाचत गावत करत इत्लाहुक प्रेम उमिग अङ्गलानी । हँसच प्रमोद करत मन फुछत बोछन कोकिछ-वानी II अति रस-मन बहुत नहिं काह प्रकृष्टिन रस आवेला |-संबद्ध जुल्द नाहिं सुधि वन की भई एक ही भेमा ॥ सब बज को शंगार रूप रस भाग सहाग सहायो। मोहन की चर्च्स संपति चेँग निष्ठि घरसाने आयो ॥ को कहि सके कहा कहि साप कवि पै नहिं कहि आहं। लो सस्त सोमा वा छन बाड़ी अनुमद नवन उनाई IL

नंद-पावन वें बढ़ि शुक्त तेहि छन क्योंहूं करि प्रगटायो । 'हरीचंद' वक्तम-पद-वळ से केवळ यह ळखि पायो ॥१२५॥

हमारे तन पावस वास कसो । घु०॥ वरसत नैन-बारि सव ही इन दुस-धन कमिड़ पस्तो ॥ जुगुर्ने चमकि ॲगार-विरह की शासा धान मस्तो । 'हरीचंद' हिय करो मिळि सीतल नान्यक गांव जस्तो ॥१२६॥

हमारे माई ज्यामा जू की जीति । इति सदा जाहाँ पिय प्यारो यहै प्रीति की रीति ॥ भेम होड़ में वहु नावक बनि खोई स्थाम प्रतीति । जादि निरंदर छखत रहत कल वक नाम की मीति ॥ होत समीन मीह फेरन से यहै यहाँ की गीति । 'हरीचन्य' याही सो सब सों सरस खुगळ की मीति ॥१२७॥

इस जो सनावत सो दिन आयो ।
कीरिटिन्युवा प्रगट बरसाने गायो गीत वधायो ॥
किरि सिगार चर्छा वर घर वें संगळ साज सजायो ।
इायन कंचन-वार विराजै चौग्रुख दीप जगायो ॥
वाई मिळि युचमानु गोप के अति आनंद वर सायो ।
वारे दीने कळस वराये टीको सवन ळगायो ॥
गावत गोपी तन सन ओपी द्वार निसान बजायो ।
'हरीचंव' वेडि समय जाइ के बहुत वसाई एयो ॥१२८

राव जू बाजु बधाई वीजे ! पुन्दरें प्रकट मई श्री राघा कहाँ इसारों कीजे !! गोपिन को मिन-गत आसूचन है है आशिए कीजे ! स्वाङन पाग पिछोरी दीजे याते सब दुख छीजे !!

## भारतेन्द्र-प्रग्यावछी

तुम्हरी सुता जगत रकुरानी जायो सुद्ध छिन छोजै । 'हरीचंह' वृपमातु-सुता के 'चरन-कमळ-रस पीजै ।।१२९॥

हमारी प्यारी सिखयन की सिरतान ।

भोरी गोरी पिय-रस बोरी छाज-मुह्गा-जहान ॥

प्रज-रानी कीरति मुख-दानी पूरिन जम्रुमित-काज ।

नंद बया की नयन-पूतरी मोहन की मुख-सान ॥

भातु राय के घर की दीपक पाछनि भक्त-समान ।

'हरीनंद' पिय-सिहत करों नित कविचल बज में राज ॥ १३०॥



## विनय-प्रेम-पचासा

2.77 ...

•



## विनय-प्रेम-पचासा

तै जै श्री बृन्त्वक्रन्देवी । जो देवन को देव कन्हाई सोठ जा पद-सेवी ॥ अगम अपार जगत-सागर के काके गुन-गन खेवी । 'इरीचन्द्र' की यहै बोनती कबहूँ तो सुधि केवी ॥१॥

वचन हीन-जन सों जुगित नई निकारी छाछ ।
वहरावन दिव इस धवन मए वाल-गोपाछ ॥
जनम करम पिढ़ आप को बहुँकि जाहूँ से और ।
इस दामन विज्ञें नहीं अही छुळी-सिरमौर ॥
जदि वास तव में अहें जीवाह दोसी नाथ ।
ये निरम्न कीतुक छक्त तुम क्यों माके साथ ॥
अयो पाप सो पाप विज्ञ जन न जियस झन एक ।
ऐसे जीवाह होइ क्यों तुव पद-पहम विवेक ॥
व्याय-परायन साँच तुम साँचे अही व्याछ ।
देखें निकहत उमय गुन किसा मेरे अध-काछ ॥
ओ इस जैसी कछु करें तुम तैसो पळ वेह ।
सी जग की गिर्व आपह करी विसारि सनेष्ठ ॥।।।

## राग पया-रुचि

नैनन में निवसी पुतरी है हिय मे वसी है प्रान ।
संग अंग संचरह सिक है ए हो मीत सुजान !!
मन में जृति वासना है के प्यारे करी निवास !
सिस स्र्व है रैन-दिना तुम हिय-नम करह प्रकास !!
वसन होइ छिपटी प्रति अंगन भूपन है तन बाँघो !
सोंघो है मिछि जाऊ रोम प्रति बहो प्रानपित माघो !!
है सुहाग-सेंदुर सिर विल्सी अघर राग है सोही !
फूल-माछ है कंठ लगी मम निज सुवास मन मोही !!
नम है पूरी मम ऑगन मे पवन होइ तन लगी !
है सुगंध मो धरिह वसावहु रस है के मन पागी !!
अवनन पूरी होइ मधुर सुर अंजन है होड नैन !
होइ कामना जागहु हिय में करहु नींद बनि सैन !!
रही कान में तुमही प्यारे तुम-मय तन मम होय !
'हरीचंद' यह भाव रहे नहिं प्यारे हम तुम होय !। दिशे

## राग असावरी

जुगल-केलि-रस वल्लभियन विनु सौर कहा कोर जाने ! विज्ञ अधिकारी कौन और या गुप्त रसिंह पिंहचाने !! तर्क वितर्क महा चतुराई काव्य-कोष-निपुनाई ! क्षहूँ याके निकट न आवत लाख कही न बनाई !! कै तो जगत-विषय की तिन सों गंध मयानक आवे ! कै विज्ञान महा तम बढ़िके सगरे रसिंह मुखने !! जो कोर कोमल कमल तंतु सो महा मत्त गज बांचे ! तो या मरमिंह समुक्ति सके कल्ल पै जो एकहि साथे !!

## विनय प्रेम-पचासा

सावन जिते जगत में गाए विनको फळ कछ औरै। यह तौ उनकी कृपा साध्य इक साधन करें सो बौरें ॥ जपै प्रवाह छट्यो तौ लागी आइ महा मरजावा। जहापि यह नीकी प्रवाह सों रंग तऊ है सादा ॥ श्रातिहि निकट परछोक छोक दोच जो या में कछ बोछै। त्तिकह पग खिसक्यों तो इच्यों अमृत में विष घोळे ॥ रात विना के सनै किये जे अति अम्यासित माव ! विन सों कैसे वर्षे कही मन कोटिक करी उपाव ।। जिमि बिन आयस कठिन दर्ग में सके न कोऊ जाय। तैसेडिं स्तको कपा बिना नडि थाको और उपाय ।।-पद पद पै अघ धरे करोरन ब्रूचि सहुर्ज अधगामी। काम कोघ उपजत क्रिन क्रिन मैं डोड सले कोड नामी ॥ इन रिपुगन को जीवन कों जौ तप आदिक कछ साथै। तौ अभिमान जानकारी को बाइ सकछ अँग बांचे।। सक्रमता को परम प्रान जो ताको अतर निकार । वो या रसिंह कलक कल जाने औरन आन बिचारे !! कहिए जुपै होड़ कहिबे की पनि माखे न कहाई। 'हरीचंद' विज बल्लम-पद-बल यह निधि नहि लहि जाई।। ४।।।

वोसों और न कड़ प्रमु जानों।
इतनो ही जॉन्वर करना-निधि तुम ही मै इक रानों।।
सर कूकुर डौं द्वार द्वार पै अरथ-छोम नहिं नानौ।
या पास्तान-सरिस हियरे पै नाम तुम्हारोइ खानों।।
विस्फुलिंग से जग-दुस विज वब बिरह-अगिन तन वानौ।
'इरीनंद' इक-रस तुमसो मिळि अवि अतन्द मन मानों।। ५।।

प्यारे यह नहिं जानि परी।

नाथ सद्धि यह बद्धो टुनिह के दुन नोहिं प्रनो बरो ॥
हन नावत पे दुन गहि राख्य बरम करत निवाइ।
बख्यो गिव दिखरावि ननों दुनहीं कहें नेरी बाह ॥
हम सन्दाब करत गहि चूक्य विचळत्व विश्वास ।
दुन तेहि हमा करत गहि गहि सुच कौरह लींचत पास ॥
दास होह हम स्वीत अभिनानी वंचक निमक्त्याम ।
दुन स्वानी सनस्य करनामय क्यों बनि रहे गुळान ॥
सो हम कहें बरनी बाहत ही सो तुन बळ्यो कीन्ही ।
पियदम है प्रेमी सनाम सब बाळ सनम सों छीन्ही ॥
यह उद्यारता कहें छों गाओं बने दुनिह सों नाथ ।
नाहीं सो 'हरिचंड़' पवित को कौन निवाह साथ ॥६॥

याही सों घनन्यास व्हावत ! द्रवत दीन - दुरदसा दिलोकत करूना रस वरसावत !! मीगे सदा रहत हिय रस सों वनन्यन-ताप लुड़ावत ! 'हरीकंदं' से चातक वन के किय की प्यास बुहावत !! !!!

हिर्त्वन करना-सरिवा नाड़ी ! दुकी देखि निज सन हिनु सामन क्रमी क्ली कविचाड़ी !! वोरि क्ल मरलाड़ा के होड न्यान-क्रसर निराप ! क्लिव विव परे करम फल्फ्सरमन सह सों वोरि ब्हाय !! स्वक विवह गंमीर मैंबर गहि नहा पाप गन नोरे ! असहन पनन नेग कवि नेगहि होन महान हलोरे !! मरि डीने जम इड़क्सरोवर वीनहें वाप दुझाई ! 'हरीचंड़' हरिकस-सम्बद्ध में निली क्रमी हर्स्कई !!आ प्रमु की कृपा कहाँ ठीं गैये।
करना में करनानिषि ही के इसी बढ़ाई पैये॥
डार डार जी घाम मेरे ती पात पात यह नोछै।
नदी नदी जो पाप चळत ती विंदु विंदु वह डोछै।।
यळ थळ में क्षिपि रहत जु यह यह रेतु रेतु है माये।
हीप दीप जो यह समान वह किरिन किरिन विन जावे॥
काकी छपमा चाहि दीजिये ज्यापक गुन नेहि माँही।
हिय अन्तर कॅबियार दुराने अघहु नाहि चिच जाहीं॥
सिंघु ळहरहू सिंघुमयी है मृद करें जो देखे।
नाहीं तो 'हरिचंद' सरीसे तरत पवित कहें देखे॥।।।

प्रमु हो जो करिही सोह न्याव !

मुगित कुगति सब ही अति समुभित हम पतितन के वाब !!

जो एन-मात्रहु न्याव करी प्रमु करि शाक्षन पै नेह !

वो हम कठिन नरक के छायक यामें कुछु न सेंदेह !!

पै जो हरी नाय करना-दिस तो का मेरे पाप ।
कोटि कोटि वैक्कंट मुख्य तर विनक कटाछ-प्रवाप !!

बो हमरी दिस छखडु चिनत तो सब विधि दंड-विभान !

'हरीचंव' तो यही जोग पै तुम प्रमु द्यानिमान !! १०।!:

जिन निह श्री बङ्ग्म-पद गहे।
वे भवसिषु-पार में साधन करत करत-हू वहे।।
परम तल जानत निह कोऊ जद्यपि शाखन कहे।
वे इनके किकर-जन ही के कर-अमङक है रहे।।
नवनीत-प्रिय हाय जगत निह स्तुति-पय घरवस महे।
'हरीचंद' विजु वैद्यानर-बङ करम-काठ किन दहे।।११।।

कहाँ छों निज नीचता वसानों ।

जब सों तुमसों विछुरेतव सों अध ही जनम सिरानों ।।

हुष्ट सुमाव वियोग सिस्याने संग्रह कियो सहाई ।
सूसी छकरी वायु पाइ कै चछौ अगिन चलहाई ॥

जनम जनम को बोझ जमा करि भारी गाँठ वॅघाई ।

छठि न सकत गर पीठ दृटि गई अब इतनी गरुवाई ।

वृद्दत तेहि छैके भव-धारा अब नहिं कळुक च्पाई ।

'हरीचंद' तुम ही चाहौ तो तारो मोहिं कन्हाई ॥१२॥

प्रमु मै सेवक निमक-हराम ।
स्वाह साइ के महा मुटेहों करिहों कलू न काम ॥
वात वनैहों लंबी-चौड़ी बैठ्यो बैठ्यो धाम ।
विनहु नाहिं इव उद सरकेहों रहिहों बन्यो गुलाम ॥
नाम बेचिहों तुमरो करि करि चल्टो अघ के काम ।
'हरीचंद' ऐसन के पालक तुमहि एक धनस्याम ॥१३॥

डमरि सब दुस ही माँहि सिरानी। अपने इनके उनके कारन रोजत रैन विहानी॥ जह जह युस की आसा करिकैमन बुधि सह रूपदानी। तह सह घन संबंध जनित दुस्त पायो चरुटि महानी॥ साहर पियो एट्र मरि विष कह घोस्ने अमृत जानी। 'हरीचंह' माया-मंदिर सों मति सब विधि बौरानी॥१४॥

वैस सिरानी रोअव रोअव ! सपतेहुँ चौकि तनिक नहिँ जागौँ बीवी सबही सोअव !! गई कमाई दूर सबै छन रहे गाँठ को खोअव ! औरह कजरी तन छपटानी मन जानी हम थोअव !! स्वाद मिली न मजूरी को सिर दूटवी बोझा डोकात। 'हरीचंद्' नहिं अस्त्री पेट पै हाथ जरे दोउ पोजत।।१५॥

नाहिनै या आसा को अंत।
सद्त द्रीपदी-चीर-सरिस सद जुरे तंत मे तंत ॥
सरत बरन प्रगटत ही भावत तन विराट अनुहारी।
शक्यो दुसासन जीव वापुरो खीचत खींचत हारी॥
जिमि कित वसन बढ़ाई कहाए मगत-बज्जुळ महराज।
तैसहि इते घटाई राखिए 'हरीचंद' की छान ॥१६॥

करनी करनानिषि केसन की कैसे कहि कहि गाऊँ।
अवस जीन परिमित मित रसना एक पार क्यौँ पाऊँ।।
जग मैं जैसी होत तिरोही जगत जीन कहि जानै।
तुम तो सन निषि करत अजैकिक किस सेहि नाथ बखानै।।
सात पिता तिय मुनिहू जो अघ सहि न सकेँ जिस भारी।
सो तुम तुरत असत करनानिषि निज दिसि जिस बननारी।।
कहें जैं कहीं द्यानिषि तुम सो जानहु अंतरजामी।
'हरीचंव' से अषिहि चाहिए तुमरोहि ऐसो स्वामी।।१७।।

छसहु प्रमु जीवन केरि दिठाई।
निज निंदा मेटन हित तुम महं प्रेरक शक्ति छगाई!!
हुरो मछो सन करव शुद्धि-बस मनहू की दिन पाई!
कहै सनै हिर करत जीव को दोस नहीं कहु माई!!
हैव करम संयोग आदि यहु सब्दन छेत सहाई!
अपने दोस और पर थापत छखहु नाथ चतुराई!!
शाखनहू कछु प्रेरकता किह चछटो दियो मुखाई!
सब मैं मिस्यो सबन सो न्यारो कैसे यह न बुझाई!!
मिस्यो कहैं तो पाप पुन्य बोच एकहि सम है आई!

## भारतेन्द्र-प्रन्यावली

जुदो कर्हें किसि तुम बितु दूजो सत्ता नाहि छलाई।। कर्त्ता बुधि-दायक जग-स्वामी करुनासिंधु कन्हाई। 'हरीचंद्र' तारहु इन कहॅं मति इनकी छली खुटाई।।१८॥

प्रसु हो ! कव छों नाच नचेहो । अपने जन के निळज तमासे कव छों जगहि दिखेहो ॥ कव छों इन विसुखन के सुख सों निज गुन-गनहि छजेहो । कव छों जिन पै सतत हैंसत जम तिनसों हमहिं हॅसैहो ॥ छिन छिन चूढ़त जात पंक छित मोहिं कव चित्त ह्रवेहो । जनम जनम के निज 'हरिचंद्दि' कव फिरिकै अपनेही ॥१९॥

## रुपय

जीव-वर्म सों क्रिटिल मंद-मति लोक-विनिन्दित ।
काम-क्रोष-मद-मत्त सदा संसार मिलन मित ॥
स्रिय स्रवोध स्रवीर स्रधरमी स्रित स्रज्ञानी ।
पुरुषारय सों रहित नियल स्रित पे स्रिमानी ॥
स्रव मों तिनष्टलिख दास निज जानि क्रमा करि धाइए।
प्रमु महा हीन 'हरिचंद' को दीन जानि स्रपनाइए ॥२०॥

कवित्व

सर्जों तो गुपाल ही कों सेवों तो गुपाल एक

मेरो मन लग्यो सन माँति नंदलाल सों।

मेरे देन देनी गुरु माता पिता वंधु इष्ट

मित्र सत्ता हरि नातो एक गोप-वाल सों॥
'हरीचंद' और सों न मेरो संबंध कल्ल

आसरो सदैन एक लोचन विसाल सों।
नाँगों तो गुपाल सों न माँगों तो गुपाल ही सों

रीझों तो गुपाल पें को खोझों तो गुपाल सों॥२१॥

## विसय-प्रेम-पंचासा

द्वारिह पें छुटि जायगो बाग जो आविसवाजी खिनै में जरेगी। हैंदै विवा टका जै हय-हाथिहु खाय-पकाय वरात फिरेगी। इन दे मातु-पिवा छुटिहें 'हरिचंद' ससीहु न साथ करेगी। गाय-बजाय जुदा सब हैंदै अकेडी पिया के तू पाछे परेगी॥२२॥

पूजिहों देवी न देव कोऊ किन बेद-पुरानहु ऊँचे पुकारी। काहू सों कासकछू नहिं मोहिं सबै अपनी अपनी कोसमहारी। हों बिनहों के नसाइहों यासों यहै प्रन है 'इरिचंद' हमारी। मानिहों एक गुपाछहि को नहिं और के बाप को यामें इजारी।।२३॥

नैनन के तारे बुळारे प्रान-प्यारे मेरे

बुख के दरन मुख-करन विसाल हैं।

मेरो व्यान मेरो ज्ञान मेरे वेद भी पुरान

विविध प्रमान मेरे एक नंदळाल हैं।

'इरीचंद' और सो न काम समनेहूँ मोहिं

मेरे सरवस वन जमुदा के वाल हैं।

मेरी रित मेरी मित मेरे पित मेरे प्रान

मेरे जग माहिं सबै केवल गुपाल हैं।।२४॥

सक्छ की मूलमयी वेदन की मेदमयी
प्रथम की तत्वमयी बादन के जाल की ।
मन-बुद्धि-सीमामयी सृष्टिद्ध की कादिमयी
वेदन की पूजामयी जीवमयी काल की ।
ब्यानमयी झानमयी सोमामयी सुखमयी
गोपी-गोप-गाय-ज्ञज-सागमयी माल की ।
मक्त-बातुरागमयी राधिका - सुद्दागमयी
प्राणमयी प्रेममयी मूर्ति गोपाल की ॥२५॥

पाहि पाहि प्रमु अंतरजामी । तुमसों क्षिपी न कछु करुनानिधि कहा कहीं खग-गामी ॥ तुम्हरो कहत सबै मोहिं मोहन जदपि पतित मैं नामी । ताकी ठाज राखि 'हरिचंदहि' बखसौ चरन-गुडामी ॥२६॥

कहा कहों कळु किह न रही।
विधि तें अब छों पंडित किवयन रचि-पचि सविह कही।।
महा अधम हम दीनबंचु तुम सब समर्थ अध-हारी।
कहनो यहै अनेकन विधि सों युक्त अनेक विचारी।।
नेति नेति जेहि चेद पुकारत तासों वाद घढ़ाई।
फळ कळु नाहिं चळटि खीमन-भय यामैं कह चतुराई॥
सब जानत सब करन जोग तुम नेक्क जु पै इत हेरौ।
छित्ति सरनागत पतित दीन 'हरिचंद' सीस कर फेरौ।।२७॥

मिटत निहं या मन के अभिकाख ।
पुजवत एक जवै विधि तन तें द्वीत और तन लाख ॥
दिन प्रति एक मनोरथ वादत तृष्णा उठत अपार ।
कृत जिमि अप्रि सिद्धि तिमि जग मैं होत एक तें चार ॥
जोग ज्ञान जप तीरथ आदिक साधन तें नहीं जात ।
'हरीचंद' वित्र कृष्ण-कृपा-रस पाएँ निहंन अधात ॥२८॥

अहो हिर हम चिंद विदे के अध कीन्हें। छोक वेद निंदत जेहि अनुदिन ते हम हिट सिर छीन्हे।। जामें जान्यो दोप अधिक अति सो कीनो चित छाई। तुमसों विमुख होन की कीन्ही छाखन खोज उपाई॥ जान्यो जिन्हे प्रतच्छ मयंकर नरक - गमन को हेतू। तेइ आचरन किये नितही नित कहीं कहा खग-केत्॥ नाम रूप अपराघ अनेकन जानि जानि विस्तारे।

यके वेद जम अपद्व याके पै हम अजहुँ न हारे।।

वहुत कहाँ छौँ कहाँ प्रानपित सुनत सुनत अकुलैहो।

तुमरो नाम वेंच अप करने यह इसही मै पैहौ।।

तुम्हरे विरव-पनो सो मेरो परित-पनो अधिकाई।

'हरीचंद' तारे इतने पै पावन परित कम्हाई।।२९॥

नेह हिर सों नीको छारी। सदा एक-रस रहत निरंतर छिन छिन अति रस पारी।। महिं वियोग-मय नहिं हिंसा जहें सतत मधुर है जारी। 'हरीचंद' तेहि तजि मूरल क्यों जगत-जाळ अनुरारी।।३०॥

प्रमु मोहिं माहिं नैकह जास ।
सब विधि मैं विजिनेही छायक यह जिय दढ़ विश्वास !!
शास्त्रन के अध की जु कहानी विनकी नहिं कछु वाव !
करनामय की करनिष्ठ सो मैं वृंडिह जोग छसाव !!
जिन दोसन सों सकुछ दुसासन को तुम कीन्हो नास ।
ते विनहूँ सों विद मेरे मैं करव इक्त्रहि वास !!
शहू वपी सुनि वच्चो जाहि तुम वपव जब्पि सो साँच !
महानीच हम मंड वपस्त्री सो रहिहैं किमि वाँच !!
सिम्ब्या अपजस सुनि सुनीच-मुख वजी सिया सी मारि !
सत्य सत्य हम महाकर्छिकिह विजिहों क्यों न सुरारि !!
जिन कर्मन सों असुर स-कुछ वारंवार सँहारे !
ते अध कीन नहीं हैं हम मैं माखहु नंव-दुकारे !!
हाँ जो पै मरजाव मिटावहु करना - नदी बढ़ाई !
तौ या महापित 'हरिचंवहि' सकह नाथ अपनाहें !!३१॥

प्रेम मैं मीन-मेप कछु नाहीं।
अति ही सरल पंथ यह सूची छल नाहीं जाके माहीं।।
हिंसा द्वेष ईरजा मत्सर मद स्वारथ की बातें।
कबहूं याके निकट न आवें छल-प्रपंच की बातें।।
सहज सुमाविक रहिन प्रेम की पीतम सुख सुखकारी।
अपुनो कोटिकोटि सुख पिथ के तनिकहि पर विल्हारी।।
जहूं न झान अभिमान नेम मत विषय-वासना आवे।
रीम खीझ होऊ पीतम की मन आनंद बढ़ावे।।
परमारथ स्वारथ दोड पीतम और जगत नहि जाने।
'हरीचंद' यह प्रेम-रीति कोड बिरले ही पहिचाने॥१२॥

तुम जो करत दीनन सों मोहन ,सो को और फरें। महापतित जन वेद-विनिंदित को तिन कों छवरे।। सब विधि हीनन सें। करि नेहिंह कौन दया वितरें। 'हरीचंद' की वॉह पकरि के को मव पार करें।।३३॥

गोपाछिह रचत सहज ज्यौहार ।
निह्छ वितु प्रपंच निरक्तिम सव विधि विना विकार ॥
सहज प्रेम पुनि नेम सहजही सहज भजन रस-रीति ।
सहज मिळिन घोळिन चळिन सब सहजहि प्रीति प्रतीति ॥
हाव माव चितविन कटाझ अनुराग सहज जो होय ।
भावै सोई मेरे हरि को करौ कोटि कछु कोय ॥
पूजा दान नेम वत के पाखंड न हरि को भावैं।
वादि रसिकता ज्ञान च्यान जी हरि-पद नेह न छावैं॥
तासों सहज प्रेम-पथ वल्ळम सहजहि प्रगटि चळायो।
'हरीचंद' को सहजहि निज करि निज जस सहज गंवायो॥३४॥

प्रमु हो अपुनो विरुद सम्हारो । जया-जोग फळ देन जनन की या अछ वानि विसारो ॥ न्यायी नाम कॅांकि करनानिधि दया-निवान कहाओ । भेटि परम मरजाद अतिन की कृपा-समुद्र बहाओ ॥ अपुनी खोर निहारि सॉबरे विरवृद्ध राख्टु यापी । जामें निवृद्ध जॉहि कोऊ विधि 'हरिचंवृहु' से पापी ॥३५॥

महिमा मेरे गोविंदल की कही कौन पें जाई!
परम उद्दार चतुर चिंतामनि जानि सिरोमनि-राई!!
सेवा वनिक चहुत करि मानत ऐसे दीनव्याळा!
तुळसी-दळहि मेरु करि समझत ऐसो कौन कुपाळा!!
निज जन के अपराध कोटि सत दनहूँ सों छतु मानै!
करनी छजत न कबहुँ मक की अपनो करिक जाने!!
वींन सुवामा अजामेळ गज गनिका याके साखी!
चार्रवार पुरान वेद कथि सोइ सुनिवर बहु माखी!!
कहूँ औं कहाँ कहत नहिं आवै करत नाथ जोइ जोई!
ईरोचंद' से कळि के सळ पें कुपा तुमहिं सों होई!!!६६!!

ऐसे तुमही सों निवहै ।

ऐसे अधमन को करनानिधि तुम बितु कौन बहै !!

मेटि सकछ मरजाद श्रुविन की पवितन को अपनाओ !

विनके वोस कोटि सब भूछो निव निव द्या बढ़ाओ !!

बहुत कहाँ छौं कहीं और सों कश्रु न यह वनि आई !

'हरीचंद' तुम सों स्वामी नहिं तो बादिह सब काई !! २७!!

वह अपनी नाथ दयालुता तुन्हे याद हो कि न याद हो । वह जो कौल भक्तों से था किया तुन्हें याद हो कि न याद हो ।। भुनि गज की जैसे ही आपदा न विलंब क्षिन का सहा गया । वहीं दौड़े चठ के पियादे-पा तुम्हें याद हो कि न याद हो ।। व जो चाहा छोगों ने दौपदी की कि शर्म एसकी समामें छैं। व बढ़ाया वस्त्र को तुमने जा तुम्हें याद हो कि न याद हो ।। व अजामिल एक जो पापी था लिया नाम सरने पै बेटे का । व नरक से उसको बचा दिया तुम्हे याद हो कि न याद हो ॥ व जो गीध था गनिका व थी व जो ज्याय था व मछाह था । इन्हें तुमने ऊँचों की गति दिया तुम्हें याद हो कि न याद हो ।। खाना भीछ के वे जूठे फछ कहीं साग दास के घर पै चछ। युंही लास किस्से कहूं मैं क्या तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥ जिन वानरों में न रूप था न तो गुनहि था न तो जात थी। उन्हें भाइयों का सा मानना तम्हे याद हो कि न याद हो ॥ व जो गोपी गोप से जज के सब उन्हें इतना चाहा कि क्या कहें । रहे उनके एछटे रिनी सदा तुन्हें याद हो कि न याद हो ॥ कही गोपियों से कहा था क्या करो याद गीता की भी जरा ! यानी वादा मक्त-उघार का तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥ या तम्हारा ही 'हरिचंद' है गो फसाद में जग के बंद है। व है हास जन्मों का आपका तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥३८॥

मजा कही निह पाया जग में नाहक रहा मुखाया। हिन के सुल की छाछच जित तित स्वान छार टपकाया।। यह जग में जिसको अपना कर शूठा भरम बहाया। तिन स्वारण फॅसि कूकर स्कर सब दुतेकार बताया।। अपना अपना अपना करके बहुत बढ़ाई माबा। अन्त सबै तिन दीनो मछ सम जिनको अति अपनाया।। साँचे मीत स्थामसुंहर सों छिनहुं न नेह बहाया। 'ह्रीचंद' मछ मूत कोट बिन नर-जीवनहि गॅवाया।। ३९॥।

तुझ पर काळ अचानक दूटैगा । ग्राफिल मत हो छवा बाज च्यी हॅसी-खेळ में छ्टैगा !! कव जावेगा कौन राह से मान कौन विधि छूटैगा । यह नहिं जानि परेगी बीचहि यह तन-दरपन फूटैगा !! तब न बचावेगा कोई जब काळ-इंड सिर कूटैगा ! 'हरीचंद' एक बही बचैगा जो हरिपद-रस चूँटैगा !!४०!!

जीव तू महा अपम निर्छंडा।
अव तो ठाजु कछुक सिर गरक्यो आह काछ को वळा!।
फूछि न जी तू है गयो राजा वाबू अमछा जळा।
सव ककरी ही से मरि जैहें छै दिन चार गृरज ।।
विष से विषयन कों तिजयै तो हूवन ही के कळा!
'हरीचंद' हरि-चरन-अमृत-सर तिज जग छीछर मळा।।४१॥

हरि-माया मठियारी ने क्या काजव सराय वसाई है। जिसमें आकर वसते ही सब जग की मित बौराई है। होके मुसाफिर सब ने जिसमें घर सी नेव जमाई है। मॉग पड़ी कुएँ मे जिसने पिया बना सौताई है। सौता बना भूर का छब्हू देखत सित छछ्वाई है। सौता बना भूर का छब्हू देखत सित छछ्वाई है। साया जिसने वह पछ्ताया यह भी अजब मिठाई है।। एक एक कर छोड़ रहे हैं नित नित खेप छदाई है। जो बचते सो यही सोचते उनकी सदा रहाई है।। अजब मेंबर है जिसमे पड़कर सब दुनिया चकराई है। 'हरीचंव' भगवंत-मजन-बिनु इससे नहीं रिहाई है।। १९१॥

संका कूच का वज रहा मुसाफिर जागो रे माई। देखो छाद चळे सब पंथी तुम क्यों रहे सुळाई॥ जब चलना ही निह्नै है तो ले किन माल लदाई । 'हरीचंद' हरि-पद बिनु नहिं तो रहि जैहो मुँह वाई ॥४३॥

सत्यु-नगाड़ा वार्जि रहा है सुन रे तू गाफिछ सब छन । गगन सुवन भरि पूरि रहा गंभीर नाद अनहद घन घन ॥ उनपति पहिछे से धजता था बजता है औ बार्जगा। इसी छन्द में गुन छै होगे सदा एक यह राजगा।। यह जग के सामान बीचही भए बीच मिट जावेंगे। परस रूप रस गंध अंत में शन्द्रहि माहिं समार्जेगे।। काछ रूप सिबदानंद घन सोंचो कृष्ण अकेछा है। 'हरीचंद' जो और है कुछ वह चार दिनों का मेछा है।।।।।

जग की छात करोरन साया।

मन में अब तो छाजु मेहाया।।

अपना अपना करके पाछी देह रहा वीराया।

इंद्रिन को परितोप करन हित अब मर-नेट कमाया।।

स्वारय छोमी जग आगे हुख रोया छात्र गैंवाया।

छाज गई भी घरम खुवाया हाय कछू निह आया।।

सौंचे मीत पतिन-पावन मिर करन दीन पर दाया।

धरे मृह 'हरिचंद' मागु चछु अब तो उनकी छाया।।।४५॥।

यारो इक दिन मीत जरूर ।

फिर क्यों इतने गाफिल होकर बने नशे में चूर ॥

यही चुईँ छें तुम्हे खायंगी जिन्हें समझते इर ।

माया मोह जाल की फाँसी इससे 'मागो दूर ॥

जान बूझकर घोखा खाना है यह कौन शकर ।

खाम कहाँ से खाधोंगे जय बोते गये बबूर ॥

राजा रंकं सभी दुनिया के छोटे वहे मजूर।
जो मॉगो वाधित को मारे वही स्र भर-पूर॥
झूठा मलाहा झूठा टंटा झूठा सभी गल्र।
'हरीचंद' हरि-प्रेम विना सब संत घूर का घूर॥४६॥

यारो यह नहिं सवा घरम ।

छू छू कर या नाक मूँव कर जो कि बढ़ाया भरम ।।
वंबन ही में डाडेंंगे यह बुरे-मछे सब करम ।
प्रान नहीं सुबरा तौ कोरा बैठे घोओ घरम ॥

स्टें साधन छोड़ों जी से दीन बनो तुम परम ।

ईरीचंद' हरि-सरन गहों इक यही घरम का मरम ॥४७॥

चेत चेत रे सोवनवाछे सिर पर चोर खड़ा है।
सारी बैस बीत गई अब भी मद में च्र पड़ा है।।
सिह अपमान स्वान-सम निरल्ज जग के द्वार अड़ा है।
जरा याद उस समय की भी कर सबसे जीन कड़ा है।।
देख्नु न पाप नरक में तेरा जीवन जनम सड़ा है।
'हरीचंद सब' ती हरि-पद मज़ क्यों जग-कींच गड़ा है।।

क्यों वे क्या करने जग मे तू आया या क्या करता है ! गरम-बास की मूळ गया सुव मरनहार पर मरता है !! खाना पीना सोना रोना और विषय में मूळा है ! यह तो स्वर में भी हैं तू मानुस विन क्या फूळा है !! पक वात पञ्चलों में बढ़कर तुझसे पाई जाती है !! जो विशेष या तुझ में पशु से कसे मूळ तू बैठा है !! जो विशेष या तुझ में पशु से कसे मूळ तू बैठा है !!

## भारतेन्त्रु-प्रण्यावडी

जान चूमा धनजान बना है देखो नहिं पतियाता है। 'हरीचंद' अब भी हरि-पद मज क्यों धनसरहि गॅनाता है।।४९।८

अपने को त् समम जराक्या भीतर है क्या मूळा है।
वेरा असिल रूप क्या है त् जिसके ऊपर फूल है।।
इन्ह्री चमड़ी लहू मांस चरवी से देह वनाई है।
भीतर देखों तो बिन आवै ऊपर से चिकनाई है।।
लार पीप मल मूत पित कम नकटी लूँट को पोटा है।
नीली पीली नस कीड़ों से भरा पेट का लोटा है।।
तिनक कहीं खुल जाय तो यू यू कर सव नाक सिकोड़ेगा।
जरा गलै या पने मरे तो देख सभी मुँह मोड़िगा।।
भरी पेट में मल की गठरी ऊपर नहाइ सुधरता है।
तिसको छू कर वायु चलै तो नाक बंद सव करता है।।
मल से उपना मल में लिपटा मित-मलीन त् चूरा है।
इस शरीर पर इतना फूला रे अन्धे मगरूरा है।।
जिसके छुटते ही त् गंदा मिलने ही से सजता है।।
रिश्वंद' उस परमातम को, गदहे क्यों निर्ह मजता है।।



# फूलों का गुच्छा



## समर्पण

मेरे प्राणप्रिय मित्र !

स्या सुमने यह नहीं सुना है "रिक्तपार्णिन पश्येत्वे राजानं नेपनं गुर्ने" अर्थात् राजा और वैद्य और गुरू को कोरे द्वार्यों नहीं वेक्षवा । तो मैं आज जनेक विद्य पीड़े

तुम्हारा दर्शन करने नावा हूँ, इससे यह "कुळाँ का गुन्छा"

पुरुदारे नी बहुकाने के किए छाया हूँ को जंगीकार करो तो

परिश्रम सफ़क हो। यह मत संदेह करना कि मैं राजा वा वैध वा गुरू इनमें कीन हूँ, क्योंकि मेरे वो तुन्हीं राजा और तुन्हीं वैश्व और सुन्हीं गुरू हो।

जार तुम्हा वश्च भार तुम्हा गुरू हा ।

१व सितस्यर १८८२ े केवल सुन्हारा ॥१९३९॥ हिस्मृतः

| • |     |   |  |
|---|-----|---|--|
|   |     |   |  |
|   | . • |   |  |
|   |     | , |  |
|   |     |   |  |
|   |     |   |  |
|   |     |   |  |
|   |     |   |  |

## फूलों का गुच्छा

नहीं का नाकी वक्त नहीं है जरा न की में अरमाओ ! छन पर जो है, मला अब तो प्यारे मिलते जाओ !! कहाँ गई वह पिक्ली नातें कहाँ गया वह था जो प्यार ! कियर किपाया चाँद-सा गुस्स्का दिखलाता जा यार !! वेहोशी में घवड़ा घवड़ा करके यही कहता हूँ पुकार ! मर्ज वह गया बहुत इससे वचना अब है दुख्तर !! करो बारजू दिल की मेरे पूरी सूरत दिखलाओ ! छव पर जो है, मला अब तो प्यारे मिलते आओ !! गरचे उम्र मर सराव इसना पालीलो परेशान रहा !! हमेशा गुमको तुम्हारे मिलने का अरमान रहा !! तिया वेहपाई से अब तक कितना भी हैरान रहा !! जान न वे दी, हमेशा कील का तेरे व्यान रहा !! ये मरने के सिवा है अब तदवीर कीन वह वतलाओ !! ख्व पर जों है. मला अब तो प्यारे मिलते जाओ !! तुम्हें कहें जो झ्ठा प्यारे उसे ही बनाए झ्ठा!
अझको तुमसं नहीं कुछ वाकी हैं करना झिकवा!।
इस्में तुम्हारा कम्र्र क्या है होता है किस्मत का छिखा।
मर जायेंगे पर न इस जवाँ से होगा तेरा गिछा।।
हुई जो होनी थी इस्से तुम फरा न जी में शरमाओ।
छव पर जाँ है, मछा अब तो प्यारे मिछते जाओ।।
हम तो खेर हसरत छाखों ही जी में अपने छे के चछ।
पर य जीफ है तुम्हें वेरहम न प्यारे कोई कहैं।।
हस के कखसत करो न जी में तो छुछ भी अरमान रहे।
कोई जुदा गर होय तो मिछते हैं सब आकं गछ।।
'हरीचंद' से मछा रस्म इतनी तो अदा करके खाओ।।
छव पर जाँ है, मछा अब तो प्यारे मिछते जाओ।। १॥।

तुन्हीं निहाँ गर हो तो जहाँ में सब य आझकारा क्या है।
तुन्हीं क्षिपे ही तो यह सत्र जुहूर प्यारे किसका है।
तेरा रंग गर नहीं है तो क्या दुनियाँ में दिखलाता है।
तेरी शक्क बिन कहाँ से स्रत हर श्रय पाता है।
तुन्ने नहीं है जो मुंह क्या यह जहान वन जाता है।
तुन्ने नहीं है जो मुंह तो किसका सबद सुनाता है।
तुन्नें झलक गर नहीं तो किसका सबद सुनाता है।
तुन्नें क्षिपे ही तो यह सब जुहूर प्यारे किसका है।
स्थाल के बाहर तुम हो तो यह खयाल सब है किसका।
तुम तो जुप हो तो फिर यह शोर जहाँ में है कैसा।
तुम्हों कान गर नहीं है तो आवाज कीन यह है सुनता।
व्यान के बाहर जो तुम हो तो यह ध्यान कैसे धाया।।
हर समझ से ही तो यह फिर कैसे सबने समझा है।

तुन्ही क्षिपे ही तो यह सब जुहूर प्यारे फिसका है।।

तुन्ही क्षिपे ही तो यह सब जुहूर प्यारे फिसका है।।

तुन्ही क्षिपे ही तो यह सब जुहूर प्यारे फिसका है।

विगड़ा वस वह न तेरा जोगाँ जो ऐ यार बना !!

सब कुछ उसने स्नोपा जिसने तुन्ही कुछ दिखलाया !!

हर जा पर गर नही हो तुम तो फिर य तमाशा कैसा है।

तुन्ही क्षिपे ही तो यह सब जुहूर प्यारे फिसका है।।

तुन्ही क्षिपे ही तो यह सब जुहूर प्यारे फिसका है।।

तुन्ही कोई काने मे हाजिर कोई दैर मे बतलाता।

मुछे हैं सब स्नाह मे बेशक इनके फर्क पड़ा।।

सरे नहीं एक-जाई तू तो हाजिर रहवा है हर जा।

फिर बकने से मला इन वातो के हासिल है स्या।।

वेवकूफ है 'हरीचंद' जो इसमें कुछ भी कहता है।

तुन्ही क्षिपे ही तो यह सब जहर प्यारे किसका है।।।।

कुदा के दीनों ईमों मुझको जहाँ में काफिर ठहराया ।
दैरों हरम को इवादत को क्यों मुझसे छुद्दवाया ।।
पिछा पिछा के शराव क्यों मस्ताना मुझको बनवाया ।
वना के मेरा तमाशा क्यों काळम को दिखळाया ।।
वपना कपना क्यों मुझको दुनियाँ मे प्यारे कहळाया ।।
वपना कपना क्यों मुझको दुनियाँ मे प्यारे कहळाया ।
वा जो झोड्ना तो फिर पहळे क्यों मुझको अपनाया ।।
कहाँ गई वह बातैं प्यारी प्यारी सेरी पे दिखदार ।
कहाँ गया वो तुन्हारा कागे का सा मुझ पर प्यार ।।
कहाँ गई वह मीठी निगाहैं हर दम जो यी दिख के पार ।
कहाँ किपाया निमानी स्रात तू ने मेरे यार ।।
दिखा के अपना जल्वा फिरक्यों रुख फेरा क्यों शरमाया ।
या जो छोड़ना तो फिर पहळे क्यों मुझको अपनाया ।।

क्यों वह मै थी मुझे पिळाई जिसका न उत्तर कमी नशा। दो भालम में मुझे पे प्यारे क्यों बदनाम किया !! काफिर क्यों कह्छाया सुमको दैरो हरस दोनों से गॅवा। हम-चक्तों में किया क्यों मुझे मेरे प्यारे रुसवा।। मेरे इञ्क का नकारः हो, आलम मे क्यों यजवाया। था जो छोइना तो फिर पहले क्यों मुसको अपनाया !! होके तुम्हारा गुलाम अब मै किसका प्यारे कहलाऊँ। आके तुम्हारे दर पै प्यारे किसके घर पर जाऊँ।। इसी भाम में मरता हूं मैं अपना नाम क्या बतलाऊ। अपने दिछ को यार किस तरह कहा मैं समझाऊँ।। यही चाल थी तो फिर क्यों त गरीव-परवर कहलाया। था जो छोड़ना तो फिर पहुळे क्यों ग्रहको अपनाया ॥ अव तो न खोहूँ तेरा कृदम प्यारे जो होनी हो सो हो । यार निवाहो तुम भी वाकी हैं जिंदगी के दिन हो।। कहाँ में जाऊँ किसको दूंदूँ किसका होकर रहूँ कहो। मैं वो प्यारे तुम्हारा हूँ तुम मेरे प्यारे हो॥ 'हरीचंद' मेरा है मैं उसका हूं यह था क्यों फरमाया। था जो छोड़ना तो फिर पहछे क्यों ग्रमको अपनाया ॥ ४ ॥

विछ मे विछवर ने जल्वा विख्ता के बनाया मस्ताना ।

पाजा न पाया वयाँ जिसका गूँगे का गुड़ खाना ॥

अय से यार ने अपने इक्क की मैं से मुझे मरशार किया।
अपनी नरगिसी निमानी आँखों का वीमार किया॥

मोडी सी उस स्रुत पर मुमको निसार सौ वार किया।

जुला विखाकर पेच में छट के झट गिरफ्तार किया॥

सव से सब झुछ छोड़ हुआ वस मस्ती से मैं बीवाना।

मजा न पाया वर्षों जिसका गूँगे का गुरू खाना ॥ कोई मझे कहता काफिर दे-ईमाँ कोई ववलाता । कोई अमसे बोळने मे भी जवाँ से शरमाता।। हाल देख कर हँसता कोई तर्स कोई मुक्तपर खाता। कोई समको आनकर रो रो कर है सममाता॥ पर मैं क्या समझूँ कि रंग में अपने हूँ खुद मस्ताना ! मजा न पाया वर्षों जिसका गूँगे का गुड़ खाना ।। यह वह शे है जिसकी खोज में हर कोई हैरान रहा। हर शखसों ने आज तक इसकी वावत बहुत कहा ॥ कोई मजाजी कहता हकीकी नाम किसी ने हैं रक्खा। कोई मसजिद कोई व्रवसाने में नित है जाता॥ पै इसने तो सीघा ताका उस साकी का मैसाना। मजा न पाया वयाँ जिसका गेंगे का गढ़ खाना ।। यह वह रंग है जिसमें रॅगा उसपर न दूसरा रंग चढ़ा। चह वह में है न उतरा महश्र तक भी जिसका नशा॥ वरौर इसमें इवे किसी को जरा न इसका पदा खगा। विन मस्ती के इश्क के कोई नहीं द्वशियार बना।। 'हरीचंद' क्या इससे हासिछ है व फकत हमने जाना।

खाक किया सवको तद सह अकसीर है कमाया हमने । सवको खोया यार अपने को तव पाया हमने । अपना वेगाना किया दोस्त को हुशमन ठहराया हमने । बीन व ईमॉ बिगाड़ा घरम सव खुवाया हमने ।। काम रंज से रहा चैन दम भर न कही पाया हमने ।। बोनों जहाँ के ऐश को खाक में मिळाया हमने ।।

सचा न पाया वयाँ जिसका गूँगे का गुड़ खाना ॥ ५॥

जिसका नाम है शरमण्सी को जग में शरमाया हमने । सबको खोया यार अपने को तब पाया हमने।। जब से दिल में मेरे वह दिल्बर जल्बा-अफरोज हुआ। मिछा मजा वह नहीं इस दुनियों में सानी जिसका ॥ जब से ऑखों में उसके मिछने का मेरी हा गया नशा । सब क्रब भढ़ा क्रब ऐसा हासिड मुझको हुआ मजा।। काम किसी से रहा न ऐसा नहा है जमाया हमने। सब को खोबा बार अपने को तब पाबा हमने।। छिपा न उसका इञ्क-राज आखिर को सब कुछ फाश हुआ 🃙 चे-दोनी का व शहरा हुआ कि काफिर सब ने कहा। हुई यहाँ तक वरवादी घर-वार खाक में सभी मिछा ॥ छी घटनामी हुआ वेशमों हुया दर-दर रुसवा। वे-डेमॉ वे-डॉ काफिर अपने को कहळाया हमने ॥ सब को खोया यार अपने को तब पाया हमने।। मिला मेरा दिलवर सुझको अव किसी चात की चाह नहीं। कोई सका हो या ख़श हो क़ब्र समको परवाह नहीं ॥ सिवा यार के कृते जाना दरी-हरम की राह नहीं। सब कुछ मेरा यार है और कोई अहाह नहीं ॥ 'हरीचंद' क्या वयाँ हो गूँगे होकर गुड़ खाया हमने। मब को खोबा बार अपने को तब पाया इमने ॥६॥।

श्री राधा-मायव जुगल-घरन-रस का अपने को मस्त बना। पी प्रेम-पियाला भरभर कर कुछ इस मैं का भी देख मजा॥ यह वह मैं है जिसके पीने से और ध्यान छुट जाता है। अपने में औ दिल्लार में फिर कुछ मेद नहीं दिखलाता है॥ > इसके सुक्र से मस्त हरेक अपने को नजर वस बाता है।

किर और इवंस रहती न चरा ऋह ऐसा मचा दिखाता है। द्रक मान मेरा कहना दिछ को इस मैसाने की तर्क सका। पी प्रेस-पियाला भर भर कर कुछ इस मै का भी देख मजा ।। यह वह से है जिसका कि नज्ञा जब ऑस्त्रों में छा जाता है। मैखाना कामा वर्तसाना सब एकी सा दिखळाता है।। हशियार समझता अपने को जग को सहसक वतळाता है। वह काम खशी से करता जिसके नाम से जग शर्माता है। जिसका कि नाम है शर्म जाप वह इस मै से जाती शरमा ! पी प्रेस-पियाला मर सर कर कहा इस मैं का भी देख सजा ।। हिंगार वहीं है आछम से इस मैं से जो सर्हार वने। हो कार उसी का पूरा जो इस द्विनयाँ से वे-कार वने ॥ हो यार वही उसका जो इस जग में सब से अगुयार बने ! पहिने कमाछ का जामा वह जिसका कि गरेवाँ तार वने ॥ गर छत्फ चठाना हो इसका तो त भी मेरा मान कहा। पी प्रेम-पियाला मर मर कर कुछ इस मै का भी देख मजा ॥ गो दुनिया मे इस दाना को हर शक्स बड़ा नादान कहे। पर उसे मजा वह हासिछ है जिससे वह हेच सब को समझे ॥ कभी न उतरे उसका नशा जिसके सिर इसका मृत चड़े। हॅसके हॅस है किया से झट उसका वेहा पार छने।। इतबार न हो तो देख न छे क्या 'हरीचंद' का हाल हुआ। थी प्रेम-पियाला मर मर कर कुछ इस मै का भी देख मखा ॥७॥

यह वह गोरख-धंघा है जिसका न किसी पर मेद सुछा। वह सगदा है फैसछा जिसका इन्छ अब तक न हुआ।। कहाँ से भी किस तरह से किसने क्यों यह पैदा किया जहाँ। किसने सुरत सदी की किसने इसमें डाछी जाँ।। मिछी कहाँ से अछ वशर को अछ सस्त यह है हैराँ। क्या है बोछता वयाँ से इसके वस हारी है जवाँ॥ फिर असीर में कहाँ जायगा इसका नतीजा होगा क्या। यह मगड़ा है फैसछा जिसका कुछ अब तक न हुआ॥

कोई वनानेवाला खुद है था खुद ही यह बनता है।। बदन है सोई जॉ है या वहाँ दूसरा बैठा है। बुरी-मली वातों का नतीजा कही जाके कुछ मिलता है।। या मन माने बही करना दुनिया में अच्छा है। इसको मुखम्मा कहते हैं मुशकिल है हल करना जिसका। बहु झगड़ा है फैसला जिसका। कुछ अब तक न हुआ।।

गरने खुदा है कोई तो हो फिर उसके मानने से है क्या। मानै भी तो किस तरह कैसे कोई देवे बता।। कावे मे जाकर के मुका सिर कर उसकी कर कर सिज्दा। या कोई बुत बना कर उसकी नित कर छे पूजा।। होके एक-मत मजहबवाओ कुछ तो इसमें कहो जरा।। वह झगड़ा है फैसका जिसका कुछ अब तक न हुआ।

एक किसी ने माना किसी ने हो व किसी ने तीन कहा। । मिला वताया किसी ने उसे जहाँ से कहा जुदा। बुत मे किसी ने पूजा किसी ने उसको पुकारा कह के खुदा।। अपनी अपनी तौर पर गरज कि सब ने है खीचा। मगर न ते यह डुला हकीकृत मे य माजरा है कैसा।। वह झगड़ा है फैसला जिसका कुछ सब तक न हुआ।।

मैंने तो पहिचाना प्यारे तुमको तै कर सब झगड़े। इने बनाये तुम ने सब को सब मे मौजूद रहे॥ नाम तुम्हारा दिळवर है हैं बुंत व ख़ुदा होनो झूठे। यह सब जल्ला तुम्हारा ही है जिवर चाहे देखे॥ 'इरीचंद' के सिवा किसी पर चरा न तेरा भेद खुळा। वह महादा है फैसळा जिसकां कुछ अब तक न हुआ।।८।।

> • दिख्यर के इस्क में दिख को एक मिछाने। अपने की खोए तब अपने की पाने।। दिखंबर को एक कर के अपने में साने। इस द्वतिया को इक अजब तमाशां जाने।। में क्या हूं इसको जी देकर पहिचाने। रापने को सपता सिरजनहारा ' यह मेद का परदा आँखों से हट जावे। खपने को खोए तब अपने को पावे।। बह मै पी छे उत्रे न नहां फिर जिसका। वह सरूर हो जिसका वयान क्या करना॥ सव दनिया को क्स जाने एक तमाशा। इस घारा में अपने को समझै वहता। जब ,सव आछम यह नजर खेळ सा आवे। अपने को खोए तब अपने को पावे॥ कुछ भछे-बरे में फर्क न जी से रक्खे। काछे गीरे का एक रंग वस सझे। द्रशमन को दोस्त को एक नजर से देखे। मैकाना मसजिंद मंदिर एकी समझे॥ दो की गिनती मूले न जवाँ पर छावे। सपने को स्रोप तब अपने को पावे॥ सव सपना ही अपने को होए सौदा। अपनी ऑस्त्रों से देखे आप- तमाशा॥ ख़द अपनी करने छने आप ही पूजा।

अपने ही नहीं से आप बने मस्ताना !!

रग रग से अनळ्ड्क यही सदा बस आवे !

अपने को खोए तब अपने को पावे !!

तब 'हरीचंद' मैं क्या कहूँ यह दिखळाता !

जब चिनगारी से आप आग हो जाता !!

पत्ते से पेड़ बंदे से खुदा कहळाता !

जब अपने को हर हो में हाफिर पाता !!

जुज़ से कुछ कृतरे से दरिया बन जावे !

अपने को खोए तब अपने को पावै !! ९ ॥

मिछै न मुझसे उसका दिछ जिस दिछ में वह दिछाराम न हो। मेंह न दिखावे जिसके मेंह में दिलबर का नाम न हो।। छगै आग उस मैखाने में जहाँ न वह साकी होवै। बरगञ्जतः हो व मजलिस जहाँ दौर उसका न चले।। जिसमें उसका नशा न हो वह जहरे हलाहल होए मैं। बरहम होए वह सहबत जहाँ न उसका जिक्र रहे। बीरानः वह बारा हो जिसमें मेरा वह गुलकाम न हो। में ह न दिखावे जिसके में ह में दिछवर का नाम न हो।। पुरजे हो वह किताब जिसमें तेरा यार बयान न हो। गारत हो वह दीन जिसमें तुम पर ईमान न हो।। दहै वह काबा जहाँ वक्त सिज्दे के तेरा ध्यान न हो। टूटै वह ज़त तुम्हारी झलक जिसमें ए जान नही।। काफिर हो वह कुफ से तेरे यार जो कि बदनाम न हो। मुँह न दिखावे जिसके मुँह में विलवर का नाम न हो ॥ हम तो पीकर शराव तेरी मस्त हुए ऐसे प्यारे। सबको स्रोकर तुम्हें ऐ बार इमने पाया नारे!!

मजा मिछा वह जिससे हेच दिखलाते हैं मजहव सारे।
छोड़के सबको बैठे मैखाने में आसन मारे॥
दूर हो वह नाचीज हाथ में जिसके हरक काजाम न हो।
मुँह न दिखाने जिसके मुँह में दिलवर का नाम न हो॥
कमीन देखें नजर उठाकर गरचे सामने खड़ा हो शाह।
या फकीर हो, नहीं कुछ इसकी मी सुमाको परवाह॥
यार हो रिक्तेदार हो मुसको खाक नहीं कुछ उनकी चाह।
फक्त मिछो जुम मेरे दिलवर सो मेरा करो निवाह॥
'हरीचंद' तेरे कहलाकर और किसी से काम न हो।
मुँह न दिखाने जिसके मुँह में दिलवर का नाम न हो।

हजार छानत उस दिछ पर जिसमें कि इक्के दिछदार न हो।

फूटें काँखें वे जिनमें वैंघा अञ्चक का तार न हो।।

हिज की तळ ख़ी नहीं है जिसमें तळ ख जिन्दगानी वह है।

जीस्त नहीं है सरासर वस सरगरहानी वह है।

खीस्त नहीं है सरासर वस सरगरहानी वह है।

सुछ हो रहना इसके जाळ से निरी परेशानी वह है।

जीना क्या है अगर इस जाँ में नहीं जानी वह है।

है जिंदा दर-गोर व जिसको मरने का आजार न हो।

फूटें आँखें वे जिनमें वैंघा अश्वक का तार न हो।।

वे महबूव मजेदारी गर हुई तवीअत में तो क्या।

मूठी है सब शायरी अगर नहीं दिछ कहीं किहा॥

नाहक दीदारी है सारी गर न इक्क का तीर छगा।

हिनयादारी मी है इक वोम सिर्फ उळकत के बिना॥

वेचारा है वही जो जुल्मे दिछवर से छाचार न हो।

फूटें ऑखें वे जिनमें वैंघा अक्क का तार न हो।

फूटें ऑखें वे जिनमें वैंघा अक्क का तार न हो।

मिळें जहन्तुम में वह वातें जिनका कुछ भी उस्छ न हो।

क्यों वह काबिछ है बनता जिसमें वह मक्ष्रूछ न हो ।।
सिजदा है य सर का मारना जिसमें कुछ मी हुस्छ न हो ।
फाजिछ है वह बना क्यों दुनियां मे जो फुजूछ न हो ।।
क्यों माछा फेरे है वह गुछ जिसके गछे का हार न हो ।
फूटें ऑखें वे जिनमें बँघा अशक का नार न हो ॥
क्यों वह दौछतमंद है जिसके पास जरे वेकसी नहीं ।
क्यों वह दौछतमंद है जिसके पास जरे वेकसी नहीं ।
क्या आजावी है उसको जिसकी अछ कुछ फँसी नहीं ।।
क्योर उसके वस्छ के सव रॅंड-रोना है यह हुँसी नहीं ।
उजड़ा है वह मोहनी छवि जिस दिछ में वसी नहीं ॥
'हरीचंद' सव अभी खाक में मिळै जिसमें वह यार न हो ।।
फूटें ऑखें वे जिनमें वंधा अश्क का तार न हो ॥११॥

तुम गर सबे हो तो जहाँ को कहते हैं सब क्यों झूठा।
तुम निर्मुन हो तो फिर यह गुन जग मे सब है किस का।
जो झूठा होता है उसकी वार्ते होती हैं झूठी।।
ज्यों सपने की मिछी संपत कुछ काम नहीं करती॥
सच्चों के तो काम हैं जितने वह सच्चे होते हैं समी।
फिर वकते हैं मछा क्यों सब के जहाँ झूठा है अजी।।
मछा कहीं शीशे से हीरा हुआ किसी ने है देखा।
तुम निर्मुन हो तो फिर यह गुन जग मे सब है किसका।
तुम ने बनाया या कि बने खुद तो यह माया है कैसी।।
एक जो हो तुम तो फिर यह कौन दूसरी आके घुसी।
गरचे काम उसका है तो फिर तेरी क्या तारीफ रही।।
तुम करते ही तो क्यों कहते हैं हुई किसमत की छिखी।
हैं जो तुक्हारे शरीक तो फिर छा-शरीक क्यों. नाम पड़ा।
तुम निर्मुन हो तो फिर यह गुन जग में सब है किस का।।

जहाँ बगर झूठां है तो फिर मतवालों को क्या है काम ।
फिर मजहब में भला क्यों करता है हर शख्स कलाम ॥
बेद वगैरहं भी तो जहाँ में हैं फिर क्या है इनसे काम ।
इनके सिवा भी कहोगे जो कुछ सब झूठा है मुदाम ॥
खुद मूठा जो होगा उसका कहना भी सब है झूठा ।
तुम निर्गुन ही तो फिर यह गुन जग में सब है किस का ॥
समी शोर करते हैं साँप का रस्सी में यह घोखा है ।
मूठे हैं वह, जहाँ गर दो हो तो यह बात बने ॥
यह तो तब हो जब कि साँप रस्सी यह कायम हों दो रो ।
यह तो तब हो जब कि साँप रस्सी यह कायम हों दो रो ।
यहाँ तुम्हारे सिवा है कोई दूसरा कौन कहै ॥
'हरीचंद' तू सच है तो जग क्यों अपने मुँह झूठ बना ।
तुम निर्गुन हो तो फिर यह गुन जग में सब है किसका ॥१२॥

ढूँढ़ फिरा में इस दुनिया में पश्चिम से छे पूरव तक। कहीं न पाई मेरे दिखतार प्रेम की तेरे मळक।। मसिवाद मंदिरगिरजों में वेखा मत्रवाछों का जा वौर। अपने अपने रंग में रँगां दिखाया सब का तौर।। सिवा झूठी बातों व बनावट के न नजर आया कुछ और। एक एक को टटोळा खूब तरह हमने कर गौर।। तेरे न दरशन हुए मुझे मैं बहुत खोज कर बैठा थक। कहीं न पाई मेरे दिखदार प्रेम की तेरे मळक॥ जो आकि,छ पंडित शायर हैं उनको भी जाकर देखा। शगड़े ही में उन्हें इमने हर दम छड़ते पाया॥ जिसे बुरा कहता है एक उसको कहता कोई अच्छा। कोई पुरानी छोक पीट है कोई कहता है नया।। जहाँ पुरानी छोक पीट है कोई कहता है नया।। जहाँ पुरानी छोक पीट है कोई कहता है नया।।

कहीं न पाई मेरे दिखदार प्रेम की तेरे झखक !!

जिनको आशिक मुनते वे उनके भी जाकर देखे हंग !

माश्कों के कहीं खुळ नजर पड़े हर तरह के रंग !!

मही वैंधी वार्ते हैं वही सुहजत है वही हैं उनके संग !

गरज कि इनसे मेरी जाँ आई है अब बहुत ब-तंग !!

मतख्य की वार्तों को छोड़ कर और नहीं कुछ है वेशक !

कोई न पाई मेरे दिखदार प्रेम की तेरे झखक !!

कोई गुनह से जीफ़ दोजल का करके दरते हैं !!

कोई मजाजी इक्क में अपने मतख्य का दम भरते हैं !

कोई मरके मिले वैंकुंठ इसी पर मरते हैं !!

कीई न पाई मेरे दिखदार प्रेम की तेरे झखक !

कहीं न पाई मेरे दिखदार प्रेम की तेरे झखक !!



# प्रेम-फुलवारी

हिश्क चसन सहबूब का वहाँ न जावे कोय। जावे तो जीवे नहीं किए तो बौरा होय॥ सीस काट आगे घरी तापर राजी पाँव। हिश्क चसन के बीच में ऐसा हो तो जाव॥" "सींचन की सुधि ळीजी सुरक्षि न जाय।" मेहिक्क हाल प्रेस में सन् १८८३ में प्रकाशित १. कुछ अंश नवोदिता हरिसन्द्र-चंद्रिका में १८८३ में प्रकाशित मेरे प्यारे,

पुन्हें कुंनों में वा चित्यों के सटों पर फिरते प्रायः
वेखा है और इससे निमम होता है कि प्रम बदे सैळावी
हो। पर वों मन-मानी सैक करने में तुम्हारे कोमक चरनों
में को कंकरियाँ गद्गती हैं, वह जी में कसकती है। इससे
मैंने रच रच कर यह फुळवारी बनाई है, सींचते रहना,
यह मका मैं किस मुँह से कहूँ। पर जैसे इधर बधर सैक
करते फिरते हो, वेसे ही कभी कभी भूछे भटके इस
"फुकवारी" में भी आ निककोंगे तो परिश्रम सफळ होगा।
केवक तम्हारा
हरिश्रंद्र





## प्रेम-फुलवारी

भरित नेह नव नीर नित बरसंत सुरस अथोर । जयित अपूरब घन कोऊ छित नाचत मन मोर ॥ १॥ जेहि छिहि फिर कक्षु छहन की आस न चित में होय ॥ जयित जगत-पावन-करन प्रेम बरन यह होय ॥ २॥ चंद मिटै सूरज मिटै मिटैं जगत के नेम । यह इह श्री 'हरीचंद' को मिटैन अबिचळ प्रेम ॥ २॥

मेम-फुल्वारी की सूमि

राग विहाग श्री राथे मोहिं अपनो कव करिहौ। जुगळ-रूप-रस-अमित-पाधुरी कब इन नैननि मरिहौ॥ कब या दीन हीन निज जन पै त्रज को बास बितरिहौ। 'हरीचंब' कब भव बृहत तें मुज धरि धाङ्क खबरिहौ॥१॥

अहो हिर बस अब बहुत भई । अपनी दिसि विछोकि करना-निधि कीजै नाहिं नई ॥ जौ हमरे दोसन कों देखी ती न निवाह हमारी । करिकै सरत अजामिछ-गज की हमरे करम विसारी ॥

अव निह् सही जात कोऊ विधि धीर सकत निह धारी। 'हरीचन्द' को वेगि धाइकै मुज मरि छेहु स्वारी॥२॥ पियारे याको नाँव नियात।
जो तोहिं भजै ताहि नहिं भजनो कीनो भछो बनाव।।
बिन्न कछु किये जानि अपुनो जन दूनो दुख तेहि देनो।
भछी नई यह रीति चछाई चछटो अवगुन छेनो॥
'हरीचंह' यह भछो निवेखो हैकै अंतरजामी।
चोरन छाँ हि छाँहि कै छाँहो चछटो घन को स्वामी॥ ३॥

जानते जो हम तुमरी बानि ।

परम अबार करन की जन पैं, हे करुना की खानि ॥

तो हम द्वार देखते दूजो होते जहाँ द्याछ ।

करते नहिं विश्वास बेद पै जिन तोहिं कहाँ कृपाछ ॥

अब तो आइ फँसे सरनन मैं भयो तुम्हारो नाम ।

'हरीचंद' तासों मोहिं तारो बान छोड़ि बनश्याम ॥ ४॥

प्यारे अब तो सही न जात। कहा करें कछु बनि नहिं त्यावत निसि दिन जिय पछितात॥ जैसे छोटे पिंजरा में कोच पंछी परि तक्पात। त्योंही प्रान परे यह मेरे छूटन को कछुछात॥ कछु न छपाव चळत अति ब्याकुळ मुरि मुरि पछरा खात। 'हरीचंद' खींचौ अब कोच बिधि छोंदि पाँच अरु सात॥ ५॥

नाहिं तो हँसी क्षुम्हारी हैहै।
तुमहीं पे जग दोस धरेगो मेरो दोस न देहैं।।
वेद पुरान प्रमान कहो को मोहिं तारे बितु लैहै।
तासों तारो 'हरीचंद' को नाहीं तो जस जैहै।। ६॥

फैलिहै अपजस तुम्हरो भारी ! फिर तुमकों कोऊ नहिं कहिहै मोहन परिद-उघारी !! वेदादिक सब झूठ होंहों है जैहै अवि स्वारी। रासों कोर विधि बाइ छीजिए 'हरीचंद' को तारी॥ ७॥

तुम्हरे हित की मासत बात !
कोड विधि अब की तार देहु मोहिं नाहीं तो प्रन जात !!
बूद चूकि फिरि घट ढरकावत रहि जैहै पिछतात !
बात गए कछु हाथ न ऐहै क्यों इतनो इतरात !!
चूक्यों समय फेर नहिं पेही यह जिय घरि के तात !
नारि छीजिए 'हरीचंद' को खॉहि पाँच अह सात !! ८ !!

भरोसो रीक्षन ही छिल भारी। .
हमहूँ को विश्वास होत है मोहन पतित-उघारी।।
जो ऐसी सुभाव नहिं होतो क्यों अहीर झुछ भायो।
निज के कौत्तुम सो मिन गछ क्यों गुंजा-हार घरायो।।
कीट सुकुट सिर छोड़ि पजीआ मोरन को क्यों घाको।
'फेंट कसी टेंटिन पै मेवन को क्यों स्वाद विसाबों।।
ऐसी चळटी रीझ देखि के चपजत है जिय आस।
'जग-निंदित 'हरिचंद्ह' को अपनावहिंग करि दास।। ९।।

सन्हारहु अपुने को गिरिवारी ।

गोर-गुकुट सिर पाग पेंच किस राखहु अलक सँवारी ॥

हिय हलकत बनमाल उठावहु गुरली घरहु उतारी ।

पकाविकन सान दै राखी कंकन फँसन निवारी ॥

नूपुर लेहु चढ़ाइ किंकिनी खींचहु करहु तथारी ।

पियरो पट परिकर कटि किस कै बॉबी हो बनवारी ॥

हम नाहीं उनमें जिनको सुम सहजहि दीने तारी ।

वानो जुगसो नीके सब की 'हरीचंब' की बारी ॥
१०॥

हम तो छोक-भेद सब छोड़ची । जग को सब नाता तिनका सो तुम्हरे कारन तोड़ची ॥ छाँड़ि सबै अपुनो अर दूजेन नेह तुम्हहिंसों जोड़ची । 'हरीचंद' पै केहि हित हम सों तुम अपुनो मुख मोड़ची ॥११॥

जो पै सावघान है सुनिए।
तो निज गुन कछु वरनि सुनाऊँ जो उर मैं तेहि गुनिए।।
हम नाहिंन उन मैं जिनको तुम वारे गरव वढ़ाई। बोळि छेद्दु पृथुराजिह तो कछु मो गुन परै सुनाई।।
चित्रगुप्त जो विद हमरे गुन निज खातन छिखि छेईं।।
ची हम पाप आपुने 'विनको हारि तुरत सब देहीं।।
एक समै औगुन गिनिन्ने कों नागराज प्रन कीनो।
नाहिं गिनि गए सेस वहु रिह गयो सोई नाम तब छोनो।।
सवै कहत हरि-कुपा बड़ेरी अब हीं परिहि छखाई।
पै जो मो अध-अय न भागि के रहेन हृदय हुगुई।।
बहुत कहाँ छो कहीं प्रानपित इतने ही सब मानो।
'हरीचंद' सों मयो सामना नीके जुगको बानो।।१२॥

पिया हैं। केहि विधि अरज करें।

सित कहुँ चूकि होइ वे-अद्वी याही डरन डरें।।

सोरहि सों मेळा सो छागत नर-नारिन को भारी।

न्हात खात वन जात छुंज में केहि विधि छेहुँ पुकारी।।

सहल टहल में रहत लुमाने साँहाहि सों सब राती।

तह को विधन वनै कल्लु कहि के पहि डर घरकत लाती।।

वहे बहे गुनि वेव बहा शिव जह गुजरा नहिं पार्वे।

तह इस पासर जीव कहो क्यों घुसि के अरज गुनारें।।

एक बात बेदन की सुनिकै कहु भरोस जिय आयो। 'इरीचंव' पिय सहस-भवन तुम सुनतहि आतुर धायो।।१३॥

#### मेम-फुक्कवारी के बुक्स

प्राननाथ तुमसों मिलिने को कहा जुगित निर्दे कीनी ।
पिन हारी कल्ल काम न लाई उलिट सबै विधि दीनी ।।
हेरि चुकी बहु दूरिन को मुस्त बाह सबन की लीनी ।
तब अब सोचि-विचारि निकाली जुगिति अचूक नवीनी ।।
तन परिहरि मन दे तुव पद मैं लोक रुगुनता झीनी ।
'हरीचंद' निधरक बिहरौंगी अधर-मुखा-रस-मीनी ।। १४॥

इन नैनन को यही प्रेखो। यह मुख देखि पिया-संगम को फेर विरह-दुख देखो।। नहिं पाखान भए पिय बिहुरत प्रेम-प्रतीत न छेखो। 'हरीचंद' निरलज है रोवत यह चल्टी गति पेखो।।१५॥

देख्यो एक एक कों टोय । भाननाथ बित्त बिरह संघाती और नाहिंने कोय ॥ मात-पिता धन-धाम मीत जग निज स्वारथ को होय । 'हरीचंद' जो सोऊ बिल्लरे तो न मरें क्यों रोय ॥१६॥

पियारे क्यों तुम बाक्त चाह !

छूटत सकछ काज जग के सब मिटत मोग के स्वाद !!

जब ठौं तुम्हरी चाद रहै नहिं तब ठौं हम सब छायक !

तुमरी याद होत ही चित मे चुमत मदन के सायक !!

तुम जग के सब कामन के जरि हम यह निह्ने जानें !

'हरीचंद' वो क्यों सब तुमरे प्रेमहिं जग मैं सार्ने !! १ जा!

#### भारतेन्द्र-प्रन्थावङी

पियारे ऐसे तो न रहे।
जैसे भए कठोर अबै तुम तैसे कबहुँ न हे!।
हम वह नाहिं कहा, कै मुरक्षित छखि तुम मुज न गहे।
कहाँ गई वे पिछळी वतियाँ जो तुम बचन कहे।।
जो तुम वनिक मळिन मुख देखत क्षिनहू नाहिं सहे।
सो 'हरिचंद' प्रान बिछुरत कित बदन छिपाय रहे।।१८॥

पहि सर हरि-रस पूरि गयो।
तन मैं मन मैं जिय मैं सब ठाँ कृष्ण हि कृष्ण मयो।।
मस्त्री सकल तन-मन तौहु नहिं मान्यौ समिद वहाौ।
नैनन सों बैनन सों रोक्यो नाहिंन परत रहाौ॥
लघु घट तामें रूप-समुद रहाो क्यों न समित निकरै।
तापें लाप झान कहो तेहि जिय कित लाइ घरै॥
कीन कहै रखिने की उल्टो वहि जैहे या घार।
'हरीचंव' मधुपुरी जाहु तुम हाँ नहिं पैहो पार॥१९॥

रहें क्यों एक न्यान असि दोय ।
जिन नैनन में हिर-रस झायो तेहि क्यों भावे कोय !!
जा तन-मन में रिप रहे मोहन तहाँ ग्यान क्यों आवे !
चाहो जितनी बात प्रबोधो धाँ को जो पतिआवे !!
असृत खाह अब देखि इनातन को मृरख जो मूळे !
'हरीचंद' मज तो कद्की-बन काटी हो फिर फूळे !! २०!!

गमन के पहिले ही मिल जाहु । नाहीं तो जिय ही रहि जैहै तुव मुख-देखन लाहु ॥ जान देहु सब और चित्त के मिलि रस करनच्याहु । ' 'हरीचंद' सूरति तो अपनी ब्रोटक' फेर देखाहु ॥२१॥ नैन मिर देखन हू मैं हानि।
कैसे प्रान राखियें सजनी नाहिं परत कक्कु जानि।।
था व्रज के सब लोग चवाई त्यों बैरिन कुल-कानि।
देखत ही पिय प्यारे को मुख करत चवाव बखानि।।
मिलिबो दूर रह्यी विन बातिहं बैठि करिं सब छानि।
'हरीचंद' कैसी अब कीजे या लल्जोंहीं वानि।।२२॥

प्राननाथ जी पैं ऐसी ही तुन्हें करन ही हॉसी । ती पहिछे ही क्यों न कहा हम मरतीं दे गछ फाँसी ॥ जिय-जारन क्यों जोग पठायो चोरि प्रीवि वितुका-सी। 'हरीचंद' ऐसी नहिं जानी हैहें हरि विसुवासी॥२३॥

हिर संग भोग कियो जा तन सों तासों कैसे जोग करें।
जो सरीर हिर संग रूपटानी वार्षे कैसे मसम घरें।।
जिन अवनन हिर-वचन सुन्यों है ते मुद्रा कैसे पहिरें।
जिन बेनिन हिर निज कर गूँथीं जटा होइ ते क्यों निकरें।।
जिन अधरन हिर-असत पियो अव ते झानहिं कैसे उन्हरें।
जिन नैनन हिर-रूप विलोक्यों तिन्हें मूँदिक्यों पलक परें।।
जा हिय सों हिर-हियो मिल्यों है तहाँ ज्यान केहि माँ ति घरें।
'हरीचंद' जा सेज रसे हिर तहाँ वचन्चर क्यों वितरें।।

फेरष्ट्र मिछि जैये इक बार । इन प्रानन को नाहिं सरोसो ए हैं च्छन स्थार ॥ जौ छतियन सों छिन नहिं विहरो प्यारे नंद-कुमार । चौ पूरिह सों वदन दिखाओं करौ छाछ मनुहार ॥ नहिं रहि जाय वात जिय सेरे यह निज चित्त विचार । 'हरीचंद' न्यौतेहु के मिस बुज आओ दिना स्वार ॥२५॥ मई' सिख ये असियाँ विगरैछ ।
विगरि परीं मानत निहं देखे विना साँनरो छैछ ॥
मई मतवार घरत पग हगमग निहं सूमत छुछ-गैछ ।
तिजकै छाज साज गुफजन की हरि की मई रखैछ ॥
निज चवाव सुनि औरह हरखत करत न कुछ मन मैछ ।
'हरीचंद' सव संक छाँ दि कै करहिं रूप की सैछ ॥२६॥

हौस यह रहि जैहै मन माहीं। चलती बार पियारे पिय को बदन बिलोक्यो नाहीं।। बैदन के बदले पिय प्यारे भाइ गही नहिं बाहीं। 'हरीचंद' प्यासी ही जैहैं अधर-सुधा-रस चाहीं!।२७।।

कहाँ गए मेरे वाल-सनेही । अब कीं फटी नहीं यह झाती रही मिल्लन अब केही ॥ फेर कवें वह मुख बीं मिल्लिहें जिलत सोचि जिय एही। 'हरीचंद' जो खबर मुनावें देहुँ प्रान-धन तेही॥२८॥

याद परें वे हिर की बितयाँ। जो बन-कुंजन विहरत मधुरी कहीं छाइके छितयाँ॥ कहें वे कुंज कहाँ वे सग-सग कहें वे बन की पितयाँ। 'हरीचंद' जिथ स्टू होत छिस वही वेंजेरी रितयाँ॥२९॥

जो मैं ऐसिहि करन रही।
तो क्यों मन-मोइन अपने युक्त सों रस-बात कही।।
इम जानी युक्त सों बीतैगी जैसी बीति रही।
सो एकटी कीनी विधिना नै कड़ू नाहिं निवही।।
इमैं बिसारि अनत रहे मोहन और बाल गही।
'हरीचंद' कहा कों कहा है गयो कड़ु नाहिं जात कही।।३०॥

अब वे धर मैं साउत वार्ते। जो नंत-नंतन जल मैं कीनी प्रेम-प्रोति की घारों॥ वेई कुंज वही दुम पड़न वही खेंजेरी रार्ते। एक प्रान-प्यारो दिग नाहीं विष सम छागत वार्ते॥ कूर अकूर प्रान हरि तै गयो खायो दुष्ट कहाँ तें। 'हरीचंद' विदरत नहिं खतियाँ मई कुळिस की छातें॥२१॥

अब तो छाजहु छूटि गई री।
टोंकि-बजाइ नगारी दें के हीं पिय-बसिंह भई री।।
निंह डिपाव कछु रहा सिकत सों खुस्यों मेद सबई री।
परतह ह्व रोवत पिय-के हित ऐसी रीति छई री।।
विक बिक स्टल नाम शीतम को है यह रीति नई री।
'हरीचंद' जग कहत मछे ही यह अब बिगरि गई री।।।३२॥

अरे कोड कही सँदेसो स्थाम को । इसरे प्रान-पिया प्यारे को अरु मैया बळराम को ।। बहुत पथिक आवत हैं या मग नित-प्रति बाही गाम को । कोड न छायो पिय को सँदेसो 'हरीचंद' के नाम को ।।३३॥।

तुव मुख देखिबे की चाट ।

प्रान न गए क्षजहुँ मो तन तें छागी आस कपाट !!

नैन फेर चाइत हैं देख्यी- छीने गो-धन ठाट !

बेतु बजाबत सो मुख छाछन बाही जमुना-घाट !!

बाटक्यों जीव फेर्स्यों जग मैं फिर तुव मिळिबे की बाट !

'हरीचंद' हिय मयो कुळिस छों गयो न सब छों फाट !!३४!!

निछज इन प्रानन सों निहं कोय । : सो संगम-सुख खाँ हि अजहुँ ये जीवत निर्लज होंग ॥ गए न संग प्रान-प्रीतम के रहे कहा सुख जोय। 'हरीचंद' अब सरम मिटावत विना वात ही रोय॥३५॥

अव मैं कैसे चलुँगी क्यों सुधि मोहिं दिलाई। पनघट ही पै पिय प्यारे को क्यों दियो नाम सुनाई।। दूर रह्मौ घर गति-मति भूळी पग न घस्मौ अब जाई। 'हरीचंद' हो तबहि ळीं काज की जब ळों रहूं भुळाई।।३६॥

हाय हिर वोरि दई मॅझ-थार । कीन्हीं थळ की निहं बेरे की भळी ळगाई पार ॥ नेह की नाव चढ़ाय चाव सों पिहळे किर मनुहार । अब कहो थिन अपराध तजी क्यों सुनिहै कौन पुकार ॥ छोक-छांज घर भूमि छुड़ाई करो घात सों बार । 'हरीचंद' तार्पें उतराई मॉगत ही बिछहार ॥३७॥

नैन ये छगि कै फिर न फिरे। विधुरी अछकन मैं फॅसि फॅसिकै रहि गए सहीं बिरे।। पि हारे गुरुजन सिख दैंकै नाहिंन रहत थिरे। 'हरीचंद' प्रीतम सरूप मैं हुवे फिर न तिरे।।३८॥

पिय सों प्रीति छनी नहिं छूटै।
कवी चाही सो समझाओ अव तौ नेह न टूटै।।
सुंदर रूप छोड़ि गीता को ज्ञान छेड़ को कृटै।
'हरीचंड़' ऐसो को मूरल सुधा त्यागि विस छुटै।।

निदुर सों नाहक कीनी प्रीति । अब पिछताय हाय करि रहिंगई उछटि परो सब रीति ॥ हम तन मन धन जा हित स्त्रोयो उन मानी न प्रवीति । 'ह्रीचंद' कहा को कहा कीनों विछ विधना की नीति ॥४०॥ पुरानी परी छाछ पहिचान। अब इसकों काहे को चीन्ही प्यारे अए सयानं।। नई प्रीति नए चाहनवारे तुमहूँ नए सुजान। 'हरीचंद' पै जाहँ कहाँ इस छाछन करहु बखान।।४१।।

सखी री वे चरमीं हैं नैन । चरित्र परत सुरहयी निर्दे जानत सोचत समुझत हैं न ॥, कोऊ नाहिं बरजे जो इनको बने मत्त जिमि गैन । 'हरीचंद' इन वैरिन पाछे मयो छैन के दैन ॥४२॥

सस्ती री वे केंस्त्रिया रिम्प्तारि ।
देखत ही मोहन सों रीझीं सब इन्छ-कानि बिसारि ॥
मिली जाइ जल दूघ मिले क्यों नेक न सकीं सम्हारि ।
सुंदर रूप बिलोकत रपटीं काँचे घट जिमि बारि ॥
सब बिनु मिले होत हैं व्याद्धल रोसत निल्ज पुकारि ।
सपुने फल करि हमहिं कनौड़ी और दिवाबत गारि ॥
लोक-लाज इन्छ की मरजादा रुन-सम तजी बिचारि ।
'हरीचंद' इनको को रोके बिनारीं जगहि विगारि ॥४३॥

सखी री ये बिमुवासी नैन । निज मुख मिळे जाइ पहिले पे अब लागे दुख दैन ॥ इन्म दई है गए पराए बिसरायो सब चैन । 'हरीचंद' इनके बेवहारन जानि नफा फक्र है न ॥४४॥

मरम की पीर न जाने कीय ।
कार्सों कहीं कीन 'पुनि माने वैठ रहीं घर रोच ॥
कोड जरनि न जाननबारी वे महरम सब छोय।
अपुनों कहत सुनत नहिं मेरी केहि समुशां सोय ॥

छोक-छाज क्षुछ की मरजादा बैठि रही सब सोय। 'हरीचंद' ऐसहि निबहैगी होनी होय सो होय॥४५॥

मोह कित तुमरो सबै गयो।
सोई हम सोई तुम तौ अब ऐसो काह भयो।।
मान समै जिनको नेकह दुख तुम कबहूँ न सम्हारे।
तेई नैन रोवत निसि-बासर कैसे सहत पियारे।।
तिनकह छित मम मुख सुरहानो किर मतुहार मनाओ।
सोई परी धरनि पै देखत क्यौं तुरते निर्ह धाओ।।
हाय कहा हौं कहाँ प्रान-पिय तुम आखत गित ऐसी।
'हरीचंद' पिय कहाँ दुराये कहो प्रीति यह कैसी।।४६॥

जो पिय ऐसो मन मोहिं दीनो । तो क्यों एक निरालो जग नहिं मो निवास हित कीनो ॥ इन जग के लोगन सों मो सों वानिक बनि नहिं आवे । उन करोर के मध्य एक क्यों हम सों निवहन पावे ॥ के तो जगहि छोड़ाओ हम सों राखी के ढिग मोहिं। 'हरीचंद' दुख देंहु न इतनो विनय करत हो तोहिं॥४७॥

खुळि के दुखहु करन निह पार्वे।
कैसे प्रान रहें जो सब विधि हम ही मार क्टार्वे॥
नैनन सदा चवाइन के डर हम मिर पियहि न देख्यो।
ताको दुख तो सह्यो कोऊ विधि जानि करम को छेख्यो॥
रोषनहु में हानि मई खब प्रगट हाय निह होई।
तो केहि विधि जिय घीरज राखें सो भाखी सब कोई॥
सब विधि हमहिं विपति तो ऐसे जीवनहू पे ख्वारी।
'हरीचंद' सोयो विधिना किन जाग हमारी वारी॥।।।।।।

पियार तजी कीन से दोस !
इतती इमहू वो सुनि पार्ने फेर करें संतोस !!
तुमरे हित सब तक्यो आल इक तुम्हरी ही चित घारी !
एक तुम्हारे ही कहवाए जग मैं गिरवरवारी !!
जो कोच तुमरो होड सोई या जग मैं वहु दुख पाने !
यह अपराध होइ वी मासी जासों घीरज आवे !!
कियो और वो दोस कळू निहं अपनी जान पियारे !
तुमरे ही है रहे जगत मैं एक प्रेम-मन घारे !!
जो अपने ही को दुस देनो यहै आप को बानो !
वो क्यों निहं ताको अपने मुख प्यारे प्रगट बस्तानो !!
जासों चतुर होइ जग मैं कोच तुम सों प्रेम न छावे !
'हरीचंद' हम वी अब तुमरे करी जोई मन माने !!४९॥

सुरतिहू अव नहिं आवे त्याम की ।
पाननाय आरिन्नासन मन-मोहन सब सुख-धाम की !।
वेई नैन वही मन की तन वही चटपटी काम की !
गये कुलिस कों सब पिय विकुरे निस्ति बीतत ची-जाम की !।
सुनियत सास कहानिन मैं सब जैसे सीता-राम की ।
'हरी वंद' कहा को कहा की नो बिस्स था गित विष्टि बाम की !! ५०!।

सत मैं कब जीं देखूँ बाट।
मोर भयो हों ठादि ही रहि गह पकरे द्वार-कपाट!!
हार पहार भए विद्धारे जब बिस्त मए सुख के ठाट।
सूची सेज पिया बिद्ध देखत क्यों न गयो हिय फाट!!
किरह-सिंधु मैं दूबी व्यक्ति कहुँ दिखात नहिं बाट।
'हरीचंद' गृहि बाँह स्ठामो जिय मति करहु स्वाट!!५१॥

#### भारतेन्द्र-प्रन्थावछी

होय हिर है में ते अव एक । कै मारों के तारों मोहन छाँ कि आपनी टेक । यहुत मई सिंह जात नहीं अब करह विखंद न नेक । 'हरीचंद' छाँड़ों हो छाउन पावन - पतित-विवेक ॥५२॥

नाविर मोरी झाँझरी हो जाय परी मॅमधार। निसि कॅंधियारी पानी छागत उछटो बहुत वयार॥ सुद्भत नहिं उपाय विनु केवट कोइ न सुनत पुकार। 'हरीचंद' द्ववत कुसमय में घाइ छगाओ पार॥५३॥

कोऊ ना बटाऊ मेरी पीर को । सब अपने - स्वारथ को कोऊ देनहार निहं धीर को ।। कसकत सो बन रास विख्यिको हरि-सँग जमुना-तीरको। चल्रहत हियो नैन मरि आवत छल्ति यल बीर समीर को।। कहा करौं कित जाउँ न मूलत हॅसि हॅसि हरिवो चीरको। 'हरीचंद' कोड हाल कहत नहिं गोपराज बल्लवीर को ।।५४॥

अविरल जुगल कमल-हग वरसत सिख पै खीजत होइ खित्यानी !
आजु कुंज क्यों सेज विलाई तापे दई पिछौरी तानी !!
हों घोले ही गई सयन कों चितत पिय-सँजोयं मुखदाई!
हारिह तें अभिलाख लाख किर मिर आनंद फूली न समाई!!
ढकी सेज लखि कै पिय सोए जानो भइ जिय अमित स्माही!!
नुपुर खोलि चली हकए गित पीतम-अवर-मुघा-रस चाही!!
नेकट जांइकै लाइ जुगल मुज जवै गाद सालिंगन कीनो!
जव सुधि आई पिय घर नाहीं चन तो गौन मधुयन को कीनो!!
मुरिह परी किर हाय साथ ही मानहुँ लता मूल सों तोरी!
वेसुधि लखि आई वृज-विनता वैठि रहीं घेरे जहुँ ओरी!!

खिरकत नीर गुलाब बदन पें ऑबर पीन करत कोड नारी। व्याकुल सिख-समान सब रोजत मनु आजुिं विद्वरे गिरिघारी! इतनेष्ठ पे प्रान गए निहं फिरहू सुधि आई अध-राती हों पापिन जीवति ही जागी फटी न अजों कुलिस की झाती! फिर बह घर-व्यवहार वह सब करन परें नित ही डिट माई 'हरीचंव' मेरे ही सिर विधि वीनी काह जगत-अमराई।।५५।

रहे यह देखन कों हम दोय।

गए न प्रान अर्बो केंखियाँ ये जीवति निरळत होय।।
सोई कुंज हरे हरे देखियत सोई युक पिक कीर।
सोई सेज परी सुनी हैं विना मिळे वळवीर।।
वही झरोखा वही अटारी वही गळी वही सोँझ।
वही झरोखा वही अटारी वही गळी वही सोँझ।
वही नाहिं जो वेज वजावत ऐहै गळियन माँम।।
अजह वही वही गौवें हैं वही गोप अरु खाळ।
विवरे सव अनाथ से होळत व्याकुळ विना गुपाछ।।
नंद-भवन सुनो देखत क्यों गयो नहीं हिच फाट।
'हरीचंद' छठे वेगहि घाओं फेरह अंज की बाट।।५६।

नंब-मवन हीं आजु गई हो मूळे ही डिट मोर !
जागत समय जानि मंगळ-मुख निरस्तन नंब-किछोर !!
नहिं बंदीजन गोप गोपिका नाहिन गौनें द्वार !
नहिं कोच मथत वही नहिं रोहिनि ठाढ़ी छै उपचार !!
तब मोहिं सुरत परी घर नाहिंन सुंदर क्याम तमाळ !
सुरिष्ठित घरनि गिरी द्वारहि पै छिख घाई मज-बाळ !!
छाई गेह उठाइ कोच विधि जीवन गए अँदेस !
'हरीचंद' मधुकर तुव आए जागी सुनत सँदेस !!५७!

हठीले पिय हो प्यारिहु को हठ राखी। तुन रुसे सों काम चले निह मधुर वचन मुख भाखी।। आओ मधुवन ब्रॉंडि फेरहू दूर क्वरिहि नाखी। 'हरीचंद' को मान राखिकै अधर-ध्रधा-रस चाखी॥५८॥

### अथ प्रेम-फुल्वारी के फूल

प्रीति की रीत ही अति न्यारी। छोग वेद सब सों कछु उछटो केवछ प्रेमिन प्यारी॥ को जाने समुझै को थाको विरछी जाननहारी। 'हरीचंद' अनुभव ही छखिये जामें गिरवरधारी॥५९॥

श्रीराघे सोमा कहा कहिये।
रसना अधम बहुरि अधिकारी कोऊ नहिं छहिये।
कासों कहिये को समुझै पहि समुझि चित्त रहिये।
परम गुप्त रस सब सों कहि कहि कैसे चित्त दहिये।।
वितु तुव कृपा अपार सिंधु रस केहि प्रकार बहिये।।
'हरीचंद' एहि सोच छोड़ि सब-मौन रह्नो चहिये।।

अहो सस प्राननहू तें प्यारे । व्रज के धन प्रेमिन के सर्वस इन केंसियन के तारे ॥ गह्बर कंठ होत क्यों सुनतिह गुन-गन परम तिहारे । इसगत नैन हियो भरि आवत उळहत रोमहु न्यारे ॥ प्राननाथ श्रीराधा जू के जसुदा-नंब-दुळारे । 'हरीचंब' जुग जुग निरजीअह सक्तन के रखवारे ॥६१॥

पियारे थिर करि थापहु प्रेम । पुरस अमृतसय जब छौं रिव-सिस प्रेसिन पें करि छेम ॥ दूर करहु जग बंचनहारे ज्ञान फरम कुछ नेम। 'हरीचंद' यह प्रीत-बुन्दुमी निवहीं गाजी एम॥६२॥

छोदि कै ऐसे मीठे नाम !

मित्र प्रानपति पीतम प्यारे जीवितेस सुख-वाम !!

क्यों खोजत जग और नाम सब करिकै युक्ति सहेत !

ईश्वर ब्रह्म नाम हौआ सो अवन न जो सुख देत !!

विज कै तेरे कोमछ पंकज पद को हद विस्वास !

'हरीचंद' क्यों मटकत डोळत घारि अनेकन जास !!६३!!

अहो मेरे मोहन प्यारे मीत । क्यों न निवाही मम जीवन छों परम प्रेम की रीत ॥ इतनेहू पै. वोहिं न आई` मेरी बार प्रतीत । 'हरीचंव' बिछहार रावरे मछी करी यह नीत ॥६४॥

बिहरिहें जग-सिर पे दै पाँव।
एक तुम्हारे है पिय प्यारे ख़ाँदि खौर सव गाँव।।
निंदा करो बसाको बिगरी घरौ सबै मिल्लि नाँव।
'हरीचंद' नहिं कवहुँ चूकिहैं हम यह अब को दाँव।।६५॥

निष्ठावरि तुम पै सो कहा कीजै ।
सब कक्छ थोरो उनत जगत मैं कैसे इनको छीजै ॥
राज-पाट घर-बार देह मन धन संबंधी जात ।
नेम-बरम कुळ-कानि छाज सब दुनहु से न छखात ॥
प्रेम-मरी तुमरी चितवनि की समता को जग कौन ।
'हरीचंद' वासों नहिं कहिए कछु रहिए गृहि मौन ॥६६॥

न जानों गोविंद कासों रीझै । जप सों वप सों झान ध्यान सों कासों रिसि करि सीझै ॥ वेद पुरान भेद नहिं पायो कहा। आन की आन। कह जप तप कीनों गनिका ने गीध कियो कह दान ॥ नेमी ज्ञानी दूर होत हैं नहिं पावत कहुँ ठाम। वीठ छोक बेदह ते निहित छुसि छुसि करत कछाम॥ कहुँ उछटी कर्टुं सीधी चार्छे कर्टुं दोहुन तें न्यारी। 'हरीचंद' काइ नहिं जान्यों मन की रीति निकारी॥ ६०॥

#### मेम-फुल्बार्रा कं फल

रे मन कर नित नित यह ज्यान ।

मुंद्र रूप गाँर ज्यामल छिष जो निह होत वलान ॥

मुक्तुट सीस चंद्रिका बनी कन्नूल मुक्तुंडल कान ।

किट काछिनि सारी पग नृपुर विद्विया अनवट पान ॥

कर कंकन चूरी होड सुन पे बानू सोमा हेत ।

केसर तौर विंदु सेंदुर को हेखत मन हिर लेत ॥

मुख पें अलक पीठ पें बेनी नागिनि सी लहरात ।

घटकीलो पट निपट मनोहर नील-पीत फहरात ॥

मधुर मधुर अधरन बंसी-धुनि तैसी ही मुसकानि ।

होड नैनन रस-भीनी चित्रवनि परम द्या की खानि ॥

ऐसो सहसुत मेप विलोकत चिक्रत होत सब आय ।

'हरीचंह' विन जुगल-कुपा यह लख्यो कीन पें जाय ॥६८॥

श्री राथे चंत्रमुखी तुव नाम ! तद्दिप चकोर-मुखी सी ज्याकुछ निरखत ससि-घनज्याम !! तैसिहि जद्दिप आप नद घन से मोहन कोटिक काम ! तद्दिप इरस तुव प्यास नैन जुग चातक रहत मुद्दाम !! कीन कहै के समुद्दें यामें जो कुछ करें कछाम ! 'हरीचंद्' हैं मौन निरक्षिए जुगछ-हप मुख्याम !!६९!! शाजु महा मंगल भयो मोर !

प्राननाथ मेटे मारग मैं चितयो प्रेम-मरी हग-कोर !!

करों निक्षावरि प्रान जीवनधन तनिकहिं निरस्तव मींह मरोर !

हयाम सरूप सुधा-रस सानी बानी बोलत नंत्रिक्सोर !!

कोटि काम लावन्य मनोहर चितवत प्रेम मरी हग-कोर !

नेह मरथी सब मंग सलोनो मानंद-रस मींक्यो प्रति पोर !!

सिद्ध होयगो सगरो कारज प्रातिह मिली प्रानियय मोर !

'हरीचंद' जुग जुग चिरजीको मोंगत म्वालिन संचल होर !! ७०!!

साजु चिक कुंजन देसह हाई विमक जुन्हाई ।
'पत्र रंग्न मे घिर घिर भावत ता चर सेज विकाई ॥
समय निसीय इकंत भयो अति कहुँ कहुँ खग बोळत सुस पाई ।
क्रिक्ता दूर बजावत बीना मचुर सदंगहु परत सुनाई ॥
सार्क्षिणन परिरंमन को सुख खटत तहाँ जुगळ रसदाई ।
'हरीचंद' वारत तन मन सब गावत केळि वघाई ॥ ४॥।

कहत हैं बार करोरन होड़ चिरंजी नित नित प्यारे देखि सिरावे हियो । एक एक आसिख सों मेरे अरब खरब जुग जियो ॥ जब की रिव-सिस-मूमि-समुद-ध्रुव-तारा-गन थिर कियो । 'हरीचंद्' तब कों तुम प्रीतम अपृत पान नित पियो ॥७२॥

खाळ के रंग रॅगी तू प्यारी । याही तें तन घारत मिस के सदा कल्सी सारी ॥

#### श्री स्वामिनी जी की स्तुति छ

श्री राये तुही सुहागिनि साँची। और कामिनिन को सुख-संपति तुव रस आगे काँची।। प्रेम सिद्ध तुव द्वार नटी छौं रहत रैन-दिन नाची। 'हरीचंद' याही सों सव तिज हरि-मति तुव रॅग राँची।।८१॥

राधे तुही सुहागिति पृरी । जाको त्रिमुवन-पित सेवक छौँ अनु-श्रिन करत मञ्री ॥ और सवन की सुख-सामाँ तुव आगे परम अधूरी। 'हरीचंद' बाही तें सोहत तोही को सेंदुर-चूरी॥८२॥

रावे तुव सोहाग की छाया जग में भयो सोहाग। तेरो ही अनुराग-छटा हरि सृष्टि-करन अनुराग॥ सत-चित तुव कृति सों विख्गाने छीछा प्रियजन भाग। पुनि हिरिचंद् अनंद होत छहि तुव पद-पदुम-पराग॥८३॥

हमारी प्यारी सखियन की सिरताज । ताहु की महरानी जो सब जल - मंडळ-महराज ॥ सीळ सनेह सरस सोमा-निधि पूर्नि जन-मन-काज । 'हरीचंड' की सरवस जीवनि पाळनि मक्त-समाज ॥८४॥

स्थामा प्यारी सिखयन को सरहार । अति भोरी गोरी रस-बोरी सहजहि परम उहार ॥ छाज-कृपा सों भरे वड़े हग वड़े छूटे विमि बार । 'हरीचंद' तनिकर्हि चस कीनो श्री अजराज-कुमार ॥८५॥ -

क्ष यह अंश मिल्लिक चंत्र और कंपनी द्वारा प्रकाशित सन् १८८६ ई० । कि संस्करण में नहीं हैं । ८१ से ९१ पद तक नवीदिता हरिबंद-चंद्रिका बंबर सन् १८८६ की संख्या से उद्देशत किये गये हैं । सं० ।

राधा प्यारी सिखयन की सिरमीर ! जदिप बहुत जुक्ती क्रज मैं पै पिय कहूँ रचत न और !! जा मुख-पंकज-मधु की छाळच वन्यो रहत मतु भौर ! पान खवावत चरन पळोटत ढोरत विंजन चौर !! मुख चूमत छळचाइ कबहूँ पुनि कबहूँ मरत कॅकोर ! निज सुख जुगळ रमत नित नित श्री कृन्दाबन निज ठौर !! ऐसी स्वामिनि तिज को वरवस भरमै इत चत दौर ! 'हरीचंद' सब तिज याही तें सेवत इनकी पौर !!८६॥

हमारी सरबस राघा प्यारी । सब ब्रज-स्वामिनि हरि-जमिरामिनि ब्री वृषमालु-दुळारी ॥ बृंदाबन-देवी सुख-सेवी सहज दीन-हितकारी। 'हरीचंद' गुन-निषि सोमा-निषि कीरति की सुकुमारी ॥८०॥

प्यारी कीरित-कीरित-बेळि । प्रफुळित रूप-रासि - कुसुमाविळ गुन-सुगंध-रस रेळि ॥ सिची प्रेम - जीवन हरि बारी जन-सब-आतप-ठेळि । 'हरीचंद' हरि कळप-तरोवर ळपटी सुखहि सकेळि ॥८८॥

इसारी आन-जीवन-धन ज्यासा । इज-जन-चरुनि-चक्र-चूड्ममिन पूर्गन हरि-मन-कामा ॥ अवि अभिरामा सब सुख-धामा हरि-बामा मनि-बामा । 'हरीचंद' विज साधन सबरे रटव एक तुव नामा ॥८९॥

राषे, सब विधि जीति तिहारी। असिक कोक-नायक रक्ष-सरबस्र तिन की हम वंजियारी॥ विजिके जुनति सहस्र रहत तुब दिसि टक एकं निहारी। 'हरीचंव' आनंदकेंद्र आनंद् दान करति बळिहारी॥९०॥

#### भारतेन्द्र-प्रान्थावकी

आजु मुन साँचो भयो अनंद ।
जन-हिय-कुमुद विकासन प्रगट्यो अज-नम पूरन चन्द ॥
जो आनंद किय्यो हो अब ठाँ तोहिं प्रगटि दिखरायो ।
मरजादा परवाह दुईन सों प्रेम छानि विख्यायो ॥
मरजादा परवाह दुईन सों प्रेम छानि विख्यायो ॥
मरकत फिरत श्रुतिन के वन में परम पंथ नहिं सुक्यो ।
जो कछु कसी कहूँ कोच साकन ताको मरम न बूक्यो ॥
भक्ति कही तो नेद्द बिना की नेद्दु व्यसन बिना को ।
ध्यसनहु कसी जुपै कहुँ कहुँ तो परवन चार दिना को ॥
परम नेद्द सों एक भाव रस इनहीं प्रीति दिखाई।
'हरीचंद' भक्तन-हिय बाजी जासों प्रेम - वधाई॥९१॥

जय जय भक्त-बज्ज्ञ मगवान ।

निज जन पच्छा रच्छा-कर नित प्रति सहजहि दयानिधान।।

श्रधस-उधारन जन - निस्तारन विस्तारन जस-गान ।

'हरीचन्द' करुनामय केसव सब ज्ञज-जन के प्रान ।।९२॥

जय जय करुनानिधि पिय प्यारे। सुंदर स्थाम मनोहर सूरित त्रज-जन छोचन-चारे॥ अगिनित गुन-गन गने न आवत माया नर-बपु घारे। 'द्दरीचंद' श्रीराधा-बहुम जसुदा-नंद - दुखारे॥९३॥



# कृष्ण-चरित्र

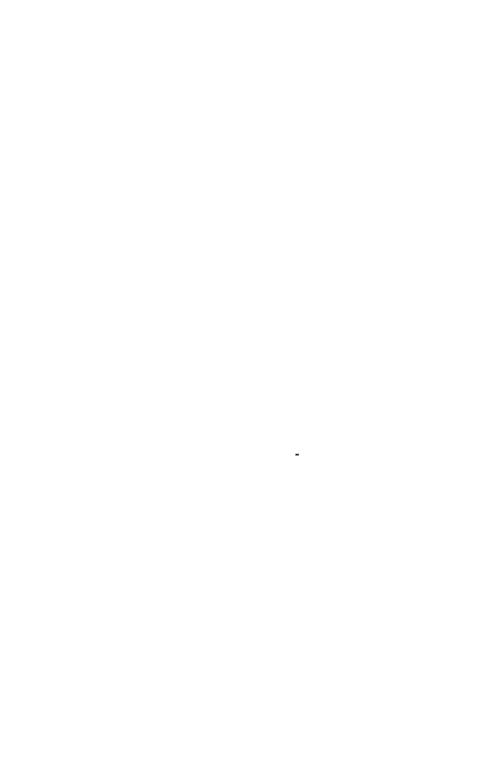

# कृष्ण-चरित्र

आजु हरि छिंछ के छाए प्यारी।
पार क्तारन मिस नौका पे रसिक-राज गिरिघारी।।
बौबट घाट छगाइ नाव निज बिहरत करि मजुहारी।
'हरीचंद' सिख छखत चिकत चित देत प्रान-धन वारी।। १।१

जुगल-छिब नैनन सों छिख छेहु।
ठादे बाहुँ जोरि कुंजन मैं अवसर जान न देहु॥
साँझ समय आगम बरसा के फूल्यौ बन चहुँ ओर।
छहरत कालिन्दी जल झलकत आवत मन्द मकोर॥
प्रथम फूल फूल्यौ आमोदित रसमय सुसद कदम्ब।
ता तट ठादे जुगल परसपर किए बाहुँ-अवलम्ब॥
पसरित महामोद इसह दिसि मन्त मौर रहे मूलि।
'हरीचंद'सिस सरबस बाखोसो छिबि छिख जिय फूलि॥ २॥

आजु वज मई खटारिन भीर। आवत जानि सुरथ चिहकै पथ सुंदर झ्याम-सरीर।। अटा झरोसन झजन झाजन गोसन द्वारन द्वार। सुख ही सुस छिसप जुषतिन के सोमा बढ़ी अपार।। फूछी मनौ रूप-फुछवारी हरि-हित साधि सनेह । के चंदन की वंदन-माछा बॉधी व्रजप्रति गेह ॥ करत मनोरथ विविष्ठ भाँति सब साजें मंगछ-साज । 'हरीचंद' तिनको दरसन दै दुख मेटबौ व्रजराज ॥ ३॥

हिर हम कीन भरोसे नीएँ।
तुमरे रुख फेरे करनानिधि काल-गुद्दिया सीएँ॥
थों तो सब ही खात उद्दर मिर अरु सब ही जल पीएँ।
पैधिक धिक तुम बिन सब माधो बादिहिं सासा लीएँ॥
नाथ बिना सब ज्यर्थ धरम सरु अर्थरम दोऊ कीएँ।
'हरीचंद' अव तो हिर विनिहै कर-अवलम्बन दीएँ॥ अ॥

नाथ विसारे तें निह विनिहै।
तुम विनु कोच जग नाहिं मरम की पीर पिया जो जिनहै।।
हँसिहै सव जग हाळ देखि कोच नाहिं दीनता गनिहै।
एळटी हमिहें सिखापिन देहैं मेरी एक न मिनहै।।
तुम्हरे होइ कहाँ हम जैहैं कौन वीच मैं सिनहै।
'हरीचंव' तुम विनु द्याळता और कोच निहं ठिनहै।। ५॥

नवछ नीछ मेघ-बरन दरसत प्रयताप-हरन परसत युख-करन मक्त-सरन जमुन-बारी। सोमित युंदर दुक्छ प्रफुछित कछ कमछ फूछ मेटत भव-सूछ भक्ति-मूछ ताप्त-हारी॥ कोमछ वर बाछु रिचत बेदि विविध तटनि खचित नव छता-प्रतान सचित नचित सूंग भारी। चंचछ चछ छोछ छहर कछि कछ करवाछ कहर जग-जन जम-जाछ जहर मक्तन-युखकारी।। जल-कन है त्रिविध पौन करत जबै कितहुँ गौन परस्त सुख - भौन सीत सोहत संचारी। अस्ताहत मनुज - देव करत सकल सिद्ध सेव जानत नहिं मेव मेद बेद मौन - धारी॥ त्रजबर - मंडल - सिंगार गोप - गोपिका अधार प्राननाय - कंटहार जुगल बर बिहारी। पुष्टि - सुपथ पुष्टि करत सेवा को फल वितरत 'हरीचन्द' जस बचरत जयति तरनि-बारी॥ ६॥।

भाजु सर सनि सक्छ वजपुराधीश को रत्न-अभिषेक बर वेद-विधि सों करत। सकल तीर्थ विमल गंग-जमुनादि नद चतुर्सागर-मिछिव नीर कछसन भरत।। रिग - यज्ञर-साम - अथर्वनिक वेद-ध्वनि स्तोत्र-पौराण-इतिहास मिछि उच्चरत । शंस-भेरी-पणव-मुरज - ढक्का बाद घनित घंटा - नाद बीच बिच गुंजरत ।। बिबिध सन्वीषधी मळय-सगमद-मिळित बारि घनसार - केसर सुरांधित परत्। इसुम रङ तुळसि मिश्रित सुमंत्रित सबिध पुर्व्य अविवासितोद्क घटन तें ढरत ॥ त्र्याम व्यमिराम तन पीत पट सुभग व्यति बारि सों अंग सिट छखत ही मन हरत। शरित कछ केस झंचितन वें नीर-कन मनहूँ मुक्तावळी नवळ चळाळ मारत ॥. वदत वंदी बिरद सूच चारन घार घरित गावत खरे तान मानन भरत । देत आसीस द्विज हस्त श्रीफळ किए सुर जुद्दारत खरे रुख ळिए जिंग ढरत ॥ घोष - सीमन्तिनी गान मंगळ शब्द श्रवन-पुट जात दुख दुरित चारिव द्रत । दास 'हरिचन्द' के इदय-मधि तीन छवि ' खचित वस्ळम-कुपा-बळ न टारे टरत ॥ ७॥

मेरे प्यारे जी अरज छीजो मान हो मान ।
अब तुमरो दुख सिंह न सकत हम
मिळि जाओ मीत सुजान हो जान ।
एक घेर ब्रज में फिर आओ
इतनो देहु मोहिं दान हो दान ॥
'हर्राचंद' अब चळन चहत हैं
हुम बिन मेरे प्रान हो प्रान ॥ ८॥

प्रात समै प्रीतम प्यारे को मंगळ विमळ नवळ जस गाऊँ।
सुन्दर स्थाम सळोनी मृरति भोरहि निरस्तत नैन सिराऊँ।।
सेवा करौँ हरौँ त्रैविधि - भय तव अपने गृह-कारज जाऊँ।
'हरीचंद' मोहन बिजु देखे नैनन की नहिं तपत बुमाऊँ॥ ९॥

प्रात समै हरि को जस गावत चित्र घर घर सब घोप-क्रुमारी। कोड दिध मथत सिंगार करत कोउ जमुना न्हान जात कोड नारी॥ हरि-रस मगन दिवस निहं जानत मंगळमथ त्रज रहत सदा री। 'हरीचंद' छखि मदन-मोहन-क्रबि पुनि पुनि जात सबै बळिहारी।।१०।।

हरि को मंगळमय मुख देखो । सुंदर स्थाम अंग-छवि निरखत जीवन जनम सुफळ करि छेखो ॥ देखि प्रथम पिय प्यारे को मुख तव जग और काज अवरेखो । 'हरीचंद' त्रजचंद छखे विज्ञ जगतिह बादि ब्रुथा करि पेखो ॥११॥

आनंद-निधि मुख-निधि सोमा-निधि ब्रह्म-बद्दन विकोको मोर। मंगळ परम भक्त-मुखदायक ग्रुपित-करन जन-नैन-बकोर॥ सकळ कळा-पूरन गुन-सागर नागर नेही नवळ-किसोर। 'हरीचंद' रसिकन के सर्वस इन पेँ वारों मैन करोर॥१२॥

हरि मोरी काहें सुधि बिसराई।
हम तो सब विधि बीन हीन तुम समरव गोकुळ-राई।।
मों अपराधन उत्सन उने जो तो कक्कु नहिं बनि आई।
हम अपुनी करनी के चूके याहू जनम खुटाई॥
सब बिवि पतित हीन सब दिन के कहें औं कहीं सुनाई।
'हरीचंद' तेहि मूछि बिरद निज जानि मिछी सब धाई॥। १३॥

देखों माई हरि जू के रथ की आवित । चलि चक फहरानि घुजा को वह तुरगन की धावित ।। जापै जुगल दिए गल-बाँही सोमित नैन मिलावित । वीरी सानि चहूँ दिसि चितवित हैंसि सुरि के बतरावित ॥

#### भारतेन्द्र-प्रन्थावळी

घेरें सखी चारु चारों दिसि नव मळार की गावित । 'हरीचंद' चित तें न टरित है सो सोमा सुख-पावित ॥१४॥

घिन वे द्या जिन हिर अवलोके ।

रथ चिंद के डोलत जल-वीथिन

जल-विय द्वार द्वार गवि रोके ॥

इक कर रास रासपित लीने

सूमत चलत तुरंग नचावत ।

दूने कर साँटी ले द्या की

साँटी जल-विय-चित्त लगावत ॥

इत वत चितवत चलत चपल चख

हँसत हँसावत गावत डोलें ।

छकत रूप लखि निरखनहारे

कादू सों हँसि के युदु बोलें ॥

संग भीर आभीर-जनन की

गुरहाल चवर हुलावत धार्ने ।

'हरीचंद' ते यन यन जग में

के यह सोमा निरक्षि सिरानें ॥१५॥

कड़ु रथ हॉकनहू में मॉित।
यह कड़ु औरहि चळिन-चळाविन और रथ की काँति॥
कहूँ ठिठिक रथ रोकि घरिक छों ठाढ़े रहत मुरारि।
कहुँ दौरावत अतिहि तेज गित कहुँ काहू सों रारि॥
काहु को अंग परिस रथ चाळिन काहु छेनि दौराय।
चालुक चमिक तनक काहू तन मारिन देनि छुआय॥
काहू के घर की फेरी दै घूमिन करि रथ मंद।
वार बार निकसनि वाही मग मैं जानी 'हरीचंद'॥१६॥

वह घुज की फहरानि न मूळति ।

उळिट उळिट के मो दिस चितवनि

रथ हॉकिन हिर की जिय सूळिति ॥

छै गए सब सुख सायहि मोहन
अव तो मदन सदा हिय हूळत ।
सो सुख सुमिरि सुमिरि के सजनी
अजहूँ जिय रस-वेळी फूळत ॥

छै आयो कोउ मो ढिग हरि-को
विरह-आगि अब तन सनमूळत ।

'हरीचन्ह' पिय - रंग बावरीग्वाळिन प्रेम-डोर गहि ह्यूळत ॥ १७ ॥

आजु दोउ बैठे मिछि इंदावन नव निक्कंज सीतळ बयार सेवें मोद भरे मन मैं। एड्त अंचळ चळ चंचळ हुक्छ कळ स्वेद फूळ की सुगंध छाई एपवन में॥ रस भरे बार्वें करें हैंसि हैंसि अंग मरें बीरी खात जात सरसात सिक्यन में। 'इरीचन्च' राधा प्यारी देखि रीसे गिरिवारी आनंद सों समने समात नहिं तन मैं॥ १८॥

गंगा पवितन कों भाषार ।

यह किन्काल कठिन सागर सों तुमिहं लगावत पार ।।

इत्स - परस जल-पान किए तें तारे लोक हजार ।

इति-चरनार्यिंद - मकरंदी सोहत मुंदर घार ॥

अवगाहत नर - देन-सिन्ध-मुनि कर अस्तुति बहु बार ।

'हरीचन्द' जन-तारिनि देवी गावत निगम पुकार ॥१९॥

जयति कृष्ण-पद्-पद्म - मकरंद् रंजित नीर जूप भगीरथ विमळ जस-पताके। ब्रह्म-द्रवभूत आनन्द भन्दाकिनी अलकनंदे सकति कृति - विपाके ।। शिव-जटा-जूट-गहर - सधन-वन - मृगी विधि - कमंडळ - दक्षित-नीर - रूपे । कपिछ-हुंकार सस्मीमृत निरयगत स्पर्धं - तारितं सगर - तनुज मूपे ॥ जन्हतनया हिमालय - शिखर - निकर वर भेद भंजित इंद्र हस्ति गर्वे। असह धारा-प्रवह वारि-निधि मानहत / मिछित शतधा रचित वेग खर्को ॥ विविध मंदिर गांछेत क्रुसुम-तुल्सी-निचय भ्रमर - चित्रित नवल विमल धारे। सिद्ध सीमंतिनी सुकुच-कुंकुम-मिलत हिछित रंजित स्रगंधित अपारे॥ छोळ कल्छोछ छहरी छछित वछित वछ एक संगत द्वितिय वर तर्गे। झरति झर झर झिल्डि सरस झंकार घर वायु गत रव चीन-मान भंगे ॥ मकर्-कच्छप-नक-संक्रुद्धित जीवंजय शीत पानीय • वृष्णादि नारो । कळित कूजित सुकारंड-कछरव नाद फोकनद् क्रमुद् कल्हार कारो ॥ निज महिम यछ प्रवछ छार्कसुत नर्क-भय दूर कृत पतित-जन कृत पवित्रे।

पान मज्जन मरण स्मरण दर्शन मात्र निष्त्रिङ अव-राशि नाशन चरित्रे ॥ मुक्ति - पय-सोपान विष्णु - सायुज्य-प्रद परम चञ्चल खेत नीर जाते । जयति यसुना - मिळित छळित गैंगे सदा दास 'हरिचन्द्र' जन पश्चपाते ॥२०॥

सारंग

प्यारे को कोमछ तन परिस आवत आज याही वें क्यार अंग सीतळ करत है। सिनत मुगंध मंद मंद आह मेरे ढिग प्रेम सों हुजसि सखी अंकम भरत है। हिण की खिळत कजी मदन जगत अली पिय के मिळन को चित चाव वितरत है। 'हरीचंद' चिळ कुंज जहाँ करें मौंर गुंज प्यारो सेज साजि मेरे च्यान कों घरत है।। रशा

स्थाम अभिराम रित-काम-मोहन सदा

वाम श्री राधिका संग छीने।
कुंज मुख-पुंज नित गुंजरत सौंर जहाँ
गुंज-वन-वाम गळ माहिं दीने।
कोटि वन विव्जु ससि सूरमनिनीछ खद
दीर इति जुगळ प्रिय निरक्षि झीने।
करत दिन केळि भुज मेळि कुच ठेळि
जिख दास 'हरिचन्द' जयजयित सीने।।२२॥

आजु मुख चूमत (५य को प्यारी । भरि गाढ़े मुख दढ़ करि केंग केंग दमित समुद्धमारी ॥

#### भारतेन्दु-धन्थावछी

छि इकंत प्रानहु तें श्रियतम करत मनोरथ भारी। पर अभिछास छास करि करि के पुजबत साघ महा री।। मानत घन घन भाग आपुने देत प्रान - धन बारी। 'हरीचन्द' छुटत सुख - संपति श्री धृपभातु - दुछारी।।२३।।

घन गरजत घरसत छिख दोऊ औरहु छपटि छपटि रहे सोय । स्यामा-स्याम इकंत कुंजं में अरु तीसरो निकट निह कोय ॥ बामिनि दमकत ब्यौं ब्यौं त्यौं गाढ़ी मरन भुजा की होय। 'हरीचन्द' घरसत घन छत इत रस घरसत पिय-प्यारी दोय ॥२४॥.

वन दिन धन सम भाग छुंज धन दोऊ जहाँ पघारे। राखौंगी विनती करि दोऊन कों आजु प्रिया पिय प्यारे॥ नैन पाँबरे विक्राह करौंगी आँचर-विजन वयारे। 'हरीचन्द' वारौंगी सर्वस गाऊँगी गुन-गन भारे॥२५॥

आज धन माग हमारे यह धरी धन

मेरे घर आए गिरिराज-धरन ।
नाचों गाओंगी करोंगी वधाई धारि
हारोंगी तन-मन-धन-प्रान-अभरन ॥
राखोंगी कंठ छाइ जान न देहीं फेर
करि बिनती बहु गहि के चरन ।
'हरीचंद' वहुम-बरु पीओंगी
अधर-रस, झाँबोंगी छाव न सरन ॥२६॥

मंगळ महा जुगळ रस-केळि। जिल तृन करि जग सकळ असंगळ पायन दीने पेळि॥ सुख-समृह आनन्द अखंडित भरि भरिषरचौ सकेळि। 'हरीचंद' जन ग्रीकि भिंजायो रस-समुद्र धर होळि॥२७॥ नाथ में केहि विधि जिय समझाऊँ।

वातन सों यह मानत नाहीं कैसे कही मनाऊँ।।

जदिप याहि विश्वास परम दृढ़ वेद-पुरानहु साखी।

कछु अनुमवहू होत कहत है जदापि सोइ बहु माखी।।

तऊ कोटि सिस कोटि मदन सम तुव मुख विनु टग देखें।

धीरज होत न याहि तिनकहू समाधान केहि छेखें।।

निस-दिन परम अस्त-सम छीछा जेहि माने अरु गावै।

तेहि विनु अपने चस्त सों देखें किमि यह धीरज पावै।।

दरसन करे रहे छोछा मै जिय मिर आनँद छुटै।

तम होहि तव मन इंद्रिय को अनुमव मुस छै कूटै।।

संपित सपने की न काम की मृग-तृष्णा नहिं नीकी।

'हरीचंद' विनु सुधा जिसावै कैसे छिछया फीकी।।१८।।

भाजु दोष बैठे हैं जल-मौन ।
होज किनारे भरे मौज सों प्यारी राधा - रौन ।।
सावन-भादों छुटत फुहारे नीरिह नीर दिखाई ।
मींज रहे दोष तहूं रस-मींजे सक्ति लक्षि लेत बलाई॥
बूँद बदन पर सोमा पावत कमल ओस लपटाने।
बिश्चरे घारन मैं मनु मोती पोहे अति सरसाने॥
झीने बसन स्थाम मेंग झलकत सोमा नहिं कहि जाई।
मन्हुं नील्मनि सीसे-संपुट घरचो अतिहि छवि छाई॥
घार फुहार सीस पर लेहों लिख के हग मुख पावै।
मनु अभिषेक करत सब मुरमिलि छिष सों परम मुहावै॥
के जमुना बहु रूप धारि के जुगल मिलन हित लाई।
के जमुना बहु रूप धारि के जुगल मिलन हित लाई।

#### भारतेन्द्र-प्रम्थावळी

छोचन ही छिखए सो सोमा कहे कहची नहि आवै। 'हरीचंद' वितु बल्छम-पद-वछ और छखन को पावै॥२९॥

मन मेरो कहूँ न छहत विश्राम । वृष्णात्र घावत इत तें उत पावत कहूँ नहिं ठाम ॥ कवहँक मोह-फॉस मैं वॉध्यो धन-क्रदम्ब-मख जोहै। तिनहूं सों जब छहत अनाद्र तब व्याकुछ है मोहै।। कवह काह नारि-प्रेम-यस वाहि को सरवस मानै। वाह सों प्रवि-प्रेम मिळन बिनु अकुळि और वर आनै ॥ देवी-देव तन्त्र-मन्त्रन में कवह रहत अरुहाई। तिनह सो जब काज सरत नहि तबहि रहत अक्रुड़ाई॥ कबहँ जगत के रसिक भगत सज्जन छिंदा तिन सों वोछै । काछो द्वरय देखि विनहुँ को उचटत महकत डोले। जिन कहँ मित्र सहद करि मानत राखत जिनकी आसा। तेऊ मुख भंजत तब छोड़त सबही सों विस्वासा ॥ कबहँ ब्रह्म बनि रहत आपुही जामें दुख नहिंच्यापै। माया प्रवछ तहाँ अभिमानहिं नासि जगत मत यापै।। सोचत कबहूँ निकसि वन जानो पै जव आप विछोकें। वृष्णा छ्रघा साथ तहहूँ छिल ताह सों चित रोकै।। ब्रह्मा सों वहि लै पिपीछिका छौं जग जीव सु जेते। कोऊ देत न अचळ मरोसी निज स्वार्थ के तेते ॥ वृष्णा श्रमित सुखाए बिजले बीलर सब जग माहीं। 'हरीचंद' वितुक्कण बारि-निधि प्यास जुमत कहूँ नाहीं ॥३०॥

कवित्त

य री प्रान-प्यारी विन देखे मुख तेरों मेरे · जिय मैं विरद्द घटा घहरि घहरि छठे। त्यों ही 'हरिचंद' धुवि मूळत न क्यो हूं तेरी

काँवो केस रैन-दिन छहरि छहरि छहै।

गढ़ि गढ़ि उठत कटीले कुच-कोर तेरी

सारी सो लहरदार छहरि छहरि छहै।

साछि साछि जात आये आये रैन-यान तेरे

पूंचट की फहरानि फहरि फहरि उठै।।३१॥

सर्वेषा

हमें नीति सों काज नहीं कछ है अपुनो धन आपु जुगाए रहो। हमरी कुळ-कानिगई तो कहा तुम आपनीको तो क्षिपाये रहो।। हमसों सब दूरि रहो 'हरिचंद' न संग मैं मोहिं लगाए रहो। हम तो विरहा मैं सदा ही दहें तुम आपुनो अंग बचाए रहो।।३२।।

पद

जयित जन्दु-रानया सकल लोक की पावनी ।
सकल अध-ओष हर-नाम उच्चार मैं
पितर-जन - उद्धरित दुक्ख-विद्रावनी ।
किल-काल कठिन गन गर्व्य सर्वित-करन
सिंहिनी गिरि गुहागत नाव्-शावनी ।
शिव-जटा-जूट-जालिक्कित-वासिनी
विधि-कमंडल विमल रमिन मन-भावनी ॥
विश्रगुप्तादि के पत्र-गत कम्मे विधि
चलटि निज मक्त आनंद सरसावनी ।
दास 'हरिचंद' मागीरबी त्रिपथगा
जयित गंगे कृष्ण-चरन गुन-गावनी ॥३३॥

भी गंगे पवित जानि मोहिं तारौ । जो जस मब छौं मिल्यौ तुम्हैं नहिं सो जग में विस्तारौ ॥ जेते तारे हीन छीन तुम अब छौं पतित अपारे।
ते मेरे छेखे उन ऐसे कहा गरीब बिचारे!।
पाप अनेक प्रकार करन की बिधि कोऊ कहूँ जाने।
हो तो बिह बिह करीं अनेकन जेहि जम-चित्रहु माने।।
हम कहूँ जो पै तारि छेहु जग-तारिनि नाम कहाई।
'हरीचंद्' तो जस जग माने नातक बादि बड़ाई!।३४॥

जै जै विष्णु-पदी श्री गंगे। पितत-उधारिन सब जग-तारिन नव चन्जळ अंगे।। शिव-सिर-माळति-माळ सरिस घर तरळ तरं तरंगे। 'हरीचन्द' जन-उधरिन देवी पाप-मोग-भंगे।।३५।।

पविव-उधारनी मैं सुनी। इक बाजी खेळी हमडूँ सों देखें कैसी गुनी॥ कबडूँ न पविव मिळे जग गाढ़े वाही सोंगायो मुनी। 'हरीचंद' को जी तुम तारी वी वारिनि सुर-धुनी॥३६॥

गंगा तुमरी साँच बहाई।

एक सगर-प्रुत-हित जग आई तास्त्री नर-समुदाई।

इक चातक निज तृषा बुझावन जाचत घन अकुळाई।
सो सरवर नद नदी वारिनिधि पूरत सब मर छाई।।
नाम छेत जळ पिस्रत एक तुम तारत कुळ अकुळाई।

'हरीचंद' याही तें तो सिव राखी सीस चढ़ाई॥३०॥

बाजु ह्रि-चंदन हरि-तन सोहै। तर तमाछ पै साँम-चूप सम देखत तिह मन मोहै।। ता पैं फूछ-सिंगार सुहायो चर्ति सकै सो को है। 'हरीचंद्' बढ़-भाग राधिका सनुदिन पिय-सुख जोहै।।३८॥ बाजु जल बिहरत पीतम-प्यारी ।
गल युज दिये करिनि-गज से दोच अवगाहत सुम बारी ॥
सब्बी खरीं चहुँ और चार सब लै प्रीषम चपचारी ।
चन्दन सोंघो फूल-भाल बहु झीने बसन सँवारी ॥
कोच गावत कोच-तार बजावत कोच करत मनुहारी ।
कोच कर सों जल-जंज चलावत 'हरीचंद' बलिहारी ॥३९॥

मिटत न होस हाय या मन की ।
होत एक वें लाख लाख नित रूषणा बुझत न तन की ॥
दैव-कृषा सों जौ तमो-गुनी पृष्टि दूर है जाई ।
तौ रजोगुनी इच्छा वादत लाखन लिय में माई ॥
ताहू के मिटे सतोगुन संचय अपुनो लोग न होंदें ।
जस कीरित चिर नाम मान पै चंचल चित कहूँ मोदें ॥
भए बिरागिहु मक्त सिद्ध कहवावन की क्वि बाईं ।
रिच रिच छन्द नाम करिवे को इच्छा तब जिय काहें ॥
तासों याहि जीतियो दुरमट जानि जतन यह लीजे ।
'हरीचंद' घनस्याम-मिलन की होस करोरन कीजे ॥४०॥

वे दिन सपतं रहे के साँचे।

के हिर सँग विहरत याही कुल बीति गए रॅंग-राचे॥

कहाँ गई वह सरद रैन सब जिन मैं हिर-सँग नाचे।

कहँ वह बोळन हँसन-मिळन-सुख मिळे जौन वित्र जाँचे॥

हाय दई कैसी कीनी दुख सहत करेंने काँचे।
'इरीचंद' हिर-बित्र सुनो कुल ळखनहि हित हम बाँचे॥।४१॥

हरि हो अब मुख बेगि दिखाओ । सही न जात क्रपानिमि माघो एहि सुनतिह चठि घाषो ।। छखि निज जन हुवत हुख-सागर क्यों न द्या घर छाओ । भारत बचन सुनत 'चुप है रहे निदुर बानि विसराओ ।। करुनामय छपाल केसव तुम क्यों निज प्रनहि हिगाओ । लखि विलखत 'हरिचंद' दुखी जनक्यों नहिं घीर घराओ ।।४२॥।

यह मन पारद हू सों चंचछ ।
एक पछक में झान विचारत दूजे में तिय-अंचछ ॥
ठहरत कतहुँ न खोछत इत उत रहत सदा बौरानो ।
झान ध्यान की ध्यान न मानत याको छंपट बानो ॥
तासों या कहुँ कृष्ण-विरह-तप जो कोच ताप तपावै ।
'हरीचंद' सो जीति याहि हरि-मजन-रसायन पावै ॥४३॥

आजु अभिषेकत पिय कों प्यारी।
धिर हम ध्यान नवल आँसुन के भिर भिर उसमे बारी।।
कत्कल मिलित चार स्मामद से बिरह-परव लिख भारी।
बरखत गलित कुसुम बेनी तें सोई फूल-मर डारी।।
ज्याकुल कल निर्ह लहत तिक सुख हाय मंत्र उचारी।
'हरीचंद' लिख दुखित सखी-जन करिन सकत उपचारी।।।४४॥।

जनमतिह क्यों हम नाहिं मरी।
सिख विधना विध ना कक्षु जानत उळटी सवहि करी।।
हिर आछत कज चार चवाहन किर निन्दा निव्रीं।
तिन भय अखहु छखन नहिं पायो होसिह रहत मरीं।
अब हिर सो जज छोड़ि अनत रहे विळपत विरह जरी।।
यह दुख देखन ही जनमाई बारेंहि विपत परी।
सुख केहि कहत नजान्यो सपनेहु दुख ही रहत दरी।
'हरीचंद' मोहिं सिरजि विधिह नहिंजानीं कहा सरी।।

मेरो हठ राखो हठीछे लाछ । सुम बितु मान कीन मेरो रखिहै समुमह जिब गोपाछ ॥ हमकों तो तुमरो वछ प्यारे तुव भिममान द्याछ। पै तुमही ऐसी जो करिही कहें जैहें जन-वाछ।। एक वेर जन कों फिरि भाभो छित गौजन वेहाछ। 'हरीचेंद्र' वर फेर जाइयो मधुपुर कृष्ण कुपाछ।।४६॥।

राखिए अपुनेन कों अभिमान ।
तुन वळ जो जर गिनत न काहू दीजै तेहि सनमान ॥
तुन्हरे होय सहैं इतनो दुस्त यह तो अनय महान ।
तुमहि कळंक हमें छज्जा अति कहिहै कहा जहान ॥
एक वेर फिरहू जज आओ देहु जीव को दान ।
'हरीचंद' गिरि कर-घारन की करिकै सुरति सुजान ॥४७॥

क्रमो अब वे दिन नहिं ऐहैं। जिन मैं क्याम संग निसि-वासर क्षिन सम विलसि वितेष्ठें॥ वह हाँसे वान सॉगनो उनको अब हम छखत न पेंडें। जसुना न्हात कदम चढ़ि छिपि अव हरि नहिं चीर चरेहें ॥ वह निसि सरव दिवस वरखा के फिर बिधि नार्डि फिरेंहें। वह रस-रास हँसन-बोळन-हित इस जिन जिन वरसैंहें ॥ वह गळवाहीं दें पिय बतियाँ नहिं सरस स्रव 'सनैहैं। 'हरीचंद' इस मरिहें वरसव तक न वे सुवि छैई ॥४८॥ ं हरि बितु हुज बसियत केहि भाएँ।
जीवत सब कों बितु पिय प्यारे इन व्यंक्षियन दरसाएँ॥
केहि मुख छागि जियत हम सब कों यह नहिं परत क्रवाई।
बितु हुजनाथ देखि हुज सुनो प्रान रहत किमि माई॥
वह वन-बिहरन हुंज छुंज मैं सपनेहू नहिं देखेँ।
क्रघो जोग मुनन तुब मुख सौं प्रान रहे एहि छेखेँ॥
बितु प्रिय प्राननाथ मन-मोहन जारत-हरन कन्हाई।
'हरीचंह' निरळज जग जीवत हम माथी की नाई॥।४९॥

सवैया

देत असीस सदा चित सों यह
साहिवी रावरी रोज बनी रहै।
स्वप अनूप महा घन है
'हरिचंद जू' वाकी न नेक्क कमी रहै।
देखहु नेक्क दया घर कै
स्वरी द्वार अरी यह जानक-भीर है।
दीजियै भीख षधारि के चूँघट
प्यारी तिहारी गठी को फकीर है।।

अब तौ जग मैं खु छि कै चहुँचा
पन प्रेम को पूरो पसारि चुकी।
फुळ-रीति को छोक की छाज सबै
'हरिचंद जू' नीके बिगारि चुकी।
वहि सॉवरी मूरति देखत ही
अपुने सरबस्वहि हारि चुकी।
जग मैं कछू कोऊ कहीं किन हीं
तो गुरारि पे प्रान को बारि चुकी।।
परिश

# छोटे प्रबंध-काव्य

तथा

मुक्तक कविताएँ

|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
| · |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| * |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |



# स्वर्गवासी श्री अलवरत# वर्णन अंतर्लापिका

(सं० १९१८)

#### BUTT

वस हित सानुस्वार देव - वाणी सिंघ का है ? अवाहि साथा साहिं कहा सब साखन चाहे ? को तुव हाखो सदा ? दान तुम निवहिं करत किमि ? का तुव सीठे सुनव ? कहा सोहत नागिन जिमि ? महरानी तुम कहें का कहत ? अरि-सिर पै तुम का घरत ? का जळ की सोमा ? कौन तुव सैन सदा निज मुज करत !! ?!!

तुम स्व-नारि मैं कहा ? कौन रच्छा तुवं करई ? का करिके तुव सैनं सञ्ज को वछ परिहरई ? कैसो तुव जन हियो ? ततो बाचक का मासा ? तुव अरि-सिर नित कहा ? कौन जल बरसत खासा ? तुव पग संगर में का करत ? कौन प्रथम पार्ताल कहि ? आमोबित कारों तुव वसन ?का है पर दल परत महि ॥ २ ॥

७ १४ दिसंबर सन् १८६१ ई॰ को कीन विस्टोरिया के पति प्रिंस एक्षर की मृत्यु हुई थी। उक्त अवसर पर यह अंतर्किपिका वनी थी। सं०

#### भारतेन्द्र-प्रन्यावळी

तुव घन कासों है 'बढ़ि ? को पुनि देश जवन को ? कौन सुखर ? तुम करत कहा अरि देखि मवन को ? तरु की सोमा कहा ? होत चन से कह तुव अरि ? पर सों कायर कहा न ? तुम किमि चछत सैन दरि ? तोहिं बान चछावन को सदा कहा परी पर फौज छखि ? कहबाजि उठत घनगाजि जिमि साजत तोहिं रन छखि हरखि॥३॥

कह सितार को सार १ शत्रु के किमि मन तेरे १ काकी मार प्रहार सीस अरि हने घनेरे १ का तुम सैनिहिं देत सदा उनतिसऍ ही दिन १ कहा कहत स्वीकार समय कल्ल अवसर के जिन १ को महरानी को पित परम सोमित स्वर्गहिं हैं रह्यों १ अळवरत एक ल्यास इन प्रश्नन को उत्तर कहा। ॥ ४ ॥

( यथा = अर्क, अव, अर, अत इत्वादि क्रम से छत्तीसो प्रसीं के उत्तर केवळ 'अळवरत' इन पाँच ही अक्षर में निककते हैं ।)





### श्री राजकुमार-मुस्वागत-पत्र#

(सं० १९२६)

जाके दरन-हित सदा नैना मरत पियास । सो मुख-चंद विकोकिहैं पूरी सव मन आस ॥ १ ॥ नैन विद्याप आपु हित आबहु या मग होय । कमळ-पॉवहे ये किए अति कोमळ पद जोय ॥ २ ॥

हे हे छेखनो, आज तुझे मानिनी वनना उचित नहीं है, क्योंकि इस भूमि के नायक ने चिर-समय पीछे अपने प्यारी की सुषि छी है।

आज तू मी आगत-पतिका वन और सोरह शृंगार करके इस पत्र रूपी रंगछाला में ऐसी मनोहर और महमाती गित से चल कि सब देखनेवाले मोहित हो होके मतवाले से झूमने लगें और ऐसी फूलों की झड़ी लगा जिससे महाराज-कुमार के कोमल चरनों को यह पत्रिका एक फूल के पाँबड़े सी बन जाय।

आज क्या कारण है कि उपवनों में कोकिल ने धूम सी मचा रखी है और मैंबरे मबमावें होकर इघर से छबर दौड़े दौड़े फिरते हैं ? बुखों को ऐसा कौन सा सुख हुवा है कि मतवालों की माँति

क क्यूक भाष एडिन्सरा के सन् १८६९ हैं॰ में भारत-शुभागमन के भवसर पर किसा गया था। सं॰

मुक मुक के मूमि चूम रहे हैं और छता सव ऐसी क्यों प्रमुदित हैं कि कुछटा नायिका की भाँति छाज छोड़ छोड़ के अपने नायक से लिपट रही हैं और फलों ने ऐसा क्या सुख पाया है कि अपना स्थान छोड छोड़ के उमगे हुए प्रथ्वी पर टफ्के पड़ते हैं और फुछों ने किस के आने का समाचार सून छिया है कि फुछे नहीं समाते हैं। माछिनें शृंगार करके किस के हेत यह कोमछ और अनेक रंग के फूछों की माला गूँथ रही हैं और यह ठंडी पौन किस के अंग को छ के आती है कि सब के मन की कछी सी खिळी जाती है। नदियों और सरोवरों के पानी क्यों उछ्न उछ्न के अपना आनंद प्रकाश कर रहे हैं और उनमें केंबळ की किल्यों किस की स्त्रति के हेत हाय वाँधे खड़ी हैं। इंस और चकोर ऐसी क्रेंडेंड क्यों करते हैं और वर्ण विना मोर क्यों नाच रहे हैं। पक्षी छोग बढ़े चत्साह से किस के आने की बधाई गाते हैं और हिरन छोग अपने बढ़े बढ़े नेत्रों से किस के दर्शन की आशा में रूण छोड़ छोड़ के खड़े हो रहे हैं। खिडकियों मे खी कोगे किस के हेतु पुतली सी एकाम-चित्त हो रही हैं और मंगल का सब खाज किस के हेतु सजा है। सुना है कि हम छोगों के महाराज-क्रुमेर आज इघर आनेवाछे हैं, फिर क्यौं न इस भारतवर्ष के 'ज्ञान में ऐसा आनंद-सागर चमगै। मारतवर्ष के निवासी छोगों को अब इससे विशेष और कौन आनंद का दिन होगा और इससे बंद्र के अपने चित्त का उत्साह और आधीनता प्रगट करने का और कौन सा समय मिळेगा। कई सी वरस से हम छोग चातक की सॉित आसा छगाए थे कि वह मी कोई दिन ईश्वर दिखावैगा, जिस दिन हम अपने पाछनेवाछे को इन नेत्रों से देखेंगे और अपना उत्साह और प्रीति प्रगट करेंगे। धन्य वस जगदीन्पर को जिसने आज हमारे मनोर्थ पूर्ण करके हम को

उस अपूर्व निषि का दर्शन कराया जिस का दर्शन स्वम में भी दुर्छम या। धन्य आज का दिन और घन्य यह घड़ी जिसमें इमारे मनोर्थ के दृद्ध में फळ छगा और अपने राज-कुँबर को इस छोगों ने अपने नेजों से देखा। इस समै इम छोग तन मन घन जो कुळ न्योद्धावर करें बोड़ा है और जो आनंद करें सो बहुत नहीं है। ईयर करें जब तक फूळों में सुगंधि और चंद्रमा में प्रकाश है और पिद्यानी-नायक सूर्य्य जब तक उद्यायछ पर छगता है और गंगा-जम्रुना जब तक अमृत घारा द्रहती हैं तब तक इनके रूप-बळ-तेज और राज्य की दृद्धि होय, जिसमें इम छोग इनके कर-करप-युद्ध की छाया में सब मनोर्थ से पूर्ण होकर मुख्यूर्वक निवास करें।

#### कविश्व

जनम िख्यो है महारानी-कोख-सागर तें जामें तो कलंक को न लेसहू स्व्यायो है। सुमट समृह साथ सोहत हैं तारागन कुसुदहि तू न हिए हरस बढ़ायो है।। चाहि रहे चाह सों चकोर है प्रजा के पुंज वैरी तम निकर प्रकास तें नसायो है। धानेंद असेस दीवे हेत हिंद बीच आज कुंवर प्रताती नख-सेज बनि आयो है।।१॥

कोकिङ समान बोङि चठे हैं धुकवि सबै कामदार मीर से बबाई जै लै बाए हैं। जागि चठी छाय बिरहीन की सी बैरिन कों बौरि चठे हाकिम रसाछ से धुहाए हैं।

#### मारतेन्द्र-प्रन्यावछी

फूछि के सफड में मनोरथ सबन ही के नाचि षठें मोर से प्रजा के मन भाए हैं। साजि के समाज महारानी के कूँबर आज़ दीवें सुख-साज रितुराज बनि आए हैं।।२।०

#### दोहा

अरी आज संभ्रम कहा जान परत कक्कु नाहिं। नौरे से दौरे फिरत फूछे अंगन माहिं॥३॥ धावत इत उत भेम सों गावत हरस वदाय। आवत राजकुमार यह कहत सुनाय सुनाय॥४॥ करत मनोरथ की छहर सागर मन समुदाय। राजकुँवर-मुख-चंद छखि, उमगि चस्यो अकुछाय॥४॥

#### सथ पट् ऋतु रूपक

#### वसंत

धार्नेंद् सों घौरी प्रजा, धाये मधुप समाज । मन-मयूर हरसित भए, राजक्वंदर-रितुराज ॥६॥ भीष्म

तपत तरिन तिमितेज चिति, सोखत वैरि अपार । जीवन में जीवन करत, प्रीपम-राजकुमार ॥॥॥ वर्ण

प्रजा कृषक हरखित करत, वरसत सुख-जल-धार। उमगावत मन नदिन कों, पायस-राजकुमार॥८॥

#### शरह

फूछे सब जन मन-कमल, नम-सम निरमल वेस । विकसित जस की कैरवी, आया सरद नरेस ॥९॥

#### सुस्वागत-पन्न

हेमंत

मुरमावत रिपु-बनज वन, अरिन कॅंपावत गात। राजकुंवर हेमंत वनि, आवत आज छजात॥१०॥ विचिर

पीरे मुख बैरी परे, पिकन वधाई दीन। सीरे घर सब जन मए, सिसिर-कुमार नवीन ॥११॥ विनय

विनवत जुग प्रफुछित जल्ज, करि किल कैक समान । चुना-सुना, की झॉह मैं, देहु अमय-पद दान ॥१२॥





### सुमनोऽञ्जलिः #

(सं० १९२७)

#### PREFACE

The short stay of H. R. H. the Duke of Edinburgh at Benares prevented me from personally
bresenting him this 'Offering of flowers' on the
becasion of his visit to this city. With the co-operation of some of my esteemed friends, I convened a
meeting at my house on the 20th January and invited
many respectable and learned Pundits and Gentlemen
to attend it. The meeting was formally opened by
me by reading the biography of the Royal Prince in
Hindi, and in conclusion requesting the gentlemen
present on the occasion to adopt suitable measures
for the address. The Pundits of the city expressed
their great satisfaction, and read individually some
Shlokas (verses) in Sanskrit expressing their heartfelt joy on the advent of the Royal Prince to this

क इस सुमनोंबिक में सर्व श्री बापूर्वेष, राजाराम, वेषनराम, बस्तीराम, बाकतास्त्री, गोविंद देव, शीतकप्रसाद, ताराचरण, गंगाचर शास्त्री, रमापति, नुसिंद शास्त्री, द्वेंबिराज, विश्वनाथ, विनायक शास्त्री और रामकृष्ण शास्त्री आदि के संस्कृत श्लोक हैं। इनके सिवा नारायणा और हत्तमाय कि की हिंदी कविताएँ भी हैं। सं०

#### **स्मनो**ञ्ज्जिकः

The verses are entered systematically into this city. book. The meeting then broke. The gentlemen present on the occasion evinced great joy and loyalty to the Royal Prince for which this small book containing the expressions of their sincere loyalty, is most respectfully dedicated to his Gracious feet.

Beneres 10th March 1820.

HARISCHANDRA.

Names of the gentle-men present on the occasion of the meeting held for presenting an address to H. R. H. the Duke of Edinburgh.

Prof. Shri Bapu Deva Shastri F. R. A. S. and Fellow Calcutta University.

Shri Raja Ram Shastri

- Basti Ram
- Govind Deva ... Bal
- Sectal Presad.
- Bechan Ram.
- Krishna Shastri.
- Dhundhi Rai ••
- Dharmadhikari. Ramapati Dube.
- Ram Krishna Pattburdhana.
- Shiva Ram Govind Ranade.

Shri Narayan Kavi.

- Hanuman Kavi.
- Hari Bajpai.
- Rai Narsingh Das.
- Java Krishna Das.
- Lakshmi Chandra.
- Murari Das.
- Balkrishna Das.
- Radha Krishna Das.
- Babu Vishweshwar Das.
  - Madho das.
  - Madhusudan Das.
  - Gokul Chandra. .
  - Shama Das. ..
- Loke Nath Moitre. Munshi Sankata Prasad. Molvi Asharaf Ali Khan.

Babu Balgovinda.



# काशी में ग्रहण के हित महाराज-कुमार के आने के हेत्र

वाको जन्म जल याको रानी-कूल-सागर तें

वह तो कलंकी यामें झींटहू न आई है।

वह नित घटै यह बाढ़े दिन दिन

वह विरही-दुखद यह जग-सुखदाई है।।

जानि अधिकाई सब माँति राजपुत्र ही में

गहन के मिस यह मति एपजाई है।

देखि आजु चदित प्रकासमान मूमि चंद

नम सिस लाज मुख कालिमा लगाई है।



# सन् १८७१ में श्रीमान प्रिंस आफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता\* (सं० १९२८)

जय जय जगदाधार प्रसु, जगन्व्यापक जगदीस । ' जय जय प्रनदारति-हरन, जय सहस्र-पद्-सीस ॥१॥ करना-वरनालप जयति, जय जय परम कृपाछ । सुद्ध सिंदानन्द-पन, जय कालहु के काल ॥२॥ सब समर्थ जय जयति प्रमु, पूर्ण ब्रह्म सगवान । जयति दयामय दीन-प्रिय. क्षमा-सिन्च जन-जान ॥ ३॥ इस हैं भारत की प्रजा, सव विधि हीन मछीन। तम सों यह बिनती करत. दया करह छिख दीन ॥ ४॥ हाथ जोर सिर नाइ के, दाँव वरे दृन राखि। परम नम्र हैं कहत हैं, दीन वचन अति माखि ॥ ५॥ विनवत -हाथ उठाय कै, दीजे श्री भगवान । जबराजिह गत-रुख करी, देह अमय को वान ॥ ६॥ तिनके दुख सों सब दुखी, नर-नारिन के बृन्द । तासों तरतिह रोग हरि, विन कहं करह अनंद ॥ ७॥ जिनकी माता सब अजानात की जीवन-प्रान । तिनहि निरोगी कीजिये, यह विनवत भगवान ॥ ८॥ बेग सर्ने इस कात सों, प्रिन्स सए जानन्द् । परम दीन हैं जोरि कर. यह बिनवत हरिचन्द ॥ ९॥

क सन् १८७१ ई॰ के नवंबर में टाइफॉयड (विषस) ज्यर के कारण कई दिनों तक पिंस की अवस्था कप्रसाध्य हो गई थी। उस समय न्यह कविता किसी गई थी। सं॰

# श श्री जीवन जी महाराज ॥ (सं० १९२९)

हरि की प्यारी कौन ? देह काके वल धावत ? कहा पदन मैं परि विशेषता वोध करावत ? कहा नवोदा कहत ? ठाकुरन को को स्वामी ? सुरगन को गुरु कौन ? वसत केहि थल रिसि नामी ? हरि-वंशी-धुनि सुनि सकल जजवनिता का कहि भजें ? वह कौन अंक जो गुननहूँ किए रूप निज नहिं तर्जें !! ? !!

अस्त-पीठ कह घरत ? कौन रिव के जिथ भावत ? राजा के दरबार समिह सुधि कौन दिआवत ? नवल नारि मैं कहा देखि जुव-जन मन लोमा ? को परिपूरन ब्रह्म ? कहा सरवर की जोमा ? धन विद्या मानादिक सुगुन सूषित को जग-गुरु रहेथों ? इन सब प्रकृत को एक ही उत्तर श्री जीवन कहीं !! २ !!

( हुवा, २ सितस्बर सन् १८७२ ई० )

<sup>\*</sup> जिन श्री बीवन जी महाराज के अधेष गुण इस पत्र में किसे गए हैं उनके नाम की मैंने एक अन्तर्कापिका बनाई है, इपा करके प्रकास कीविप्राा । इस अन्तर्कापिका में १६ प्रदन के उत्तर बार ही अक्षर से निकळते हैं।

क्षय क्रम से उत्तर ।। १ श्री २ जी ३ व ४ न ५ श्री जी ६ जीव ७ वज ८ वजी ९ नव १० जीन ११ वज्जी १२ जजीव १६ वद श्री १४ श्रीजीव १५ जीवन १६ श्री जीवन ।



# चतुरंग#

(सं० १९२९)

वीस, तीस, चौवीस, सात, तेरह, चित्रस किह ।
चाहक, दस, पच्चीस, वयाखिस, सत्तावन छिह ।।
इक्कावन, छत्तिस, इक्किस, एकतिस, सोछह, खट ।
चारह, है, सत्रह, सत्ताहस, तैंतिस गिन झट ।।
पचास, साठ, तैंताछिस, सैंतिस, चौवन, चौंसठ छहिय ।
सैंताछिस, वासठ, छप्पन, जनताछिस, पैंताछिस कहिय ।।
पैंतिस, एकताछिस, अट्ठावन, बाबन को गठ ।
क्रियाछीस, एकसठ, पचपन, चाछिस, तेहस, अठ ।।

क किववन सुना ( क अगस्त १८०२ हैं ) में, प्रकाशित । कार किसे हुए तीनों क्याय बाद हरिजंझ के बनाए हैं । इनको कंड कर केने से चार मनुष्य समा में चौंसड़ो घर पर घोदा दौदा सकता है । सुनाक नामक नो बनारस में समायार पत्र किसी समय में क्याता था, उसमें एक केस इसी खेक पर किसा है और उसमें उक्त एक से सम्मादक ने बदे बाद से स्थापन किया है कि यह प्राचीन समय में हिंद्यु-स्थान के किसी चतुर मंत्री ने नाकक राजा को नीति सिकाने के हेत्र बनाया या और यह बात भी वाद्यू राजेंड्यां के प्रस्तक-संग्रह में संस्कृत प्राचीन ग्रंथों के नाम में "चतुर्रग की इन" नाम देसने से और भी सिद्यू होती है । बो हो, और हरे खेकों से तो यह खेक अच्छा ही है ।

#### भारसेन्द्रु-प्रन्थावळी

चौद्ह, उनित्स, चौवालिस,चौतिस, चनचासो । जनसठ, तिरपन, तिरसठ, अङ्तालीस प्रकासो । अङ्तिस,वत्तिस,'हरिचंद्' पंद्रह,सुपाँच,वार्डस लहि। अट्टाइस,ग्यारह, इविस, नव, तीन, अठारह, एककहि॥२॥

चतुर जनन को खेळ चार चतुरंग नाम को । तामें चपळ तुरंग चळत द्वय अर्छ घाम को ॥ जिम कोउ विज्ञ सवार वाजि चढ़ि च्यृह् माँह् घँसि। फेरे तेहि सब ठोर कठिन यद्यपि चानुक कसि ॥ विमि चौंसठहू घर मैं फिरे बाजि अंक सब ये कहहु। 'हरिचंद' रसिक जन जानि एहि नित चित परमानंद छहहु॥३॥





# देवी छग्र-लीला#

(सं० १९३०)

श्रीरावा अति सोचत मन में । कौन भोंति पाऊँ नॅद-नंदन पिया अकेले बुंदावन में ॥ वे बहु-नायक रस के लोमी उनको चित्त अनेक तियन में। घेरे रहति सौति निसि वासर छोड़त नाहि एकडू छन में॥ हमरे तो इक मोहन प्यारे बसे नैन में तन में मन में। 'हरीनंद' तिन विन क्यों जोवें दिन वीतत याही सोचन मैं॥१॥

तब छिठता इक बुद्धि चपाई ।

सुन री सबी बात इक सोची सो मैं तुम सों कहत सुनाई ।।

हम सब बनत ग्वाछ अरु पंडित देवी आपु बनहु सुखताई ।

तिन सों जाय कहत हम अद्सुत बृंदावन देवी प्रगटाई ।।

अति परतच्छ कडा है वाकी ताकों वेखन चछहु कन्हाई ।

'हरीचंव' यह छछ करिकै हम छावत तिनकों तुरत छिवाई ।। २ ॥

यदै वात राघा मन माई। आपु वनी बुंदाबन-देवी सखियन कों तह दियो पठाई॥

वनारस प्रिंदिंग प्रेस में सन् १८७३ ई॰ में प्रकाशित ।

#### मारतेन्दु-प्रन्थावली

बैठी आसन करि मंदिर मैं सिखयन की है. मुजा बनाई। बेतु शृंग पुनि छकुट कमछ लै चार मुजा वह प्रगट दिखाई॥ माथे कीट मोर-पखना को सारी छाछ छसी सुखनाई। रतनन के आमरन बने तन जिनपें दृष्टि नाहिं ठहराई॥ मौन साधि दोच नैनन थिर करि मूरित बनी महा छनि छाई॥ 'हरीचंद' देविन की देवी आज परम परमा प्रगटाई॥ ३॥

तब सिखयन निज मेस वनायो !

कोष विन ग्वाल बनी कोष पंढा पुरुषन ही को रूप सुद्दायो !!

बृंदाषन में सब मिलि पहुँचीं जह मन-मोहन घेतु चरावत !

तिन सों जाइ कहन यों लगीं सुनहु लाल इक वात सुनावत !!

अचरज एक बड़ो भयो बन मैं बट तर इक देवी प्रगटानी !

अति परतच्छ कला है वाकी मिहमा कल्लू न जात बखानी !!

इक आवत इक जात नगर तें भीर भई लाखन की भारी !

जो जोइ माँगत सो सोइ पावतसाँच कहत करि सपथ विद्वारी !!

तुम त्रिमुवन के नाथ कहावत तासों ताहि बिलोकहु जाई !

'ह्रीचंद' सुनि अति अचरज सों तुरत चले उठि त्रिमुवन-राई !! ४ !!

मन-मोहन पूजन-साज छिये दरसन कों देनी के आए !
तहाँ मीढ़ देखि नर-नारिन की मन में अति ही बिस्मै छाए !!
इक आवत हैं इक जात चछे इक पूजत माळा-फूळ छिए !
इक अस्तुति दोष कर जोरि करें इक मुख सों जै-जैकार किए!!
तिन मोहन सों यह बात कही तुमहुँ पूजा को साज करी !
मुँह-माँगो फळ बरदान मिले जो तनिकहु छर में ब्यान घरी !!
सुनिकै मनमोहन देनी के तब पूजन को सब साज कियो !
'ईहरचंद' मुअवसर देखि तहाँ बरदान मिक को माँग छियो !! ५!!

न्यौते काहू गाँव जात ही जमुमित हू निकसी तहें आई ! मीड़ देखि पूछत सिखयन सों यहाँ जुटीं क्यों छोग - छुगाई!! काहू कहची अजू या यट सों देवी एक नई प्रगटाई ! ताकी जात करन सब आवें नर-नारी इत हरस बढ़ाई !! मुनि अति अवरज सों जमुदा तब देवी के दरसन को घाई ! 'हरीचंद' माछिन सों छै के फूछ बतासा पूजत जाई !! ६ !!

हरिहु मातु बिग आह गए। कहत सुनत चरचा देवी की सब मिछि मीतर मनन मए!। इरसन करि देवी को पूच्यों सब मिछि जै-जैकार दृए। 'हरीचंद्' जसुड़ा माता तब अस्तुति ठानी मगति छए!। ७॥

चिरजीओ मेरो कुँबर कन्हैया। इन नैनन होँ नित नित देखों राम कृष्ण दोउ मैया॥ अटल सोहाग लहो राधा मेरी दुलहिन ललित ललैया। 'इरीचंद' देवी सों मॉगत ऑचर ह्योरि जसोदा मैया॥८॥

जय राभा को नाम लियो।
तब मृरत कल्ल मन सुसुकानी पै कल्ल मेद न प्रगट कियो।।
पूजा को परसाद सिखन तब जसुदा मोहन दुहुँन दियो।
'हरीचंद' घर गई जसोदा कहि जुग-जुग मेरो साल जियो॥ ९॥

मोहन जिय सँदेह यह आयो ।
जव राधा को नाम छियो तव बाम्हन को गन क्यों मुसकायो !!
म्रितिह कछु जिय मुसकानी या मैं है कछु मेद सदी ।
प्यारी-स्वेद-सुगंघहु या परसादी माछा वीच छही !!
पूछि न सकत सँकोचन सब सों अति आतुर चित छाछ मए !
'हरीचंद' बुजचंद साँवरे मन में महा सँदेह छए !!१०॥

तब मोहन यह बुद्धि निकासी ! जौ यह राधा तौ निहं छिपिहै अंत प्रीति हुँहै परकासी !! यह जिय सोचि हाथ बीरा लै देवी के अधरात छगायो ! नख सों अधर छुयो ताही छिन देवी तन पुछकित हैं आयो !! सिखयन कहाँ। छुनो मत देविहि पहिने बसनन तुम सुखदाई ! 'हरीचंद' हसि मौन मए तब कहाँ। भेव की गति मैं पाई !! ११!!

हाथ जोरि हरि अस्तुित ठानी । जय जय देवी बंदावन की जै जै गोपिन की सुखदानी ।। तुम तो देवी अही बोछती आजु मौन गति नई छखानी । जो अपराध मयो कछु हमसों वो वाको छमिए महरानी।। रूप-उपासी बिना मोछ को दास हमें छीजै जिय जानी। 'हरीचंद' अब मान न करिये यह विनती छोजै मन मानी।।१२॥।

हे देवी अब बहुत मई ।
यह बरदान दीजिए हमको कछु मत कीजै आजु नई ॥
अब कबहूँ अपराध न करिहोँ तुव चरनन की सपथ करोँ ।
छमा करी हौँ सरन तिहारी त्राहि त्राहि यह दीन खरौ ॥
सहाौ न जात बिरह यह कहिकै नैनन में हरि नीर मरे ।
'हरीचंद' बेबस है कै श्री राघा जू के चरन परे ॥१३॥

देखि चरन पैं पीतम प्यारो ।
छुटि गयो मान कपट कछु जिय मै रह्यो छद्म को नाहिं संभारो ॥
धाइ चठाइ लियो सुज मरिकै नैनन नीर मस्यो निह बारो ।
तन कंपत गद्गद सुख बानी कह्यों न कछु जो कहन बिचारो ॥
रहे छपटाइ गाढ़ सुज भरिकै छूटत निहं तिय हिए पियारो ।
'हरीचंद' यह सोमा छिख कै अपनो तन-मन सहजहि बारो ॥१४॥

पूछत छाछ बोछि किन प्यारी ।
क्यों इतनो पाखंड बनायो ठन्यों बड़ो ठिगया बनवारी ।।
प्यारी कह्यों तुन्हारोहि कारन प्यारे अस यह कीन्ह्रो भारी ।
तुम बहु-नायक मिळत कहूँ नहिं वाही सों यह बुद्धि निकारी ॥
प्रेम मरे बोड मिळत परस्पर मुख चूमत हैं अळकन टारी ।
'हरीचंद' दोड प्रीति-विषस छिख आपुन-पौ कीनौ बिळहारी ॥ १५॥

सिखयनहू निज वेस स्ताको । धाई सवै चारहू दिसि सों कहत वधाई तन मन वाको ॥ कोर छाई सजा कोर दीरी कोरन चॅबर मोराइछ ढाको । कोरन गाँठि जोरि कै दोर को एक पास लेके वैठाको ॥ दूछह बन्यो पियारो राधा दुछहिन को सिंगार सँवाको । 'हरीचंद' मिछि केछिवधाई गावत सित जिय खानँद धारची ॥१६॥

चिरजीओ यह अविचल जोरी !

सदा राज राजौ बृंदायन नेंद्र-नंदन बृषमासु-किशोरी !!

देव असीस सबै बृज-जुवती करत निल्लावरि मनि-गत होरी !
आरित वारत घीर न घारत रहत रूप लिल के दन तोरी !!

कुंज-महल पघराह लाल को हटीं सबै बृज-वासिनि गोरी !

गिलि विलसत दोऊ अति सुख सों 'हरीचंद' लिन सालै को री !! १७!!

यह रस कुल में रही सदाई। जो रस आजु रहाँ कुंजन में छदम-केळि-मुख पाई।। निव निव गोओ री सब सखियाँ मोहन-केळि-वचाई। 'हरीचंद' निज वानी पावन करन मुजस यह गाई।।१८।।



#### प्रातःस्मरण मंगल-पाठः #

(सं० १९३०)

मंगल राधा - कृष्ण - नाम - गुन-रूप सुद्दावन । मंगल जुगल-बिद्दार रिसक-मन-मोद-बढ़ावन ॥ मंगल गल शुज डारिबदन सों बदन मिलावनि । मंगल जुंबन लेनि बिद्दिस हैंसि कंठ लगावनि ॥ आलिंगनपरिरंभन मिलनि मंगल कोक-कलानि कढ़ि। 'द्दिचंद' महा मंगलमयी जुगल-केलि रसरेलिबढ़ि ॥१॥

मंगल प्राविह उठे कल्लुक खालस रस पागे । सिथिल बसन कर केस नैन घूमत निस्त जागे ॥ मुज तोरिन जमुहानिलपिट के खल्स मिटाविन । मूखन बसन सँवारि परसपर नैन मिलाविन ॥ कल्लुहँसिन सीकरिन लाज सों मुरि मुरि खँग पर गिरि परिन। 'हरिचंद' महा मंगलमयी प्राव उठिन पग धरि घरिन ॥२॥

संगळ सस्ती - समाज जानि जागे दिठ घाई। जळ-झारी पिकदान बस्त्र दरपन छै आई॥

<sup>्</sup>क हरित्रकाश वंत्राख्य, नैपाखी स्वपरा, काशी की प्रकाशित प्रति पत्राकार है, पर उसमें समय नहीं दिया है।

### प्रातासमरण मंगक-पाठ

करि मुनरा बिट्डार मई छिख नैन सिराई। प्रगट मुरत के चिन्ह देखि कछु इंसी-हॅंसाई। मुख घोड पाग कसि आरसी देखत अटक सँवारहीं। 'हरिचंद' मोग मगड घरची आरोगत मन वारहीं॥ ३॥

मंगळ मेरि स्वंग पनव हुंदुमि सहनाई। चंग सुचंग उपंग माँम माळरी सुद्दाई॥ गोसुख धानक ढोळ नफीरो मिळि के साजै। मंगळमयी सुरिक्का विच विच धजुगुत वाजै॥ जै करित हाथ जोरे सबै सुरक्क विजन ढारहीं। 'हरिचंद' महा मंगळमयी मंगळ-आरित बारहीं॥ ४॥

मंगळ जुगळ नहाइ विविध सिंगार वनावत । मंगळ आरसि देखि फूळ-माळा पहिरावत ॥ मंगळ गोपी गोपी-बद्धम भोग ळगावत । मंगळ गाळिन-जाइ दूव मिथ चैया प्यावत ॥ मंगळ मोजन बहु विधि करत विट वीरी मुख मैं धरत । मंगळ गगार 'हरिचंद' लै राज-भोग आरति करत ॥ ५ ॥

मंगळ बन के फल अनेक भीलिन लै आई।
मंगळ जुगळ समेत फूल-माला पहिराई॥
मंगळ संच्या मोग अरिप आरित मिलि करहीं।
मंगळमय सिगार बहुरि निसि इलको घरहीं॥
मंगळ व्याक पै पान करिबीरी स्नात जमात हैं।
'इरिचंद' सैन आरित करत सिल सब निरक्ति सिहात हैं॥६॥

मंगळ बुंदा-विपिन कुंज मंगळमय सोहै। मंगळ गिरि गिरिराज कुछ मंगळ मन मोहै॥

#### भारतेन्द्र-प्रम्यावछी

मंगल बन सब और झरत झरना सब मंगल। मंगल पच्छी बोल सुमंगल फूल पत्र फल।। मंगल अलि-कुल गावत फिरत मंगल केकी नाचहीं।। 'हरिचंद' महामंगल सदा नित बुंदावन मॉचहीं।। ७॥

भंगळ जसुना-तीर कमळ मंगळमय फूळे। मंगळ सुंदर घाट वैंघे मॅबरे जहूँ मूळे॥ मंगळमय नंद - गाँव महावन मंगळ भारो। मंगळ गोकुळ सबै कोर उपवन सुखकारी॥ मंगळ बरसानो नित नवळ मंगळ राविळ सोहई। 'हरिचंद' कुंड तीरथ सबै मंगळमय मन मोहई॥ ८॥

मंगल श्री नैंद्राय सुमंगल नसुदा माता।
मंगल रोहिनि मंगलमय बल्वाङ श्राता।।
मंगल श्री ब्रुपमानु सुमंगल कीरति रानी।
मंगल गोपी ग्वाल गऊ हरि को सुखदानी।।
मंगल दिष दूष अनेक विधि मंगल हरि-गुन गावहीं।
'हरिचंद' लकुट थक सुकुट घरि मंगल बेनु बजावहीं।। ९।॥

मंगल वल्लभ नाम जगत वधरचो जेहि गाए।
विष्णु स्वामि-पथ परम महा मंगल दरसाए।।
मंगल विट्ठलनाथ प्रेम-पथ प्रगटि दिखायो।
मंगल कुष्ण-वियोग-दु:ख-अनुभव प्रगटायो।।
मंगल दैवी जन दुखी लखि दान चलायो नाम को।
'हरिचंद' महामंगल मयो दुख मेठ्यौ सब जाम को।।।१०॥

मंगळ गोपीनाथ रूप पुरुषोत्तम धारी । श्री गिरिधर गोविंद राय मक्त-दुखहारी ।।

#### प्रातिस्तारण मंगळ-पाठ

बालकृष्ण श्री गोकुलेस रघुनाथ सुद्दाए । श्री जदुपति घनस्याम सात वपु प्रगट विस्ताए ॥ मंगलमय बक्कम बंस वर अटल प्रेम-मारग रहाौ । 'इरिचंद' महा मंगलमयी वेद-सार जिन मथि कहाौ ॥११॥

मंगलमय बहुमी लोग भय-सोग मिटाए। मंगल-माला कंठ विलक अर हाप लगाए।! मंगलमय सत्संग कीरवन कया मुहानी। मंगल विनकी मिलिन कहिन बोलिन मुख्यानी।! मंगल खतुराग मुनयन जल हॅसिन नचिन गायिन रमिन। 'हरिचंद' जगत सिर पॉव बरि मंगल लेल में गमिन।।१२॥

मंगल गीता और मागवत सों मिथ काड़ी । मंगल-म्रति जुगल-चरित विरुदाविल बाड़ी ॥ ब्राइस ब्राइस क्षमें पढ़ी जो प्रातिह गावै । मंगल बाड़े सदा अमंगल निकट न आवै ॥ मंगल बंद्राबिलनाथ की केलि-क्या मंगल-मई । मंगल बानी 'हरिचंद' की सबही को मंगल मई ॥१३॥

सुमिरौं बहुम रूप महा मंगळ फळ पावन ।
गीर गुप्त बपु प्रगट क्याम छोचन मन-मावन ॥
हग विसाल बाजानु-बाहु पर्मासन सोहै।
गळ तुळसी की माळ देखि सबको मन मोहै॥
सिर तिळक बाहु पर झाप वर केस बॅच्यी सिर राजई।
प्रथ ताप जनन को दूर सों देखत ही हुरि माजई ॥१४॥
जुगळ-केळि-रस-मन्त इंसत ळिख ज्ञान खळन कहें।
वैदिन पें अति करन रीड़ मायाबादिन पहें॥

#### भारतेन्द्र-प्रन्थावछी

वादिन पैं उत्साह भयद असुरत कहं पर पर । दीन जीव पैं घृणित अर्चभित देखि विसुख जर ॥ अति शांत भक्तवत्सल परम सख्य विबुध-जनसाँ करत । जरा-हास्य सिखावत सुख मधुर आनँदमय रस बपु धरत ॥१५॥ः

हृद्य आरसी माहि जुगल .परतच्छ लखावत । जग-चवार मैं रसिक माल कर सोभा पावत ॥ चरन-कमल-तल सकल विमल तीरथ द्रसावत । मुख सों श्री भागवत गृद्ध श्रासय नित गावत ॥ घेरे चहुँ दिसि सब संतजन जे हरि-रस मींज रहत । कर श्रान-मुद्रिका थारि कै तिनसों कुण्ण-कथा कहत ॥१६॥

कबहुँ अन्तल हुँ रहत भीन कछु मुख नहिं भाखत । कबहुँ बाद झर लाह खंडि भाया-मत नाखत ॥ जुगल-केलि करि याद हसत कबहूँ गुन गावत । कंपादिक परत्र सँचारी भाव जनावत ॥ तन रोम-पाति उघटित सदा गद्गद हरि-गुन मुख कहत । लखि दीन-दसा जग जीय की उमगि निरंतर हम बहत ॥१०॥

तीरथ पावन करन कवहुँ भुव पावन होछत।
श्री भागवत-सुघा-समुद्र मिथ कवहुँ बोछत।।
श्रंथ रचत एकाश्र चित्त करि बाँचि सुनावत।
कवहुँ वैठि एकांत विरह अनुभव प्रगटावत।।
सेवा करि पीतम की कवीं सिखवत विधि सेवन प्रगट।
कबहुँ सिच्छत जन आपुने दिविध वाक्य-रचना उषट।।१८॥।

मोर क्रुटी महँ बैठि खिळावत कबहुँ छाछ कहूँ । खेळत धरि त्रैरूप वाळ-तन बनि मोहन वहूँ ॥

#### प्रातक्षारण संगठ-पाठ

हरे कुंज बन छए बितानन तनी छता सब।
मुके मोर चड्डं ओर मुनत कों तहें किंकिनि-रब।।
तिन मध्य खिळीना कर छिए चुचकारत बालकन जब।
किलकाह चलहि आनंद मारे निरखत नैन सिरात तब।।१९॥

बन स्पबन एकांत कुंज प्रति तर तर के तर। तीर तीर प्रति कूछ कूछ कुंडन पें सर सर॥ गुम्म दरी गिरि घाट सिखर गौवन की गोहर। गोकुछ मज के गाँव गाँव मज-बासिन घर घर॥ हरि जह जह जो छीछा करी सह तह सोइ ससुमव करत। मज-बासिन गौवन मज-पसुन संग ताहि विधि ससुसरत॥२०॥

सेवा मैं हरि सों कबहूँ रस भरि वतरावत । कबहूँ मुतन सों हरि-सेवा की रीति बतावत ॥ अद्यावाद कों कबहुँ बहुत विधि थापन करहीं। छोक सिखावन हेतु कबहुँ संच्या अनुसरहीं ॥ विभाम करत कबहूँ जवै अमित होइ तब मक्फजन । गुन गावत चरन पछोटहीं करहिं कोड मुराइछ विजन ॥२१॥

राख्यौ श्रुति की मेड़ शास्त्र करि सत्य विस्तायो ।
दिज-कुछ घन बन कियो मूमि को मान बढ़ायो ॥
दैवी-जन अवछंव दियो पंडित परितोषे ।
वैष्णव-मारग उदय कियो विरही-जन पोषे ॥
अज-मूम छता तरु गिरि नदी पसु पंछी सों नेह करि ।
अज-नासी जन सरु गड़न सों प्रेम निवाही रूप धरि ॥२२॥

केसादिक धों वाम स्थाम दक्षिन छवि पावत। शिव विराग सों प्रगट देवरिषि से गुन गावत॥

#### भारतेन्द्र-अन्यावछी

मंथ-रचन सों ज्यास मुक्त धुक रूप प्रकासत । वैष्णव-पथ प्रगटाइ विष्णु स्वामी प्रसु भासत ॥ मुख शास्त्र कहन विरहागि कों प्रगटावन सों खगिनि सम । मुसु सक्छ तत्व पिंडी बन्यों सोभित श्री धक्कम परम ॥२३॥

मनहूँ बेदगन तत्व काढ़ि यह रूप बनायो। श्री भागवत-सुधा-समुद्र मथि कै प्रगटायो॥ पिंडमूत बैराग रूप निज प्रगट दिखावत। झान मनहूँ घन होइ सिमिटि कै सोमा पावत॥ यह मनहूँ प्रेम की पूतरी एक-रस साँचे में ढरी। प्रेमीजन- नयनन सुख महा प्रगटावत निज चपु घरी॥२४॥

तिलँग बंस द्विजराज उदित पावन वसुधा-तल । मारद्वाज सुगोत्र यजुर शास्त्रा तैतिरि वर ॥ यज्ञनरायन-कुलमनि छक्ष्मन महु-तन्भव । इक्षमगारू-गर्भरत्न सम श्री लक्ष्मी धव ॥ श्री गोपिनाथ-विट्ठल-पिता माध्यादिक बहु श्रंथ कर । श्री विष्णुस्वामि-पथ-उद्धरन जै जै बक्कम रूप वर ॥२५॥

इसि श्री बहुम रूप प्रात जो सुमिरन करई।
छद्दै प्रेम-रस-दान जुगळ पद मैं अनुसरई।।
इादस द्वादस अर्घ-पदी प्रातिह डिट गानै।
दुविघ बासना छाँदि केळि-रस को फळं पावै।।
यह प्राननाथ की प्रथम ही सुमिरन सब मंगळ-मई।
बानी पुनीत 'हरिचंद' की प्रेमिन कों मंगळ मई।।२६॥



### दैन्य-प्रलाप# (सं० १९३०)

जग में काको कीजे तोस ।
जासो तनकट्ट विरित कीजिए सोई धारत रोस !!
इंद्रिय सब अपुनी विसि खीचत बाहि चाहि निज मोग !
मन अख्य्य वस्तुनद्द भोगत मानत सिनक न सोग !!
कहित प्रतिष्ठा हमिह बढ़ाओ चहित कामना काम !
इंगे कहित तुमहिं इक जीखंड कार औरन वे-काम !!
जागत सपन काय वाचा सों मन सों मोगत घाय !
विसि गई इन्द्री मान सिथिछ मे तौहू नाहिं समाय !!
जीन मिछत के तन वह नहिं तौ दूरहि सों छळचाय !
जिस सम्ख्या है छसत मिठाइन स्वान छार टपकाय !!
सब सो यकि के करत स्वर्ग के सम्वादिक में चाहू !
विक धिक धिक 'हरिचंद' सत्त धिक सह जगकाम सथाह !! १ ।

#### प्रवी

तन-गौरुष सब बाका मन नहिं बाका हो माधो । केस पके तन पस्यौ रोग सों मनुक्षां तबहु न पाका ॥

ı

भक्तियुत्र वैनवंती के जंत में वह कविता दी गई थी, जो
 1९६० में प्रकाशित हुई थी।

#### भारतेन्द्र-प्रग्थावछी

अर्जुन-भीम-सरिस चाहत यह करन विपय-रन साका। बीती रैन तबी मतवारा घोर नींद में छाका॥ हारि गयो पे झ्ठहि गाड़े अवहूँ विजय-पताका। 'हरीचंद' तुम बिन्तु को रोके ऐसे ठग को नाका॥२॥

नर-वन सब औगुन की खान ।
सहज कुटिल्र-गति जीवहु तामै यामैं श्रुति परमान ।।
स्वारय-पन आप्रह मलीनता लोम काम अरु क्रोय ।
कामादिक सब नित्य घरम हैं तन मन के निरबोध ।।
तापें सहघरमिन सों पूरची भो संसार सहाय ।
अन्ध आसरे चल्यो अन्ध के कहो कहा लों जाय ।।
करि करुना करुनानिधि केसब जो पै पकरों हाय ।
ती सब विधि 'हरिचंद' बचै न-त हुवत होह अनाथ ।। १ ॥

नर-वन कहो सुद्धता कैसी।
कितनहु घोजो पोंछी बाहर मीतर सब छिन पैसी।।
कारन जाको मृत रही मछ ही मैं छिपटि अनैसी।
वाकों जल सों सुद्ध करत तिनकी ऐसी की तैसी।।
दैहिक करमन सों नबनै कल्ल ता गति सहज मलै सी।
'हरीचंद' हरि-नाम-भजन बितु सब बैसी की बैसी।। '४॥

बिरद सब कहाँ मुखाए नाथ । पावन पतित दीन - जन रच्छन जो गाई श्रुति गाथ ॥ जानहु सब कुछ अंतरजामी बाइ गही अब हाय । 'हरीचंद' मेटहु निज जन की विधिद्व छिखी जी माथ ॥ ५॥

तुमसों कहा श्रिपी करुनानिधि जानहु सब अंतर-गति। सहज मिलन था देह जीव की सहजहि नीच-गामिनी जो मति।। तन सन सपनहुँ सो छोसी की दीन विपत - गन में रित । निरक्ज नितने होत पराजित वितनो हो छपटित अति ॥ तापैं जौ तुसहूँ विसराओ तिज निज सहज विरव-तित । तौ 'हरिचंद' वचै किसि बोळहु अहो दीन-जन की पित ॥

वेखहु निज करनी की ओर ।
छखहु न करनी जीवन की कहु एहो नंविकसोर ॥
अपनाए की छाज करहु प्रमु छखहु न जन के दोस ।
निज बाने को विरद निवाहो तजहु हीन पर रोस ॥
दीनानाथ द्याछ जगतपति पतित - डघारन नाथ ।
सब विधि हीन अधम 'हरिचंदिह' देहु आपुनो हाथ ॥ ७॥।

करहु वन बातन की प्रमु याद ।
जो अरजुन सों भारत-रन में कही थापि मरजाद ॥
कैसहु होय दुरानारी पे सेवे मोहिं अनन्य ।
वाही कहें तुम साधु गुनहु या जग में सोई धन्य ॥
सीघ घरम मित कांति पाहरों जो राखत मम आस ।
अरजुन मम परिविद्या जानहु नहिं मम भक्त-बिनास ॥
अरजुन मम परिविद्या जानहु नहिं मम भक्त-बिनास ॥
अर्ही घरम सव ठोक बेव के मम सरनिह इक आछ ।
सव पापन सों वोहिं छुदैशे कछु न सोच जिय छात ॥
कही विमीधन सरन समय में सोऊ सुमिरहु गाथ ।
छित्रमन हन्मान आदिक सव याके साकी नाथ ॥
हम तुमरे हैं कहै एकहु बार सरन जो आइ ।
वाहि जगत सों अभय करत हम सबहि माँति अपनाइ ॥
वाह कहा। मम जनहिं बासना उपनै और न हीय ।
जिमि कृटे चुरप धानन में सपनै नाही बीय ॥

### भारतेन्द्र-प्रन्थावछी

यह कहाँ तुम मी कहँ प्यारे निह-किंचन अरु दीन। यह कहाँ तुम हमहिं जीव के प्रेरक अंतर-छीन॥ कहें छौं कहौं सुनौ इतनी अव सत्यसंघ महराज। 'हरीचंद' की बार भुखाई क्यों वे बार्ते आज॥८॥

तिनकों रोग सोग नहिं व्यापै जे हरि-चरन खपासी । सपनहु मिंछन न होइ सदा जे कछप-तरोवर-वासी ॥ हरि के प्रवछ प्रताप सामुहें जगत दीनता नासी । "हरीचंद' निरमय विहरहिं नित छुष्ण-दास सक दासी ॥९॥



#### उरहना 🗱

(सं० १९३०)

प्राननाथ तुम विनु को और मान राखै।
जिल्ल सों वा मुख सों को प्यारी किह माखै।
प्रति इन को नयो नयो अनुमव करवायै।
कौन जो खिझाइ के रोवाइ के हॅसावै।।
संग्रय सागर महान हुक्त छिल घाई।
कौन जो अवर्छंव देहि तुम बिनु जनराई।।
सुत पितु मन मोह कौन मेटै चित छेई।
मुख कहवाइ जगत पंडित-गति देई।।
छोक बेद झगरन के जाल में बॅघायो।
कौने तुम बिनु करि निज अनुमव मुरम्भयो।।
मव अथाह बहे जात छिल के चित माई।।
कौने करि मेंड वरीं निज बिसाल बाही।।
झुठे जग कहत मरथो चित संदेह आयो।
'हरीचंदं' कौन प्रगटि साँचो कहवायो।। १॥

अघी को पीठ ही चहिए। पाप बसत तुव पीठ माँहिं यह बेदनह कहिए।।

इरिश्चंद्र मेगलीम के १५ सक् सन् १८७३ ई० के संक-में छपा था। इसके हो तीन पद राग-संबद्ध तथा प्रेस-प्रकाप में भी संगुद्दीत हो गए हैं।

बुद्ध होय निन्द्यो वेदिह वब सों मुख निहं छिहए। 'हरीचंद' पिय मुख न दिखाओ क्रुटे ही रिहए॥ २॥

अहो मोहि मोहन बहुत खिलायो।
अव छौँ हाथ कियो नाहीं वध वातन ही विलमायो॥
जानि परी अपराध हमारो तोहिं सुमिरत हुनै आयो।
ताही सों खिठ रुटि कै अव छौँ प्रान न पीय नसायो॥
हमहूँ जानत मो अघ आगे छघु सम सब दुख आयो।
''हरीचंद' पै निरह तुम्हारो जात न तिक सहायो॥ ३॥

अहो हरि निरद्य चरित तुन्हारे।
-तिनक न द्रवत हृद्य कुलिसोपम छखि निज भक्त दुखारे।।
व्यानिधान कुपानिधि करुना-सागर दीन पियारे।
यह सब नाम शृहही वेदन चिक विक वृथा पुकारे।।
गोपीनाथ कहाइ न छाजत निर्छल खरे सुधारे।
'हरीचंद' तुन्हरे कहवायें मरियत छाजन मारे।। ४॥

सुनौ हम चाकर दीनानाथ के ।
कृपा-निधान मक्त-बत्सल के पोपित पालित हाथ के ॥
पिया न पूलत तक सुद्दागिनि बनि सेंदुर दे माथ के ।
दीन दया लखि हँसी न कोक सुनौ सबै रे साथ के ॥
वा घर के सेवक ऐसे ही जीवत स्वासा माथ के ।
'हरीचंद' निरलज है गावत निरलज हरि-गुन-गाथ के ॥॥।

साहय रावरे ये आवें।
'जिन्हें देखि जग के करुना सों नैनन नीर बहावें!!
कोऊ हँसें विपति पे कोऊ दसा विछोकि छर्जावें।
कोऊ दृणा करें कोउ मृरख कहि के हाथ बतावें!!

देखि छेट्ट इक बार इनॉर्ड तुम नैना निरक्षि सिरावें । 'हरीचंद' आखिर तो तुमरे कोऊ माँति कहावें ॥६॥

वीरता याही मैं भटकी । हम अवस्रत पै जोर दिखावत यहै बानि टटकी ॥ याही हित नित कसे रहत कटि कसनि पीत पटुकी । 'हरीचंद' विख्हार सुरता पिय नागर-नट की ॥॥॥

डाड क्यों चतुर मुजान कहावत । करि मनीति निरक्ज से डोडर क्यों नहिं बदन छिपावत ॥ चतुराई सब घूर मिलाई तौतू गरव बढ़ावत । 'हरीचंद' सबछन को विध के कैसे सकरि हिस्सावत ॥८॥

वेनी हमरे वॉट परी ।

घन वन भाग छाइहैं नैनन रहिहैं हृदय घरी ॥

छित मुख चूम अवर मुल है मुझ करी सबै मिछि राज ।

हमरे ती वेनी को दरसन सिद्ध करें सब काज ॥

धर्मों कविगन नागिनि की छपमा मेरी प्यारिहिं देत ।

हमकों तो इक घहै जिलावत राखत हम मों हेत ॥

स्मों नहिं मुख मानें थोड़े ही जो विधि विरच्यों माग ।

राज देखि दूजेन को क्यों हम करें सकारय छाग ॥

बेनी हमरी इमरो जीवन बेनी ही के हाथं।

जब तुम मुख फेरत तब बेनी रहत हमारे साथ ॥

मर्छाई रूप-सागर तुम्हरो सो खारो मेरे जान ।

'हरीचंद' मोहि करूप-तरोवर कामद वेनी-न्हान ॥९॥

# तन्मय-लीला\*

(सं०१९३०)

राधे-स्याम-प्रेस-रस भीनी । नहिं मानव कळु गुरुजन की भय छोक-छाज तिज होनो ॥ भगन रहत हरि-रूप-ध्यान में जळ-पथ की गति छीनो। 'हरीचंद' बळि प्रेस सराहत तन की सुधि नहिं कीनी॥१॥

राधे भई आपु घनश्याम ।
आपुन को गोविंद कहत है छॉ दि राधिका नाम !!
वैसेह मुकि मुकि के कुंजन मैं कवहुँक बेनु वजावे ।
कवहुँ आपनो नाम छेइ के राधा राघा गावे !!
कवहुँ मौन गहि रहत ध्यान करि मूँदि रहत दोड नैन ।
'हरीचंद' मोहन बिनु ज्याकुळ नेकु नहीं चित चैन !!२!!

प्यारी अपुनो व्यान विसाखी। श्रीराधे श्रीराधे कहि के कुंजन जाह पुकाखी॥ कबहुँ कहत बुवभातु-नंदिनी मान न इतनो कीजै। श्रान-पियारी सरन आपुके कक्षो मानि मेरो छीजै॥

क्ष इरिक्षंत्र मैगजीन की जनवरी सन् १८७७ ई॰ की संख्या में प्रकाशित ।

कवहुँ कहत है सुवल सिदामातोक कृष्ण मिलि आबो । पनघट चिल रोको झजनारिन दिध को दान चुकाबो ॥ कबहुँ कहत मेरो सुरॅग खिलीना राघे लियो चुराई । कबहुँ कहत मैया यह तोको छोटी दुलहिन माई ॥ कबहुँ कहत हम सात विवस गोवरघन कर पैँ घाखो । छाघ कक भेजुक सकट पूतना इनको हमिह साँहाको ॥ कबहुँ कहत प्यारी जसुना-तट क्कंजन करी विहार । 'हरीचंद्' मह स्थाम-रूप सो तन की वसा विसार ॥३॥

सस्ती सब राधा के गृह बाई।

प्रेम-मगन तिन ताकह देखी जातें अति पिछताई।।

दोऊ नैन मूँदि के बैठी नेकह नाहिन बोलै।
राघे राघे कहि के हारी सबहुँ न चूँघट खोछै।।
बीजन करि वह मॉति जगायो छै छै वाकौ नाम।
सुनत नहीं बानी कछु इनकी उर बैठे घन-स्याम।।
जब गोपाळ को नाम छियो तब बोळि उठी अकुळाई।
'हरीचंद' सखियन आगे छिस कछुक गई सकुनाई॥।।।।।

सिक्त सों पूछत कित है प्यारी।
छिकता तू मोहिं आनि मिछानै हों तेरी बिछहारी॥
देहीं अपुनो पीत पिछौरा बंसी रतन-जराई।
'हरीचंद' इमि कहत राधिका च्यान माँह फिर आई॥५॥

व्सा छिल चिकत मई निज-नारी। राधे को कह मयो सखी री अपनी दसा विसारी॥ राधा नाम छिये नहि बोळत कृष्ण नाम तें बोलै। वैसे ही सब माव जतावति हैंसि हैंसि घूंघट खोते॥

#### भारतेन्द्र-प्रन्थावडी

धन धन प्रेम धन्य श्रीराधा धन श्री नंद-कुमार। 'हरीचंद' हरि के मिछिवे को करो कळू उपचार॥६॥

तहाँ तव थाइ गए घन-क्याम ।

मोर-मुकुट कटि पीत पिछौरी गरे गुंज की दाम ॥

दसा देखि प्यारी राघा की अति आनंद जिय मान्यो ।

सखियनहूँ सों प्रेम अवस्था को सब हाल बखान्यो ॥

प्रेम-मगन वोले नंद-नंदन मुनि प्यारे में आई !

जौ तुम राधा नाम टेरिकै बेनु बजाह घोलाई ॥

सुनतिह नैन खोलिकै देख्यो स्याम मनोहर ठाढ़े ।

सुनतिह नैन खोलिकै देख्यो स्याम मनोहर ठाढ़े ।

कुक मेम कल्ल सकुच मानिकै प्रेम-वारि हग बाढ़े ॥

दौरि कंठ मोहन लपटाई बहुत बड़ाई कीनी ।

करयो बोध प्यारी राधा को हृदय लाइ पुनि लीनी ॥

कर सों कर दै चले कुंज दोन सखियन अति मुख पायो।

रसना करत पित्र आपुनी 'हरीचंद' जस गायो ॥॥।



### दान-लीला

(सं० १९३०)

पिछा प्यारे चतुर सुजान मोहन जान दै। जीवन-प्रान मोहन जान दै।। प्यारे गिरिषरिश्वाँ एकांत में राखी हैं सब घेर ! पेसी तुम्हें न चाहिए हो झाँड़ी होत अवेर !! कैसे काँहें म्वाछिनी हो छागत मेरो दान। वाहि दिये बिन जाति ही तुम नागरि चतुर सजान।। जो चाही सो छाडिछे हॅसि हँसि गो-रस छेहु। स्खन संग मोजन करी औ मोहिं जान तुम देह ॥ बोरे ही निपदी मछे दें गी-रस को दान। 'परम चतुर तुम नागरी छियो इस को सूरख जान ॥ तुमकों मुरख को कहै हो यह का कहत मुरारि। सकछ गुनन की खान हो कहा जानै ग्वारि गँवारि॥ जदिप सक्छ गुन-खानि हैं हो नागर नाम कहात। पै तुम मौंह-मरोर सों मेरे मूळि सकळ गुन जात ॥ तम तो कक्क मूलै नहीं हो स्वारथ ही के मीत। मूर्खी सब व्रज-गोपिका करिकै तुमसों प्रेस-प्रतीत ॥ -क्यों मूळीं सब गोपिका हो करिकै इससों श्रीति ! यह हमकों सम्माइये क्यों भाखत चळटी रीति ॥ हम उल्टी नहिं भाखहीं हो समुझौ तुम चित चाह । हम दीनन के प्रेम की हो कहा तुन्हें परवाह ॥ ऐसी बात न वोलिए झुटेहिं दोस बॅघे तुम्हारे प्रेम में इस सों कैसे छटि जाय।। प्रेम वॅंघे जी छाडिछे हो नी यह कैसो हेत । हम ज्याक्रल तम बिन रहें नहिं मुलेह सुधि लेत ॥ गुरु-जन की नित जास सों हम मिछत तुमहिं नहिं घाइ। जिय सों बिछग न मानियो हम मधुकर तुव वन-राइ ॥ जा दिन वंसी बजाइके हो छीनी हमें बुळाय। ता दिन गुरुजन-भीति हो कित दीनी सबै बहाय ॥ गप्त प्रीति आही लगे हो प्रगट भए रस जाय। जामें या ब्रज को कोऊ नहिं देह कलंक लगाय ।। प्रगट सई विहाँ लोक मैं ही गोपी-सोहन - प्रीवि । सव जग मैं क्रलटा भई तापै तमको नाहिं प्रतीति ॥ गुरु-जन घर मैं खीमहीं हो देत अनेकन गारि ! बाहर के देखत कहैं यह चली कलंकिन नारि॥ करन देह जग को हँसी हो चुप हैहैं शकि जाइ। त्रित सो सब जग छाँ डि कै हो मिळें तिसान वजाइ।। प्यारे तुसरे ही छिए सब जग को बेवहार। तम बिरुद्ध सब छाँ हिए हो मात पिता परिवार ॥ कठिनाई है यहै अरु होत यहै जिय साछ। तम तो कछ मानी नहीं मेरे बे-परवाही छाछ ।। सब सों वो पहिछे करो हो हाँस हाँस के तुम चाह । पै छाछन सीखे नहीं तुम प्रेमी प्रेम-निवाह !! तम्हें कहा कोच की परी मलेड देइ कोच प्रान!

तार्षे बळटो आइकै हो माँगत हम सों वान ॥
छोक-छाज कुछ वर्महू तन मन धन वुधि प्रान ।
सव तो तुम कों दे चुकीं अब माँगत काको दान ॥
बहुत मई पिय छाडिले अब क्योंहू सहि नहिं जाय ।
जानि दासिका आपुनी गहि लीजै मुजा बढ़ाय ॥
परम दीनता सों मरे मुनि प्यारी के बैन ।
पुलकित केंग गह्रगढ़ भयो हो धमिंग चले दोड नैन ॥
धाइ चूमि मुख मुजन सों मरि लीनी कंठ लगाय ।
'हरीचंद' पावन मयो यह अनुपम लीला गाय ॥



# रानी छद्य-लीला #

(सं०१९३१)

नौमि राधिका-पद जुगल तिन पद को बल पाह । बलटि छदम-लीला कहत 'हरीचंद' कल गाह ॥ करे कान्ह जिमि खदम सुद्दाए । श्री प्यारी के मन अति माए ॥ तिमि प्यारीहू जीम विचारचौ । पियहि ठगों यह चित निरधारचौ ॥

निरधारि जिय करि छद्म-छीछा सिखन की आझा दई। । बित कछुक ठिगए आजु छाछिह रीवि यह कीजे नई।।। नव भेस रानी को मनोहर सबन सँग मिछि कीजिए।। अवि चतुर मोहन विनहुँ को चिछ आजु घोसा दीजिए।।

यह जिय सोच विचारि के गई एक वन माहि। बुंदा को आज्ञा दई सजी सबै चित चाहि॥

> वृन्दा तव तहें आज्ञा पाई। सब सामग्री सजी सुद्दाई॥ तव खंडन के महळ बनाए। राज-साज तहें सजे सुद्दाए॥

इरिअन्द्र मैगाजीन (१५ फरवरी सन् १८७४ ई॰) से प्रकाशित ।

सिज राज के सब साज बिच मैं सुभग सिंहासन घरणो। धरि कीट वैठी मध्य राघा मेस रानी को फरणो।। बहु झड़ी सुरष्ठळ चैंबर सुरजसुखी पंखा छत्र छै। भई सखी ठाढ़ी सदब सों चहुं और सब मिळि नजर है।।

परवानो जारी कियो बन - वृंविन के नाम । अवहिं पकरि के बिन सखन हाजिर छाजो स्थाम ॥

> सुनि चहुँ दिसि सिखयाँ बाई। मिळि वृन्तावन में आई॥ वहँ सखन संग हरि जाई। रहे आपु चरावत गाई॥

अहँ आप चारत गाय हे तहूँ सिख सबै मिछि कै गई। करि साम दाम सुबंड मेदिह बात यह बरनी नई।। सदु-बंध की रानी नई इक क्रसुद्धन मे है रही। जागीर में तिन कंस रूप सों क्रसुद बन की महि छही।।

तिन इस को आज्ञा वई करि के टेड्रो डीठ। कीन स्थाम ऊषम करें मेरे वन में डीठ॥

विन मेरो दुष्टुम बतायो। चन क्यों बन गाय चरायो॥ 'फड-फूड विपिन के जेते। चन घोरि डिए क्यों तेते॥

छन वोरि वन के फूळ फळ सब चास गडवन को दुई। वेहि पकरि द्वाजिर करी यह इस सबन को आज्ञा सई।। यह सुनि हुकुम विन सखागन चिंछ तहाँ उत्तर कीजिए। जो हुकुम रानी देहिं ताकों अदव सों सुनि छीजिए।।

सुनि आझा जिय संक धरि कछु तौ मय हिय छीन। कछु रानी को नाम सुनि छाडचहु मन कीन।।

> वन संग सखिन के आए। मुजरा करि नाम सुनाए।। पग परि घोळीं सव आळी। यह हाजिर हैं बन-माळी।)

भयो हाजिर द्वार पै करि छपा मुजरा छीजिए। जो हुकुम याके होइ छायक महारानी कीजिए॥ छिख मूमि में तन प्रान-प्रियको कछुदया जिय मैं छई। कछु जानि आयो नारि के दिग कोप निज मन में मई॥

चत मोहन श्री राधिका सी रानी को देखि। कब्लु निय मैं संकित भए भौह तनेनी देखि॥

तव बोले मोहन प्यारे। किहए केहि हेत हॅकारे। हम तो कल्ल होपन कीनो। हो क्यों मोहिं दूपन दीनो॥

क्यों दियो दूपन मोहिं सुनि के राधिका घोछत मई। कछुकोष मैं निज छद्म को नहिं ध्यान करि जिय में छई।। जो भूठ घोछै निवहिं वासों और अपराधी नहीं। तेहि इंड देनो चित्रत राजहि नीति यह जग की कही।।

#### रानी छग्न-छीला

मुनि रुखे तिय के बचन भरे स्थाम खुग नैन । हाथ जोड़ि गहगह गिरा चोछे मोहन बैन ॥

> हम मूठ कही कब बानी। मोहिं कहि दीजै महरानी।! स्त्रुनि क्वन राधिका बोळी। जिय गाँठि आपनी खोळी!!

जिय गाँठि आपनी खोलि राघा वात प्रीतम सों कही।
तुम कहत हम भ्री राधिका तजि और तिथ देखेँ नहीं।।
तो भाजु सुनि क्यों नाम रानी को यहाँ आए कही।
हो परम कपटी श्याम तुम अब दरस नहिं मेरो छही।।

यह कहि के मुख फेरि के राधा रही रिसाय। तव व्याकुळ है धाइ पिय परे तिया के पाये।

> मरि नैन अरज यह कीनी ! कर जोरि विनय-विधि छीनी !! नित को अपराधी - वारी ! तिज वरन जाय कित प्यारी !!

कित जाहिं तिज के चरन यह हम बारि मरि मोहन कहा। मुनि दीन बोछन प्रान-पति की घीर निर्ध कोछ को रहा। हिंस मिछी प्यारी मान तिज निज रूप ले सँग स्थाम के। मिछ करी कीड़ा विविध विधि नव कुंज मुख रस-धाम के।

एडि विधि पीतम सों मिछी नव बन छुद्म बनाइ। 'हरीचंद' पावन अयो यह रसन्छीछा गाइ।।



# संस्कृत लावनी\*

(सं० १९३१)

क्वंजं क्वंजं सबि सत्वरं। चल चल द्यितः प्रतीक्षते त्वां वनोति बहु भादरं ॥ व्यर्वी अपि संगताः । नो दृष्ट्वा त्वां तासु प्रियसिवहरिणाऽहं प्रेषिता ॥ मानं त्यन बल्डमे । नास्ति श्री हरिसहशो द्यातो विस्म इदं ते शुमे !! गविर्भिन्ना । परिवेहि निचोछं छघु । जायते विलम्बो वह । संदरि त्वरां त्वं क्रक ॥ श्री हरि मानसे ब्रुणु । चल शीवं नोचेत्सर्व निप्यन्तिहि सुन्दरं। भन्यद्वन सन्दिरं चळ चळ द्यितः॥ ऋणु वेणुनाव्सागतं । 'त्वद्यंमेव श्रीहरिरेपः समानयत्क्रीशतं ॥ स्वय्येव हरिं सद्वतं । त्वैतार्थीमह प्रमदाशतकं प्रियेण विनियोजितं ॥

<sup>. 🦚</sup> हरिसंद्र मैगवीन में प्रकाशित ।

मृष्यन्यमृतां संसर्व । आकरायन्ति सर्वे समाप्यहरिणोमघुरं मतं ॥ विभिन्न राति: 1 विश्वति वे प्रियतमसंदेशं ।। गृहीत्वा सदनः पिकवेशं। जनयि मनसि स्वावेशं ॥ समुत्साहयवेरविद्धेशं । न क्रुर विख्न्यं क्षणमपि मला दुर्क्षममौल्याकारं॥ शृणु बचनं मे हितमरं। चळ चळ दियतः॥२॥ सच्योंप्यरतंगतः । गोपिगोपयित्यसिसरणं तव अंघकारइहततः॥ दृश्यते पश्यनोस्रखं । जीवस्य प्रणयिन्यभिसर्**णै**तत्स्यं ॥ व्रज व्रजेन्द्र कुछनन्दनं। करोवियत्स्युनिरिप सस्ति सकळ्याथेः सुनिकन्दनं ॥ राति: 11 चन्द्रमुखि चन्द्रंरवे समुदितं ॥ करैस्त्वामाङ्गितस्यतं । **आिं अवलोक्य तारावर्त** ॥ माति बिष्टयं चिन्द्रकायुर्तं। चकोरायितध्रन्द्रस्यस्या स्थळमपि रङ्गाकर् ॥ मुखं ते द्रष्टुं सिख्युन्द्रं। चल चल ।। ३॥ परित्यज चंचलमंजीरं। अवगुण्ड्य चन्द्राननमिष्ट सिख बेहि नीळ चीरं ।!

#### भारतेन्द्व ग्रन्थांवळी

रमय रसिकेक्वरमाभीरं ।

युवतीशतसंत्रामसुरतरतमचळमेकवीरं ॥

मयं त्यज हृदि धारय धीरं ।

शोमयस्वसुखकान्तिविराजितरवितनया तीरं ॥

गितिः ॥

सुञ्चमानं मानय वचनं ॥

विळम्बं मा कुरु कुरु गमनं ।

प्रियांके प्रिये रचय शयनं ॥

सुततुतनु सुखमयमाळिजनं ।

दासौ दामोदर हरिचन्दौ प्रार्थयतस्तेवरं ॥

करय राषे लं राधावरं ।

चरय राषे लं राधावरं ।



# वसंत होली\*

(सं० १९३१)

जोर मयो तन फाम को आयो प्रगट बसंत !!
बाद्धों तन मैं अति बिरह मो सब सुख को अंत !! १ !!'
बैन मिटायो नारि को मैन सैन निज साज !
याद परी सुख दैन की रैन कठिन मई आज !! २ !!
परम सुद्दावन से मए सबै बिरिझ बन बाग !
रिषय पवन छहरत चळत वृहकावत सर आग !! ३ !!'
कोइछ अरु पपिद्दा गान रिट रिट खायो प्रान !
सोवन निसि निह देत हैं तळपत होत बिहान !! ४ !!
है न सरन तुमुबन कहूँ कहु बिरिहन कित जाय !
साथी दुख को जगत मैं कोऊ नाहिं छखाय !! ५ !!
रहे पथिक तुम कित बिछम बेग आह सुख देहु !
इम तुम बिनु व्याकुछ मई बाह सुजन मिर छेहु !! ६ !!
मारत मैन मरोरि के बाहत हैं रितुराज !
रिह न सकत तुम बिन मिछो कित गहरत बिन काज !! ७ !!

इसके सामने एक स्किप पर छपा है—
पहिको बरन न वांचियो यह विनवत कर कोर।
को पनिकै मानौ हुरो ही न दोस कहु मोर॥
इरिअंह मैगर्वीन में प्रकाशित।

#### मारतेन्द्र-प्रम्यावङी

गमन कियो मोहिं छोड़ि के प्रान-पियारे हाय। दरकत छतिया नाह बिन कीजै कौन उपाय ।। ८ ।। हा पिय प्यारे प्रानपति प्राननाय पिय हाय। भरति मोहन मैन के दूर बसे कित जाय।। ९।। रहत सवा रोवत परी फिर फिर छेत उसास। खरी जरी बित नाथ के मरी दरस के प्यास ॥१०॥ चूमि चूमि घीरज घरत तुव मूपन अरु चित्र। विनहीं को गर 'छाइकै सोइ रहत निज मित्र ।।११॥ यार तुन्हारे बित क्रसम भए बिप-बुझे बान। चौदिसि टेस फूछि के दाहत हैं मम पान ॥१२॥ परी सेज सफरी सरिस करवट छै पञ्चतात। टप टप टपकत नैन जल सरि सरि पहरा खात ॥१३॥ निसि कारी साँपिन भई इसत उछटि फिरि जात। पटिक पटिक पाटी करन रोइ रोइ अक्कुळात ॥१४॥ टरै न झाती सों दुसह दुख नहिं आयो कंत। गमन कियो केहि देस कों बीती हाय वसंत ॥१५॥ बारों तन मन आपुनी दुहूँ कर छेडूँ बळाय। रति-रंजन 'हरिचंद' पिय जो मोहिं देह मिलाय ।।१६॥



## स्फुट समस्या#

(सं० १९३१)

हित दीन सों ने करें घन्य तेई यह बात हिए में विचारिये जू !

मुनिए न कही कछु औरन की अपनी विरुद्धि सम्हारिये जू !!

'हरिचंद' न आपकी होय चुकी एहिकों जिय में निरवारिये नू !

हम दीन औ हीन जो हैं तो कहा अपनो दिसि आप निहारिये जू !!

बिधि में बिधि सों जब व्याह रच्यो नव कुंजन मंगळ चॉवर मे !

बुषमानु - किसोरी मई दुळही दिन दूळह मुंदर सॉवर मे !!

'हरिचंद' महान अनंद बढ़ यो दोड मोद मरे जब मॉवर मे !

तिनसों जग में कछु नाहि बनी जो न ऐसी बनी पैनिछावर मे !! ?!!

ब्बॉचर खोळे छट छिटकाए तन की सुधि नहि ल्यावित हो । धूर-बूसरित अंग संक कछु गुरु-जन की नहिं पावित हो ॥ 'हरीचंद' इत सों कत व्याकुळ कवहुँ हँसत कहुँ गावित हो । कहा मयो है पागळ सी क्यों कान्द्र कान्द्र गोहरावित हो ॥३॥

पहिले तो बिन ही समझे तुम नाहक रोस वदावित हो। फिर अपनी करनी पें आपुहि रोइ-रोइ विलखावित हो।। मान समय 'हरिचंद' शिशकि पिय अब काहे पल्लतावित हो। तब तो मुख उनसों फेस्रो अब कान्ह कान्ह गोहरावित हो।।।।। वार बार क्यों जानि-वृह्य तुम याही गल्लियन आवित हो।। रोकि रोकि मग भई वावरी इतसों उत क्यों धावित हो।।

<sup>#</sup> हरिसन्द्र मैगजीन, १५ मई सन् १८३३ ई॰, में प्रकाशित ।

त्यों 'हरिचंद' भछी रुजगारिन नाहक तक गिरावित हो। वहीं वहीं सब करों अरे क्यों कान्ह कान्ह गोहरावति हो ॥५॥। कुंज-भवन नहिं गहवर बन यह हाँ क्यों सेज सजावित हो। मोहन देखि जानि आए क्यों आदर कों चठि घावति हो।। देखि तमालन दौरि दौरि क्यों अपने कंठ लगावति हो। पात खरक सनि के प्यारी क्यों कान्ह कान्ह गोहरावति हो।।६॥ जो तम जोगिन वनि पी के हित अंग भमूत रमावति हैं। सेली डारि गले नैनन में छिक के रंग जमावित हो।। त्यों 'हरिचंद' जोगिया लैके काँथे बीन बजावित ही ।। तो फिर अलख अलख बोलो क्यों कान्ह कान्ह गोहरावति हो।।७॥ ती को भेख छाँ हि के जो तम मोहन बनिके आवित हो। मोर मुक्कट सिर पीत पिछौरी तैसोड भाव दिखावति हो ॥ ती 'हरिचंद' कसर इतनी क्यों बंसी और बजाबित ही। राधे राधे रट छात्रों क्यों कान्ह कान्ह गोहरावित ही ॥८॥ मृद् चढ़ीं त्रज चार चवाइन इनर्पे क्यों हँसवावित हो। धीर घरौ बिछ गई प्रेम क्यो अपुनो प्रगट छलावित हो ॥ ''हरीचंद' या वड़े गोप के बंसिंह क्यों छजवावित हो। सखित सामने व्याकुछ है क्यों कान्ह कान्ह गोहरावित हो ॥९॥ कौन कहत हरि नाहिं कुंज में सूनो झूठ बतावित हो। कौन गयो मधुवन यह हरि को नाहक दोस लगावति हो।। विन 'हरिचंद' नियोगिनि सी सब बादहिं विरह बदावित हो । जित देखो वित प्राननाथ क्यों कान्ह कान्ह गोहरावति ही ॥१०।३ श्री बन नित्य विद्वार यली इत जोगिन बनि क्यों आवित हो । विना बान ही प्रेम आपुनो माळा फेरि दिखावति हो ॥

नाम छेइ 'हरिचंदं' निद्धर को नाहक प्रीति छजावति हो । राघे राघे कहाँ सबै क्यों कान्ह कान्ह गोहरावि हो ॥११॥

पिय के कुंज नाहिं कोड दूजी काहें रोस बढ़ावित हैं। बिना बात निरदोसी पिय पैं में हैं खोंचि चढ़ावित हैं। कहा विस्तेहों का तुम चोरी पकरी जो ऐंडावित हैं।। अपुनो ही प्रविविन्य वेखि क्यों कान्ह कान्ह गोहरावित हैं।।१२।।

होइ स्वामिनी दूतीपन कों कैसे विक्त चलावित हैं। हाथ न ऐहै ताहि गहत क्यों घर के द्वार मुँदावित ही।। प्रेम-पगी 'हरिचंद' बादहीं रिच रिच सेज विद्यावित ही। अपनो ही प्रतिविक्त देखि क्यों कान्द्र कान्द्र गोहरावित ही।।१३॥

नूरी सनकिन मैं बंसी को नाहक बोसा छावित हो। विना बात इन मोरन पै जिब सुकुट-संक एपजावित हो।। जाहु जाहु 'इरिचंद' कुशा क्यों जल मैं आगि छगावित हो। सुनिहैं छोग सबै घर के क्यों कान्द्र कान्द्र गोहरावित हो।।१४॥

विना बात ही अटा चढ़ी क्यों खाँचर खोछे धावति हो। सेव सानि अनुराग स्मिग क्यों रिच रिच माछ बनावित हो।। पावस रिसु निह जानित हो 'हरिचंद' बृधा भ्रम पावित हो। पिया नहीं ये घन उनये क्यों कान्ह कान्ह गोहरावित हो।।१५॥

कवहूँ नारी कवहूँ पुरुष के अजगुत भाव दिखावति है। । कवहूँ छाज करि वदन डकत ही कवहूँ वेतु कजावति ही।। भई एक सों द्रै सजनी 'हरिचंवृहि' अळख ळखावति ही। रावे रावे कवौँ कवौँ तुम कान्ह कान्ह गोहरावति ही।।१६॥

#### भारतेन्द्र-प्रन्यावछी

ज्याम सळोनी मृरित कॅंग कॅंग अर्झुत छवि उपजाबित हो। नारी होय अनारी सी क्यों वरसाने में आवित हो।। जानि गर्ड 'हरिचंद' सबै जब तब क्यों वात छिपाबित हो। राघे राघे कहां अहो क्यों कान्ह कान्ह गोहराबित हो।।१७॥



# मुँह-दिखावनी# (सं० १९३१)

राजकुमार श्री स्मृक आफ पुढिम्बरा की नववश्रु की । आज अतिहि आनंद भयो बाद् थो पर्म उछाह । राज-इलारी सों सुनत राजकुँबर को ज्याह ॥१॥ वसे राज-घर सख मधो मिटे सक्छ इ.ख-इंद । मेरी वह सुलच्छिनी प्रजन दियो आनंद ॥२॥ द्वार वेँघाई तोरने मनिगन मकता-माळ । धाई धाई फिरत है कहत बधाई वाछ।।३।। विद्या छक्ष्मी भूमि अर तुव प्यारी तरवारि। राज-क्रॅबर ये सौत लखि मोडीं डारि निहारि ॥४॥ "देह दुलहिया के वहैं ब्यौं ब्यौं जोबन-जोति। त्यौ त्यौं छखि सौर्वें-बदन अतिहि महिन दुति होति"।।५।। मॉगी मुख-दिखरावनी दुल्हिन करि अनुराग। सास सदन मन छ्ळनहूँ सौतिन दियो सहाग ॥६॥ महरानों विक्टोरिया ! धन धन तुसरो साग । छक्यो वषु मु<del>ख-वं</del>द् तुम पृक्षो भाग महाग ॥७॥

क सन् १८०४ ई० में कीन विक्टोरिया के द्वितीय प्रश्न क्यूक कॉव पृहिन्दरा का विवाह करा को राजकुमारी में ड दचेव मेरी के साथ हुआ या, जिसके उपलक्ष में यह मुँह-विचायनी लिखी गई थी। यह १५ फरवरी सन् १८७४ ई० की हरियंद्र नैगजीन में प्रकाशित हुई थी। (सं०)

रूस रूस सब के हिये मय अति ही हो जीन ! वयू ! तुन्हारे ज्याह सों छड्यो फुस सो तीन ॥८॥ धन यह संवत मास पढ़ घन तिथि घन यह वार । घन्य घरी छन छगन जेहिं व्याहे राजकुमार ॥९॥ आए मिछि सब प्रजानान नजर देन तब घाम । ठाढ़े सनमुख देखिए नवत जुहारत नाम ।।१०।। कोच मनि मानिक मुकतं कोच कोऊ गळ को हार। कनक रौप्य महि फल फल लै छै करत जहार ॥११॥, तव इस भारत की प्रजा मिलिकै सहित च्छाह । छाए "आशा" दासिका छीजै एहि नर-नाह ॥१२॥ सेवा मै एहि राखियो नवल वधू के नाथ। यह भाग निज मानिकै छनक न तजिहै साथ ।।१३।। कम मिले भों रेल के आगम-गमन-प्रचार। धन जन वल ज्यवहारने झोडो यह सक्रमार ॥१४॥। वासों तुम्हरे कर-कमल सौंपत पहि नर-नाह । जब हों जीवे कीजियी तब ही क्रॅबर ! निबाह ॥१५॥। थह पाछी सब अजन अति करि वह छाह उसाह । अवि सकुमारी छाड़िकी सौंपत तोहिं नर-नाह ॥१६॥ यह बाहर कहूँ नहि भई सही न गरमी सीत। आवर है के राखियों करियों नित चित प्रीत ॥१७॥. जी पासौं जिय तिह रमै वा कछ जिय अकुछाय । सीवि वध् वा पहि छखे तौ इस कहत उपाय ।।१८॥ जब इस सब मिछि एक सत है तोहिं करहिं प्रनाम । फेरि दीजियो तब हमें दे कछ और इनाम ॥१९॥ जब औं घरनी सेस-सिर जब औं सूरज-चंद ! तब छौं जननी-सह जियो राजक्रॅबर सानंद ॥२०॥.

# उर्द् का स्यापाक (सं० १९३१)

अलीगह इंस्टिट्यूट गजट और वनारस असवार के देखने से ज्ञात हुआ कि बीबी उर्दू मारी गई और परम अहिसानिष्ठ होकर भी राजा शिवप्रसाद ने यह हिसा की-हाय हाय ! वहा अंधेर हुआ मानो बीबी उर्दू अपने पति के साथ सती हो गई। यद्यपि इस देखते हैं कि अभी सादे तीन हाथ की ऊँटनी सी चीबी खर् पागुर करती जीती है, पर इमको खर् अखबारों की बात का पूरा विश्वास है। हमारी तो वही कहावत है—"एक मियाँ साहेब परदेस में सरिक्तेदारी पर नौकर थे। इस दिन पीछे घर का एक नौकर आया और कहा कि मियाँ साहब, आपकी जोरू रॉड हो गई। मियाँ साहब ने सनते ही सिर पीटा, रोए गाए, विद्यौने से थड़न बैठे, सोग माना, छोग भी भातम-पुरसी को आए। उनमें उनके चार पाँच मित्रों ने पृष्ठा कि मियाँ साहव भाप वुद्धिमान होके ऐसी बात सँह से निकालते हैं. मला आपके जीते आपकी जोरू कैसे रॉड़ होगी ? मियाँ साहब ने उत्तर दिया-"माई बात तो सच है, ख़ुदा ने हमें मी अफिछ दी है, मैं भी समझता हूँ कि मेरे जीते मेरी जोरू कैसे रॉंड होगी। पर नौकर पुराना है, झूठ कमी न बोखेगा।" जो हो "बहर हाळ हमें उर्दू का गम वाजिव हैं" तो इस भी यह स्थापे का प्रकर्ण यहाँ सुनाते हैं।

<sup>\*</sup> इरिसंत चंदिका जून सन् १८०४ ईं० में प्रकाशित । संo

हमारे पाठक छोगों को रुछाई न आवे तो हॅसने की भी उन्हें सौगन्द है, क्योंकि हॉसा-तमासा नहीं बीबी उर्दू तीन दिन की पट्टी अभी जवान कट्टी मरी हैं।

> अरबी, फारसी, पहातो, पंजावी इत्यादि कई भाषा खढ़ी होकर पीटती हैं

है है उद्दे हाय हाय। कहाँ सिघारी हाय हाय।।
मेरी प्यारी हाय हाय। गुँशी गुळा हाय हाय।।
वक्षा विद्धा हाय हाय। रोयें पीटें हाय हाय॥
टाँग घसीटें हाय हाय। सव छिन सोर्चे हाय हाय॥
हादी नोर्चे हाय हाय। दुनिया उळटी हाय हाय॥
रोजी विळटी हाय हाय। खबर-नवीसी हाय हाय॥
विस्ते-पीसी हाय हाय। खबर-नवीसी हाय हाय॥
वात-मरोशी हाय हाय। वह ळस्सानी हाय हाय॥
वरव-जुषानी हाय हाय। शोख-वयानी हाय हाय॥
फिर नहिं आनी हाय हाय॥





# प्रवोधिनी#

(सं० १९३१)

जागो मंगल-हप सक्छ व्रज - जन-रखवारे ! जागो नन्दानन्द-करन जसुदा के बारे !! जागो बछदेवासुज रोहिनि मात - दुछारे ! जागो श्री राघा जू के प्रानन तें प्यारे !! जागो कीरति-छोचन-सुखद मासु - मान-वर्डित-करन ! जागो गोपी-गो-गोप-प्रिय भक्त-सुखद् असरन-सरन !! १ !!

होन नहत अब प्रात चक्रवाकिनि सुद्ध पायो ।

छदे बिह्म तिन बास चिरैयन रोर मचायो ॥

नव मुक्काछित धरपळ पराम छै सीत सुहायो ।

मंधर मति सित पावन करत पंहुर वन घायो ॥

कछिका उपवन विकसन छमी मँवर चले संचार करि ।

पूरव पच्छिम दोष्ठ विसि सहन तहन सहन कुत वेज धरि ॥२॥

दीप-जोवि भइ मंद पहरुगन छगे जमावन । भई सँजोगिन दुखी कुमुद मुद मुँदे मुहावन ॥

क हरियंत्र चंत्रिका सं० १ सं० ११ ( कास्त सन् १८०४ ई० ) में मकाशित । सं०

### भारतेन्द्र-प्रन्थावछी

कुम्हिलाने कच-कुलुम वियोगिनि लगि सचुपावन। भई भरगजी सेज लगे सब मैरव गावन॥ तन अभरन-गन सीरे भए काजर दग विकसित सजत। अधरन रस लालो साथ मुख पान स्वाद तजनो चहुत॥३॥

सथत दृद्दी झज-नारि दृद्दतगौधन झज-वासो।
विठ विठ के निज काज चळत सब घोष-निवासी।।
द्विज-गन छावत ज्यान करत सन्ध्यादि वपासी।
वनत नारि खंडिता कोध पिय पेखि प्रकासी।।
गौ-रम्भन-धुनि सुनि बच्छगन आकुछ माता दिग चळत।
पशु-बृंद सबै बन को गवन करन चळे सब उच्छछत।। ४॥

नारद तुंवर पट विभास छिछतादि अछापत । चारहु मुख सों वेद पढ़त विधि तुव जस थापत ॥ इन्द्रादिक सुर नमत जुहारत थर थर काँपत । ज्यासादिक रिषि हाथ जोरि तुव अस्तुति जापत ॥ जय विजय गरुड़ कपि आदि गन खरे खरे मुजरा करत । हिव हमक छै गुन गाह तुव प्रेम-मगन आनँद भरत ॥ ५॥

दुर्गोदिक सव खरीं कोर नैनन की जोहत।
गंगादिक आचँवन हेत घट छाई सोहत।।
तीरय सव तुव चरन परस-हित ठाढ़े मोहत।
तुछसी छीने कुसुम अनेकन माळा पोहत॥
ससि सूर पवन घन इंदिरा निज निज सेवा में ळगत।
ऋतु काळ यथा उपचार मैं खरे भरे भय सगवगत॥ ६॥

वंदीजन सब द्वार खरे मधुरे गुन गावत । चंग सक्ष्म सिवार बीन मिळि मंद वजावत ॥ हिज-गन पें नेंद्राय अनेक असीस पढ़ावत ! निज निज सेवा में सब सेवक उठि उठि घावत॥ पिकदान वस्न द्रपन चंबर जल्ज-झारी उबटन मलय ! सोंनो सुगंध तंबोल लें स्त्ररे दास - दासी-निचय !! ७ ॥

सथे सदा नवनीत िन्ये रोटी घृत-बोरी।
विनक स्लोनो साक दूघ की भरी कटोरी।।
व्या जसोदा सात जात बिल्ल बिल्ल दन वोरी।
वुन सुख निरखन-हेत ललक दर किये करोरी।।
रोहिनि आदिक सब पास ही खरी विलोकत बदन तुब।
इिट मंगलमय दरसाय सुख मंगलमय सब करहु सुब।। ८॥

करत काज नहिं नंद विना तुव मुख अवरेखे। दाऊ वन निंद जात बदन मुंदर बितु देखे॥ ग्वाजिन दिध निंद बेंचि सकत ठाजन वितु पेखे। -गोप न चारत गाय जले वितु मुंदर मेखे॥ भइ भीर द्वार मारी खरे सब मुख निरखन जास करि। बिज्जार जागिए देर मह बन गो-चारन चेत घरि॥९॥

करत रोर तम-चोर मोर चकवाक बिगोए ! जाड़स तिज के वठी भुरत भुक्त-सिंधु मिगोए !! दरसन हित सब अडी खरी आरती सँजोए ! जुगड़ जागिए वेर मई पिय प्यारी सोए !! मुख्-चंद हमें दरसाह के हरी विरह को दुख विकट ! बिख्डार चठो दोऊ अबै बोती निस्ति हिन मो प्रगट !!१०!!

छिता छीने बीन मधुर सुर सों कछु गावत । वैठि विसाखा कोमछ करन मुद्रंग बजावत । वित्रा रिच रिच बहु धुसुमन की माछ बनावत ।। श्यामा मामा अमरन सारी पाग सजावत ॥ पिकदान चंद्रभागा छिए चम्पक-छतिका जल गहत। दरपन छै कर में इंद्रलेखा विश्व विश्व जागौ कहत॥११॥

कबरी सबरी गूँबि फेर सों मॉग भराओ। किसके रस सों पाग पेंच सिरपेंच वंघाओ॥ अंजन मुख सों सीस महावर-विंदु छुड़ाओ। जुग कपोछ सों पीक पोंछि के छाप मिटाओ॥ उर हार चीन्ह परि पीठ पर कंकन उपको देत छवि। जागौ दुराड तेहि वाळ अब जामें कळु वरनें न कवि॥१२॥

आइस पूरे नैन अरुन अब हमहिं दिखावहु।
सुरत याद दै प्रिया-हगन भरि छाज छजावहु॥
भुटकी दै बिछहार बोछि कछु अछस जँभावहु।
केछि-कहानी विविध माखि कछु हँसहु-हॅसावहु॥
भरि प्रेम परस्पर तन चितै आछस मेटहु छागि हिय।
अँगरानि मुरनि छपटानि छिख सिखगन सर्व सिराहिं जिया। १३॥

जागी जागी नाथ कीन तिय-रति रस मोए।
सिगरी निसि कहुँ जागि इतै आवत ही सोए॥
क्यों न सामुहें नैन करत क्यों छाज समोए।
आघे आधे बैन कहत रस-रंग मिगोए॥
बिक्हार और के माग सुस हमै प्रात दरसन मिलन।
साहू पै सोवत छाल बलि जागी कंज चहत खिलन॥१४॥

जुगळ कपोळन पीक छाप अति सोभा पावत । खाँडेत अघरन पै अंजन जावक सरसावत ॥ सिर न्यूर बुँघरू संक छवि दुगुन वदावत । संग संग प्रति समरन-गन चिन्हित द्रसावत ॥ कंकन पायस सों पीठ खचि गास तरौनन सों चुमित । कंचुकी द्वाप सह मास बहु वितु गुन कोमस हिय सुमित ॥१५॥।

रहे नीछ पट ओढ़ि चूरिकत जहूँ छपटाए।
सेंदुर बिंदुकी पीक चित्र तहूँ बिबिध बनाए।।
बिधुरी अळकन मैं बेसर क्यों सरस फेंसाए।
स्रसित पाग मैं गळित कुसुम मिळि पेंच वैंघाए।।
बिछदार सारसी जल लिए दासी बिनय-बचन कहत।
जागो पीतम अब निसि बिगत गर लागो सनमय बृहत।।१६॥।

हूबत भारत नाथ बेगि जागो अब जागो । आळस-एव एहि दहन हेतु चहुँ दिसि सों छागो ॥ महा भूदता बायु बदाबत तेहि अनुरागो । छगा-दृष्टि की दृष्टि बुम्मबहु आळस त्यागो ॥ अपुनो अपुनायो ज्ञानिकै करहु छपा गिरिवर-घरन । जागो विछ वेगहि नाथ अब देहु दीन हिंदुन सरन ॥१७॥।

प्रथम मान धन दुधि कोशल बल देह बढ़ायो।
कम धों विषय-विदूषित जन करि तिनाई घटायो।।
बालस में पुनि फाँसि परसपर वैर चड़ायो।
ताही के मिस जवन काल सम को पन बायो।।
तिनके कर की करवाल वल बाल हुद्ध सब नासि कै।
अब सोवहु दोय अनेत तुम दीनन के गल फाँसि कै।।१८।।

कहें गए विक्रम मोज राम विष्ठ कर्ण युविधिर । चंद्रगुप्त चाणक्य कहाँ नासे करिकै थिर ॥ कहँ क्षत्री सब मरे जरे सब गए कितै गिर। कहाँ राज को तौन साज जेहि जानत है चिर।। कहँ दुर्ग-सैन-धन-बल गयो धूरिह धूर दिखात जग। जागो अब तौ खल-बल-बलन रक्षह अपुनो आर्थ-मग।।१९॥

जहाँ विसेसर सोमनाथ माधव के मन्दिर ।
-तहँ महजिद बनि गई होत अव अझा अकवर ॥
जहँ झुसी उन्जैन अवध कन्नौज रहे वर ।
तहँ अव रोवत सिवा चहूँ दिसि छखियत खँडहर ॥
जहँ धन-विद्या बरसत रही सदा अवै वाही ठहर ।
बरसत सब ही विधि बे-बसी अव तौ जागौ चक्रधर ॥२०॥

गयो राज धन तेज रोष वल ज्ञान नसाई ।

बुद्धि घीरता श्री चल्लाह सूरता विलाई ॥

बालस कायरपनो निरुद्यमता अब छाई ।

रही सूढ़ता वैर परस्पर कल्लह लराई ॥

सब विधि नासी भारत-प्रजा कहुँ न रह्यौ अवलंब वब ।

जागो जागो करनायतन फेर जागिही नाथ कब ॥२१॥

सीखत कोर न कला, उद्दर मिर जीवत केवल !
पसु समान सब अज खात पीजत गंगा-जल !!
धन बिदेस चिल जात तक जिय होत न चंचल !
जह समान है रहत अकिल हत रचि न सकत कल !!
जीवत बिदेस की वस्तु लैता वितु कल्लु नहिं करि सकत !
जागो जागो थव सॉवरे सब कोर कल तुमरो तकत !! २२!!

प्रथीराज जयचंद कळह करि जवन बुळायो । :तिमिरळंग चंगेज आदि बहु नरन कटायो ॥

#### प्रवोधिनी

श्राह्मचान औरंगजेव मिछि घरम नसायो । विषय-बासना दुसह ग्रुहम्भवसह फैछायो ॥ तब छौं सोए बहु नाथ तुम जागे नहिं कोऊ जतन । अब सौ जागौ बछि बेर मह हे मेरे भारत-रतन ॥२३॥-

जागो हों बिछ गई बिछंब न तिनक छगावहु ।
चक्र सुद्रस्त हाथ घारि रिपु मारि गिरावहु ।।
थापहु थिर करि राज छत्र सिर अटल फिरावहु ।
मुरखता दीनता छुपा करि वेग नसाबहु ।।
गुन विशा घन वल मान बहु सवै प्रजा मिलि के लहें ।
जय राज राज महराज की आनँद सो सब ही कहें ॥२४॥-

सव देसन की कठा सिमिटि के इतही आवे। कर राजा निहं छेड़ प्रजन पें हेत बढ़ावे॥ गाय दूघ बहु देहिं तिनिहं कोऊ न नसावे। द्विज-गन खास्तिक होहं मेघ सुभ जळ बरसावे॥ त्विक छुद्र वासना नर सबे निज चळाह चलति कराहि। कहि कृष्ण राधिका-नाथ जय इसहूँ जिय गानिंद भरहिं॥२५॥१





# भात-समीरन# (सं० १९३१)

मन्द्र मन्द्र आवे देखो प्रात समीरन करत सुगन्ध चारो ओर विकारन। गात सिहरात तन छगत सीतछ र्रन निहालस जन-सुखर चंचल ॥ नेत्र सीस सीरे होत सुख पार्व गात आवत मुगन्ध छिए पवन प्रभात। वियोगिनी-विदारन मन्द्र मन्द्र गान वन-गृहा बास करें सिंह प्रात-पीन ॥ नाचत भावत पात पात हिहिनात तुर्ग चढत चाढ पवन प्रभात। आवे गुंजरत रस फ़ड़न को छेन प्रात को पवन भीर सोभा अति वृत । सौरम समद भारा ऊँचो किए मन्व गज सो आवत चर्ल्या पवन प्रसस्त ॥ फुळावत हिय-कंज जीवन सुखर् सज्जन सो प्रात पौन सोई बिना मद।

क्ष हरिसंत्र चंत्रिका खं० २ सं० १ (अक्तूबर सन् १८७४ ई०) में प्रकाशित । इसका छंद्र वैंगला का प्यार है।

दिसा प्राची ळाळ करें कुमुदी छजाय होरी को खिळार सो पवन सुख पाय ॥ भौर-शिष्य सन्त्र पढें धर्म-कर्म-वन्त प्रात को समीर आवै साघ को महन्त । सौरभ को दान देत सदित करत हाता बन्यो प्रात-पौन देखो री चळत ॥ पावन कॅपाने छेव पराग खिराज आवत ग्रमान मखी समीरन-राज । गार्वे मीर गूंजि पात खरक मृत्ंग गुनी को अखारो छिए प्रात-पौन संग ॥ कास में चैतन्य करे देत है जगाय मित्र उपदेस बन्यो भीर पौन भाय। पराग को मौर दिए पच्छी बोल बाज व्याहन भावत प्रात-पौन चल्यौ आज ।। माप देत यपको गुलाव चुटकार बाळक खिळावे देखो प्रात की बयार । जगावत जीव जग फरत चैतन्य प्रान-तत्व सम प्रात सावे घन्य वन्य ॥ गुटकत पच्छी धुनि उदे मुख होत प्रात-पौन धावै बन्यो सुन्दर कपोत । नव-मुकुलिस पद्म-पर्मा के बोझ मारवाही पौन चिंछ सकत न सोछ।। छुअत सीतळ सवै होत गात आत स्नेही के परस सम पवन प्रमात। छिए जात्री फूछ-गन्व चलै तेज घाय रेंड रेंड बावै छित्त रेंड प्राव-नाय ।।

विविध उपमा धुनि सौरम को भौन उड़त अकास कवि-मन कियों पौन। अंग सिहरात छूए उड़त अंचल कामिनी को पति आत-पवन चंचल ॥ प्रात समीरन सोभा कही नहिं जाय जगत उद्योगी करें आउस नसाय। क्षारी नारी नर छुपैं निज निज काम पंछी चहुचह बोर्डे छछित छलाम ॥ कोई भने राम राम कोई गंगा न्हाय कोई सजि वस्त्र अंग काज हेत जाय। चटके गुलाव फल कमल खिलत कोई मुख बन्द करें परन हिलत।। गावत प्रभाती थाजै मन्द मन्द ढोळ कहें करें द्विजगन जय जय बोछ। वजै सहनाई कहूँ दूर सों सुनाय भैरवी की वान छेत चित्त कों चराय।। बड़त कपोत कहूँ काग करें रोर चुह चुह चिरैयन कीनो अति सोर । बोर्ले तम-चोर कहें ऊँचो करि माथ अल्ला अकबर-करें मुला साथ साथ ।! ब्रमी छाछटेन छिए मुकि रहे माथ पहरू उटकि रहे उन्दो किए हाथ ! स्वान सोये जहाँ तहाँ छिपि रहे चोर गळ पास थच्छन सहीर देत छोर ॥ दही फल फूल लिए ऊँचे बोर्ले बोर्ल आवत प्रामीन-जन चुळे टोळ टोछ।

सबक सफाई होत करि बिह्नकाव वगी बैठि हवा खाते आर्वे समराव ।। काज ज्यम छोग घाए कन्धन हिछाय कसे कटि जुस्त बने पगड़ी सजाय। सोई ब्रुचि जागीं सब नरन के वित्त बुरी-मछी सबै करें छीक जौन निस्त।। चछे मनस्वा छोक शोकन के जौन मार-पीट दान-धर्मी काम-काल सौत । व्यास बैठे घाट घाट खोछि के पुरान ब्राह्मन पुकारै छने हाय हाय दान ॥ अरुन किरिन खाई विसा मई लाल घाट नीर चमकन छागे चौन काछ। दीप-जोति चड्नान सह मन्द्र मन्द् मिळ्स चकई चका करत असन्त्। प्रख्य पीछे सृष्टि सम जगत उखाय मानो मोह बीत्यौ मयो क्वानोद्य छाय । प्रात-पौन छागे लाग्यौ कवि 'हरीचंद' ताकी स्तुति करिकही यह वंग छंव ॥





# वकरी-विलाप#

(सं० १९३१)

सरद निसा निरमछ विसा गरद रहित नम स्वच्छ ।
सब के मन आनंद बद्दायों छिल आगम दिन अच्छ ॥ १॥
पित पक्ष को जानि के ब्राह्मन-मन सानंद ।
निरलहिं आश्विन मास सब क्यों 'चकोर-गन चंद ॥ २॥
छिल आगम नवरात को सब को मन हुळसात ।
छिल आगम नवरात को सब को मन हुळसात ।
छिल राम-छीछा छिल सिन सिन सिन सबही जात ॥ ३॥
छुट्टी मई अदाछतन आफिस सब मए बंद ।
फिरे पियक सब मबन निज धिर धिर हिए अनंद ॥ ४॥
बंगाछिन के हुँ मयो घर घर महा छहाह ।
वेवी-पूजा की बढ़ी चित्त चौगुनी चाह ॥ ५॥
नाच छलन मद-पान को मिल्यों आइ सुम जोग ।
दुरगा के परसाद सों मिछिहें सब ही मोग ॥ ६॥
कोड गावत कोऊ हँसत मंगछ करन विचारि ।
आगतपतिका बनि रहीं परदेसिन की नारि ॥ ७॥

क्ष कवि-त्रचन-सुधा खं॰ ६ सं॰ २ (सावित कु॰ ११ सं॰ १९६१) में प्रकाशित ।

ऐसे आनंद के समय बकरी अति अञ्चलय । निज सिस-गन छै गोद में करत दोन दनि हाय ॥ ८॥ घोर सरद सॉपिन समै मोसों दुखिया कौन। जाके सत सब नासिहें बिंडदायक अध-भौन ॥ ९॥ -माता को सत सो नहीं प्यारो जग में कीय । तार्के परम वियोग में क्यों न मरें इस रोय 11१०11 'जिनके सिस है के भरें वे जातहिं यह पीर । बॉझ गरम की बेदना जाने कहा सरीर ॥११॥ अपने बचन देखि के हरी हमारो सोग। मेरो दख अनुमव करौ तुमह कुटुम्बी छोग ॥१२॥ इध देत नित दुन चरत करत न कडू बिगार । ताह पें मम यह दसा रे निर्देश करतार ॥१३॥ पत्र - सोगिनी ही रही जो पै करनो मोहिं। ती रे बिधि मम रचन सों कहा सिराज़्यी तोहिं ॥१४॥ रे रे विधि सब विधि सबिधि आज़ सबिधि तें कीन। बि बि के मेरे ख़बन महा सोक मोहिं चीन ॥१५॥ सरित करत जिय अति जरत मरत रोय करि हाय। बिछ यह बिछेजा नाम सौ हीयो चलटत जाय ॥१६॥ मुख गद्रगद तन स्वेद्-कन कंठह रूष्यो जात । चल्छ्यो परत करेनवा निय सतिही अकुलात ॥१७॥ कहाँ जायं कासों कहैं कोउ न सनिवे जोग । स्त्रॉव स्नॉव करि वाय सब हमहिं छगावत मोग ॥१८॥ जद्पि नारि दुस्र जानहीं मेरो सहित विवेक । पै ते पदि-मित में रॅगीं वरजिंह तिन्हें न नेक ॥१९॥ मातुष-जन सों कठिन कोड जन्तु नाहिं जग दीच । विकल छोड़ि मोहिं पुत्र ले इनत हाय सव नीच ॥२०॥

ष्ट्रथा जबन कों दूसहीं करि वैदिक अभिमान । जो हत्यारो सोइ जवन मेरे एक समान ॥२१॥ धिक् धिक् ऐसौ धरम जो हिंसा करत विवान। धिक् धिक् ऐसी स्वर्ग जी वध करि मिछत महान ॥२२॥ शास्त्रन को सिद्धांत यह पुण्य सु पर-उपकार । पर-पीइन सों पाप कछ बढ़ि के नहिं संसार ॥२३॥ जज्ञन में जप-जज्ञ विद अह सुभ सात्विक धर्म। सब धर्मन सों श्रेष्ठ है परम अहिंसा धर्म ॥२४॥ पूजा लै कहें तुप्ट नहिं धूप दीप फछ अन्न। जी देवी वकरा वधे केवल होत प्रसन्न ॥२५॥ हे विस्वंभर ! जगत-पति जग-स्वामी जगदीस। हम जग के वाहर कहा जो काटत मम सीस ॥२६॥ जगन्मात ! जगहम्बिके ! जगत-जननि जग-रानि । तुव सन्मुख तुव सुतन को सिर काटत क्यों जानि ॥२०॥ क्यों न खींचि के खड्ग तुम सिंहासन तें घाइ! सिर काटत सत वधिक को क्रोधित विख दिग बाड ॥२८॥ त्राहि त्राहि तुमरी सरन मैं दुखिनी अति अम्ब। अव छम्बोदर-जनि वित मोकों निह अवछम्ब ॥२९॥ निर-अपराध गरीव हम सब विधि विना सहाय। हे पटमुख-गजमुख-जननि तुम सममी मम हाय ॥३०॥ पुत्रवती विद्य जानई को सुत-विद्युरन-पीरं। यासों मोहिं अब है अमय जननि घराबहु घीर ॥३१॥ पहि विधि वह विख्यत परी वकरी अति आधीन ! हे करुना-बरुनायतन द्रवह ताहि छिख दीन ॥३२॥



### स्रह्मप-चिन्तन \*

(सं॰ १९३१)

जय जय गिरवर-घरन जयित श्री नवनीत-प्रिय ! जयित द्वारिकाचीका जयित मशुरेक्ष माल हिय !! जय जय गोकुलनाथ मदनमोहन पिय प्यारे ! जय गोकुल-चंद्रमा सु विट्ठलनाथ हुलारे !! श्री वालकुष्ण नटवर नवल श्री मुकुन्द दुख-द्वंद-हर ! स्वामिनि सह लिलत एमंग गोपाललाल जय जयितवर!!?!!

जय जय श्री गिरिराज-घरन श्रीनाथ जयित जय ।
देव-दमन जय नाग-दमन जय शमन भक्त-भय ॥
जय श्री राधा-प्राणनाथ श्री वल्छम प्यारे ।
श्री विट्ठळ के जीव जयित जयुवा के वारे ॥
श्रीवल्छम कुळ के परम निधि मक्तन के वहु दुख-दरन ।
नित नव निकुंज छीछा-करन जय जय श्रीगिरिवरधरन ॥२॥

जय जय श्री नवनीत-प्रिय जय जसुदानन्दन । जय नंदांगन रिंगन कर जुबती-मन-फन्दन ॥

क हरिखंत चंत्रिका खं० १ सं० १ (विसंबर सन् १८७३ ई०) में अकाशित । स॰

#### भारतेन्द्र-प्रन्थावळी

जय कृत सृगमद्-तिलक माल जय युक्त माल गल।
मुख मंदित दिष-लेप घुटुक्वन चलत चपल चल।।
जय बाल ब्रह्म गोपाल जन-पालक केहरि करज हिय।
जदुनाथ नाथ गोकुल-वसन जै जै श्री नवनीत-त्रिय।।३॥

जय जय मयुरानाथ जयित जय मव-मय-मंजन । जय प्रनतारित-इरन जयित जय जन-मन-रंजन ॥ मुज विसाल सुभ चार भक्त-जन के रखवारे । शंख चक्र स्रास गदा पदा सायुष कर घारे ॥ श्री गिरिधर-प्रिय आनंदिनिध जयित चतुर्विध जूथपित । गावत श्रुति गुन-गन-गाय जय मथुरानाथ अनाय-गति ॥४॥

जय श्री बिट्टलनाथ साथ स्वामिनि सुठि सोहत । कटि घारे दोड हाथ रास-श्रम भरि मन मोहत ॥ मृत्य भाव करि बिविध जयित जुवती-मन-फंवन । जसुदा-छालित जयित नंद-नंदन धानंदन ॥ श्री गोबिंद प्रसु-पालन प्रनत दीन-हीन-जन-उद्धरन । जय श्रसुर-दरन भक्त-भरन श्री बिट्टल धसरन-सरन॥५॥

जयित द्वारिकाधीस-सीस मिन-मुकुट विराजत ! जयित चार कर चकादिक आयुध छवि छाजत ॥ तिय-दृश हैं. कर मूँदि जुगळ कर वेतु बजायो । कंठ चरन उपमान कंबु अंबुज मन-भायो ॥ जय प्रिया कंकनाकार कर चक्र गदा बंसी अभय ! जय बाळकृष्ण प्रिय प्रान श्री द्वारिकेस महराज जय ॥६॥

जय श्री गोकुछनाथ जयित गिरिराज-ठवारंत । विवि कर वंस प्रसंस कंबु गिरि विवि कर घारन ॥ रास-रसिक नटराज रसिक-मंडल मनि-मंडन । इरन इंद्र-मद-मान भक्त मन-मय-मर-खंडन ।। श्री राघापति चंद्रावळी-रमन शमन गजपति गर्मन । श्री वल्लम प्रिय रसमय जयति गोकुलेस मनसथ-दमन ॥।।।।

जय गोकुछ-चंद्रमा परम कोमछ जॅग सोहन । रास जूथपति बेतु-बाद-रत तिय-मन-मोहन ॥ मिष्ठ नायक वृन्दावनेस राका सिस पूरन । नटवर नर्चक करन मत्त मनमय-मद-चूरन ॥ श्रीरघुपति पति अति छिछत गति कृति जुवती मित्र जति हरन । रतिरंजन नति प्रिय जयित श्री गोकुछ-सिस सॉवर वरन ॥८॥

जय जय मोइन मदन मदन-मद-कदन वाप-इर । सब सुल-सोमा-सदन रदन-झबि कुंद-निद्-कर ॥ मरजादा उल्लंघि पुष्टि-पथ थापन चाहत । होइ त्रिमंगी प्रिया बदन मशु रस अवगाहत ॥ बर बंसी कर स्वामिनि सहित करन प्रेस-रॅंग मिक-छय। श्री वनक्याम मानंद मरन जय श्री मोहन मदन जय ॥९॥

जय श्री नटवर छाछ छछित नटवर वपु राजत ।
निरतत ताज मरजाइ देखि रित-पित जिय छाजत ।।
परम रितक रस रास रास-मंदछ की सोमा ।
पग कर सिर की हिंछनि देखिश्रज-तिथ मन छोमा ।।
श्री वृंदाबन-नम-वंद्रमा जन-बकोर ।।
नित प्रेम-सुधा-वरखन-करन जय नटवर श्रथ ताप-हर ।।१०।।

जय जय जय श्री वालकृष्ण नसुदा के बारे । वस्त्रदेवानुज नंदराय के प्रान पिघारे ॥

### भारतेन्द्र-प्रन्यावशी

नन्दालय कृत जातु पानि रिंगन दाला-कृत । कर मोदक मन-मोद-करन व्रत जुवर्ता-जन-हित ॥ जतुपति प्यारे आनंदनिधि सव गोक्त्य के प्रान-प्रदृ। झँगुली टोपी मसिविंदु सिर वालकृष्ण जय जन-सुखद् ॥११॥

श्री मुक्तंद सब-दुंद-हरन जय हुंद गौर छवि। ज्याम मिछित मिब जुगल भाव सो किसि वरने कि।। बाल भाव परतच्छ नम्न जतर छि छाते। कर मोदक मिस प्रिया अधर मधु स्त्राद विराते।। जदुनाय मनोरय-पूर्ण-कर श्रीबद्धम विद्वारस्य वर। श्री गिरियर लालित लिखत जय श्रीसुक्तंद दुख-दुंद-हर।।?२॥

त्तय त्रय श्री गोपाछ छाउ श्री राधानायक ।
कोटि काम-मद-मथन-भक्ततन सदा सहायक ॥
श्रिया प्रनय भट गीर बदन सुंदर छुनि छाजन ।
प्यारी रिम्मन हेत सुरछि कर छिये धजावत ॥
दरसन दें सन करसन करन ब्रज-जुबनी जन-भन-हरन ।
काशी में धुंदाबन-करन जय गोपाछ असरन-सरन ॥ १३॥



# श्री राजकुमार-श्रुपागमन-वर्णन \* (सं॰ १९३२)

स्वागत स्वागत घन्य तुम मार्वा राजियराज ।
भई सनाया मूमि यह परिस चरन तुन बाज ॥१॥
"राजकुँमर खाओ इतै दरसाओ मुख चंद् ।
वरसाओ इस पर झुना बाद ची परम अनंद ॥२॥
नैन विद्वाप आपु दित आवहु वा मग होय ।
कमल पॉनंदे वे किए अति कोमल पग जोय" ॥३॥
सॉचहु मारत में वद् ची अचरज सहित अनंद ।
निरस्तत पिक्सम सॉ खदित बाज अपूरद चंद ॥४॥
इ.ए. नृपति वल दल दली दीना मारत मूमि ।
लिहेदै बाजु अनंद अति तुन पद-पंकज चूमि ॥५॥
विकसित कीरति-कैरती रिपु विरही सति छीन ।
चहुगन-सम नृप और सब लिखयत तेज-विहीन॥६॥
सवत सुना-सम बचन-मधु पोस्तत बीविधराज ।
आसत चोर कृमित्र सल नंदत प्रजानसम्बान ॥०॥

असन् १८७५ ईं० में युवराम मिस बात वेश्स (सम्राट् प्रवर्व सराम) भारत बात् ये, जिनके छुमानामन पर पह कविता किसी गई थी । यह कविता बाळावोषिनी खं० ३ सं० १ (बापाइ सं० १९१३) में छपी थी, जिसमें वं० १९ के बाद के १ दोहे इरिबन्द्र कळा खं० से और भी समिक्ति कर त्रिप गए हैं। सं०

चित-चकोर हरखित भए सेवक-क्रमुद अनंद। मिट्यो दीनता-तम सबै छखि मूपति मुख-चंद्रक्ष ॥८॥ मन-मयूर हरखित अए गए द्वरित दव द्रि। राजकुँअर नव घन सरस मारत-जीवन-मूरि ॥९॥ हृद्य-क्रमल प्रकृष्टित भए दुरे दुखद् खल्न-चौर्। पसरचौ तेज जहान रवि भूपति-आगम मोर ॥१०॥ नंदन-पति-प्यारी सची दंड वज गज जान। मंत्रीवर सुर-सह छसत नृप-सुत ईंद्र-समान ॥११॥ भये छह्छ । नर सबै उछस्यो प्रजा-समाज। वंदी-पिक गावत सजस राजकुंबर रितराज ॥१२॥ विद्वित रिपु-गज-सोस नित नख-वळ ब्रुद्धि-प्रभाव। जन वन पथि सम अति प्रवछ हरि भावी नर-राव।।१३।। मेळाडू सों विद सबै सज्यौ नगर को साज। युद्वामंगळ तुच्छ कह उखि नव मंगळ आज ॥१४॥। छिछत अकासी घुज सजे परकासी आनंद्। सी कासीपुरी छखि भूपति मुखर्चंद् ॥१५॥ नौबत-धुनि-मंजीर सजि अंचल-धुज फहराय। कासी तुमहि मिनार-मिस टेर्ति हाथ चठाय ॥१६॥ मरवट सथिये वसन घुज मौरी तोरन छाय। दुळही सी कासीपुरी चळही नव बर पाय ॥१७॥, जिमि रचुबर आए अवध जिमि रजनी छहि चंद । विमि आगमन कुमार के कासी छहा। अनंद ॥१८॥ मघुषन तजि फिर आइ हरि इज निवसे मनु आज। ऐसो अनुपम सुख छहा। तुम कहँ निरखि समाज ॥१९॥

<sup>#</sup> विभिः कुछकम्।

### [ पहिंसा कुलकर ]

जद्पि न भोज न व्यास नहिं बाळमीकि नहिं राम। शान्यसिंह 'इरिचंद' विक करन जुिघष्टिर क्याम ॥२०॥ जव्पि न विक्रम अकवरह काछिदासह नाहि। **बद्**पि न सो विद्यादि गुन भारतवासी माहिं ॥२१॥ प्रतिष्टान साकेत पुनि दिल्ली मगध कनौज । जदिप सबै उजरी परी नगर सबै बिन मौज ॥२२॥ जहिप खँडहर सी भरी भारत मुख अति दीन। खोड रह संतान सब इस तन दीन मळीन ॥२६॥ त्रवृपि तुमहि छखि कै तुरत आनंदित सब गात । गान छड़े तन सी महो भारत भूमि दिखात ।।२४॥ हाव जरेक्ट बारि जिमि विरही कहें जिमि भीत । रोगिहि समृत-पान जिसि विमि एहि वोहि छहि पीत ॥२५॥ घर घर में मनु सुत मयो घर घर मैं मनु ब्याह। घर घर बाढी संपदा तुव आगम नर-नाह ॥२६॥ जैसे बातप तिपत को छाया सुखद गुनात। जनन-राज के अंत तुन आगम तिमि द्रसात ॥२७॥ मसजिद छिष बिसनाय ढिग परे हिए जो घाव। वा कहें मरहम सरिस यह तुव दरसन नर-राव ।।२८॥ केंबर कहाँ इस छेड़ि तीई ठौर न कहूं छलाय। हग-मग है हमरे हिए बैठह प्रिय तुम आय ॥२९॥ क्रमर कहा मादर करें देहि कहा चपहार। तुव मुख-सिस मागे छसत चुन-सम सव संसार ॥३०॥ पै केवछ सति सुद्ध जियकहि यह देहिं छसीस। साजुज-मावा-सहित तुम जीओ कोटि बरीस 113 शाट

### भारतेन्दु-प्रन्थावकी

जब छौं थानी वेद की जब छौं जग को जाछ। जब हों नम ससि-सर अरु वारागन की माछ ॥३२॥ जब हों गंगा-जमन-जह जब हों भसी नदीस। जब ठौं कवि कविता संथित जब छौं सब अहि-सीस॥३३॥ जब हों समन सवास पर मत्त मेंवर संचार। जव औं कामिनि-नयन पर होहिं रसिक विष्हार ।।३४॥ जब छैं। तल सबै मिछे गठे सबै परमान । जव हों ईखर अस्तिता तब हों तुम नर-भात ॥३५॥ जिओ अचल लहि राज-सुख नीरज विना विवाद। चदय अस्त र्छी मेदिनी पाछहु रुहि सुख स्वाद ॥३६॥ पहरू को उन छखि परे होय अदाछत बंद । ऐसो निरुपद्रव करी राज-क्वेंअर सुख-कंद ॥३७॥ छोहा गृह के काम मैं कलह दंपती साहिं। बाद ब्रघनही मैं सदा तुव राजत रहि जाहिं॥३८॥ जाति एक सब नरन की जदिप विविध व्योहार। तमरे राजत छिल परे नेही सब संसार ॥३९॥ रसना इक आसा अमित कहें हों देहिं असीस। रही सदा तम छत्र ते होइ हमारे सीस ॥४०॥ श्रात मातसह सुतन ज़ुत प्रिया सहित जुबराज । जिओ जियो जुग जुग जियो भोगौ सब सुख-साज ॥४१॥





# भारत-मिखा#

(सं० १९३२)

खहो आज का सुनि परत भारत भूमि मॅझार ।

बहुं ओर आनंद-धुनि कहा होत बहु बार ॥ १ ॥

बृद्धिश सुशासित मूमि मैं आनंद उमगे जात ।

सबै कहत जय आज क्यों यह नहिं जान्यो जात ॥ २ ॥

बृद्धिश-राज-चिन्हन सजी नगरन - अटा अटारि । '

धुजा-पताका फरहरहिं सहसन आज स्वारि ॥ ३ ॥

गंग - जसुन - गोदावरी - पथ है है वहु जान ।

क्यों सब आवत हैं सजे देव-विमान-समान ॥ ४ ॥

घर वाहर हत चत सबै सजे वसन मनि साज ।

चातक और चकोर से खरे अरे क्यों साज ॥ ५ ॥

यह अधित वा॰ हेमचंद्र वनर्जी की कविता की छाया छेकर किंदि
 की इच्छातुसार छिखी गई है। (चंद्रिका संपादक)

(यह कविता हरिखंद्र चंद्रिका खंड र सं० ८-१२ सन् १८७५ ई० के महें सितम्बर की सम्मिक्ति संक्या में प्रकाशित हुई बी। यह बारह प्रश्नें में छनी हैं, निनमें से प्रत्येक में १४ एंकियाँ हैं। निक्षिती-निकाय-नैजयंती, भारत-नीरस्त और इसके बहुत से पद एक दूसरे में सम्मिक्ति कर छिये गए थे। पर सभी को पूरा देने में कई पृष्ठ पदों की प्रनराहृत्वि माझ्ड होती, इसिक्ष्य वैसा नहीं किया गया। सं०)

शासा

आवत भारत आज कुँभर बृटनिह मुखदानी।
सुनहु न गगनिह भेदि होत जै जै धुनि-वानी।। ६।।
जै जै जै विजयिनी जयित भारत - महरानी।
जै राजागन-मुकुट-मनी धन - वल - गुन - खानी।। ७।।
जाकी कृपा-कटाक्ष चहत सिगरे राजा-गन।
जा पद भारत-सुवन छुठत है बस कंपित मन।। ८।।
आवत सोई बृटन कुँभर जल-पथ मुनि एहि छन।
ठाढ़ो मारत मग में निरखत प्रेम पुलक तन।। ९॥

पर्न कोरस मृदंगादि वाजे वजाओ वजाओ। सितारावि यंत्रे सुनामो सुनामो ॥ अरे ताळ दे छै बढ़ाओ बढ़ाओ। वधाई सबै घाइ गाओ सनाओ।। कहाँ हैं रवानी सृदंगी सितारी। कहाँ हैं गबैये कहां उत्यकारी। कहाँ जाज मौलावकस बाजपेई। कहाँ जाज हैं छेत्रमोहन गुसाई॥ कहाँ भाट नाटकपती स्वॉगधारी। कहाँ नट गुनी चट करैं सब तयारी। कही रागिनी आज भारी जमार्वे । मिले एक छै में सु-गार्वे बजार्वे ॥ कहाँ माँड कत्थक छिपे हैं बुलाओ । <u> सुबारक कहाओ बधाई गवाओ !!</u> कहाँ हैं सबै संदरी बार-नारी !

कहो पेशवार्जे सर्जे धाज भारी।

छगे दून में आज आवाज प्यारी !
सरंगी बजै राग रंगी सँवारी !!

छिड़े मैरवी सारंगी सिंघ काफी !
जमै जोगिया प्रिया औ धनाश्री !
रहै कान्हरा देस सोरठ विहागा !
किंछगा किंदारा परज आदि रागा !!

सिंछे वान लै राग-रंगे जमाओ !
सिंछे मान संगीत मावै दिसाओ !
रहै काग-डाँटी दरप-तिर्प संगा !
रहै तस्थेई तस्थेई नृत्य - रंगा !!
दिखाओ कुमारै कला आज घाए !
वड़े माग सों पाहुने गेह आए !!१०!!

#### थार्म्स

कहाँ सबै राजा कुँबर और कमीर नवाब !

बाज राज-ब्रवार में हाजिर होहु सिवाब ॥११॥

सिरन मुकाइ सळाम करि मुजरा करहु जुड़ारि !

जिटवहु जूवन त्यागि कै स्वच्छ बृद पग धारि ॥१२॥

जालु मुपान नवाइ के पर पें घरि उसनीस ।

पूम चूमि बर अभय-अद कर जुग नावहु सीस ॥१३॥

परम मोख फळ राज-पद-परसन जीवन माहि ।

बृटन-देवता राज-सुत-पद परसहु चित्त चाहि ॥१४॥

कित हुळकर कित सेन्धिया कित वेगम भूपाछ ।

कित काशीपि कित रहे सिक्स्ब-राज पटियाछ ॥१५॥

कित छायछ ईजानगर मानी नृप मेवार ।

कितै जोधपुर जैपुरी न्नावंकोर कछार ॥१६॥

#### भारतेन्द्र-प्रन्यावळी

जाट भरतपुर धौळपुर राना कित तुम जाम ।
कित मुहम्मिद्देन के पती दक्षिन-राज निजाम ॥१७॥
धामो धामो बेग सब पिहिर पिहिर पौसाक ।
पगरी मोती-माळ गळ साजि साजि इक ताक ॥१८॥
गळे बाँधि इस्टार सब जटित होर मिन कोर ।
धावहु धावहु दौरि के कळकत्ता की ओर ॥१९॥
चढ़ि तुरंत बग्गीन पर धावहु पाछे ळागि ।
छहुपति सँग छहुगन-सरिस नृप मुख सोमा पागि ॥२०॥
राज-मेंट सबही करौ अहो अमीर नवाव ।
हाजिर है मुकि मुकि करौ सबै सळाम जदाव ॥२१॥

#### वाखा

राजसिंह छूटे सबै करि निज देस छजार ।
सेवत हित नृप वर कुँकर धाये बाधि कतार ॥२२॥
तिज अफगानिस्तान को धाये पुष्ट पठान ।
हिमगिरि को दै पीठ किय कक्सीरेस पयान ॥२३॥
नामा पटियाछा अमृत-सर जम्बू अस्थान ।
कच्छ सिंधु गुजरात मेवाइक राजपुतान ॥२४॥
कोस्हापुर ईजानगर काशी अव 'इन्दौर ।
घाए नृप इक साथ सब करि स्नो निज ठौर ॥२५॥
छखि छुळ-दीपक राज-युत घाए मूप-पतंग ।
कके निगरिवर नगर नद समुद जमुन जळ गंग॥२६॥
धहाँ पांडु जिन हस्तिनापुर मिथ कीनो जाग ।
राजस्य साँचो छखें गृटन-चित बळ आग ॥२७॥
पवन कोरस

अति सुन्दर मोह्नी सजायो । आज छगत फछकता सहायो ॥

#### भारत-मिश्ना

द्वार द्वार पर बन्दन-साछा। रॅंग रॅंग वसन फूळ-वळ-जाळा ॥२८॥ कदली खम्म पात थरहरहीं। पद सब हिकि हिकि मन मन हरहीं।। फर फर फहरत धुना पताका। चम चम चमकत कळस वळाका ॥२९॥ अटारी बाहर मोखन। छजे छातन गोस मरोसन॥ दीपक परत छखाई। मत नम वें ताराविक आई।।३०॥ दिन को रवि अकास कवि किनत। मनहें हीर गिरि खंडव सकित।। छटत अवसवाजी रेंग-रंगी! गगन प्रकट मन अन्छ फिरंगी ॥३१॥ नव तारे अगटिं नसि जाहीं! चड्**स बान इमि गगन ळखा**हीं ॥ गंज सिवारनि की छवि मारी। नम मनु देनोमय फुळवारी ।।३२॥ धन कळकत्ता कळि-रजधानी। केहि लखि के सरपुरी कजानी।। चळत कुँअर चढ़ि चपछ तुरंगति। सँग सोमित दळ वळ चतुरंगनि ॥३३॥ नृप - गन धावत पाछे पाछे। सम्ब चदे मनि कान्ने आहे॥ वाजन पर कळॅगी थरहरई। नुपगन एक एक सोमा करई ॥३४॥

#### भारतेन्द्र-प्रन्थावछो

चलहिं नगर-दरसन हित घाई।

झमक ममक बाजने बजाई॥

बजत बृटिस मेरी घहराई।

कादर मन सुनि-सुनि थहराई॥३५॥
रूळ बृटानिय रूळ हि बेबस।

ताल तरङ्ग बजत अति रन रस॥

#### आरम्भ

चठह चठह भारत-जननि छेहु कुँभर भरि गोद। आंज जगे तुव भाग फिर मानहूँ मन अवि मोद ॥३६॥ करि जादर सृद्ध बैन किह वह विधि देह असीस। चिर दिन हों सिस-ग्रख छख्यों नहिं तम सोइ अवनीस ॥३७॥ सेज ब्रॉंडि माता उठह उदित अरुन तुन देस। सिटे असंगळ तिसिर सव राजक्रमार-प्रवेस ॥३८॥ मित रोओ रोओ न तुम जननी व्याक्कछ होय। चठहु चठहु धीरज घरहु छेहु कुँअर मुख जोय।।३९॥ तम दुखिया बहु दिनन की सदा अन्य आधीन। सदा और के आसरे रहो दीन मन खीन।।४०।। तुम अबका इत-मागिनी सदा सनाथ दयाछ। जोग भजन मुळी रहत सुधे जिय की बाळ ॥४१॥ सो दुख तुमरो देखि महरानी करना धारि। निज प्रानोपम पत्र तव ढिग पठयो मनुहारि ॥४२॥ रिपु-पद् के बहु चिन्ह सब क्रॅंअरहिं देह गिनाय। कादि करेजो धापनो देष्ट्र न सुतिह विसाय ॥४३॥ सदा अनादर जो सह्यो सह्यो फठिन रिप्-छात । ंसो इत देह दिखाय अब करह कुँअर सों बात ॥४४॥

#### मारत सिक्षा

स्टड्ड फेर भारत जनिन है प्रसन्न इक बार। केंद्र गोद करि नृप हुँवर भयो प्रात वैंकियार ॥४५॥

#### शाखा

सुनत सेज विज भारत माई। षठी त्ररंतहि जिय अकुछाई ।। निविद्य केस दोउ कर निरुषारी। पीस बदन की क्रान्ति पसारी ॥४६॥ भरे नेत्र कॅम्रुअन जल-बारा । छै उसास यह अचन उचारा !! क्यों आवत इत नृपति-क्रुमारा। मारत में छायो अधियारा ॥४७॥ कहा यहाँ अब छखिबे जोगू। अब नाहिंन इत वे सब छोगू ॥ जिन के मय कंपत संसारा ! सब जग जिन को तेज पसाय ॥४८॥ रहे शास के जब आछोचन। रहे सबै जब इत वट-द्रासन।। भारत विधि विद्या वह जोग । नहिं अब इत केवळ है सोगू ॥४९॥ स्रो असल्य अब छोग इतै नहिं। कहा कुँअर छखिहै मारत महिं।। रहै जबै मनि क्रीट सक्तंदछ। रह्यो एंड जब प्रवड अखंडड ॥५०॥ रहचो रुधिर जव आरज-सीसा। व्वक्रित अनल समान अवनीसा ।।

#### भारतेन्द्र-अम्थावकी

साहस बछ इन सम कोच नाहीं। जवे रहची महि-मंडल माहीं ॥५१॥ जब मोहिं ये कहि जननि पुकारै। दसह दिसि ध्रनि गरज न पारै।। तव मैं रही जगत की माता। अब मेरी जग में कह वाता ।।५२॥ लिखें का कुमार अब धाई। गोव बैठि हॅसिहें इत आई॥ जब प्रकारिहें कहि मोहिं माता। बानँद सों भरिहीं सब गाता ॥५३॥ अमरिका इहिहि सिहाहीं। यरप भारत - भाग - सरिस कोड नाहीं ॥ पूर्व सस्ती मम रोम विभारी। मरिके वॉचि चठी फिरि वारी॥५४॥ **प्रीसह पुनि निज प्रानन पायो।** हाय अकेळी हमहिं बनायो।। भग दंह कंपित कर - घारी। कब छीं ठाढ़ी रहीं द्वसारी ॥५५॥ यद्य सक्छ मूपन तन सांजी। दास-जननि कहवैहैं छाजी ॥ मेरे भागन जो तन हारे। थाप्यो पद मम सीस उघारे।।५६॥

#### धारम्भ

सुनि बोळी आरत-जननि थाये कहा कुमार । आये किन आओ निकट पुत्र जननि-ॲक्टार ॥५७॥ रहत निरंतर अंतरिह कठिन पराजय-पीर। भावो सूत मम दृद्य छगि सीतळ करहु सरीर।।५८।। छेह माय कहि मोहिं पुकारी। सोड सावन जिमि निज महतारी।। सत संबत औं रह थाँ अवृरी। करी न साज मान सोइ पूरी ॥५९॥ अर्फियन भारत-बासा। अतिहि अविहि छीन हिन्दुन की आसा ।। मुळि बृटिश बळ धारि सनेह । मारत - सतन गोद करि छेह ॥६०॥ कहि कृष्ण इन्हें मति तुच्छ करी। नहिं कीटह तुच्छ विचार वरी।। इनहें कहें जीवन देह दया। इनहें कहें ज्ञान सनेह मया।।६१॥ इनहें कहें छाज तथा ममता। इनहें कहें कोष श्रुषा समता।। इनहें वन सोनित हाड़ त्रचा। इनहें कहें आखिर ईस रचा ॥६२॥ कृतहूँ कुन्हूँ अन्हूँ सोई ख्या होत चित आस। इतसों करह न क्रॅंबर तुम कबहूँ जीय उदास ।।६३॥ सोई परम पवित्र सब आये छहा कुमार । ताहि न सममह तुच्छ तम सो संबंध बिचार ॥६४॥ पाछत पच्छिह जो कुंधर करि पिंजरन महें बंद ! ताह कहें मुख देत नर जामें रहे अनन्द ॥६५॥ सोई सुस छहि घरह में गावत विविध विहंग। अतनहिं सों बस होत हैं बन के मत्त मतंग ।।६६॥

कोकिल-स्वर सब नग सुखी वायस-शब्द ख्दास। यह जग कों कह देत है वह कह छेत निकास ॥६७॥ केवळ यह भारते मधुर वह कठोर रव नित्त। तासों जग चाहै सबै मधुर सरळ वस चित्त ॥६८॥ हम तुव जननी की निज दासी। दासी - स्रत भम भूमि - निवासी ॥ तिनको सव दुख कुँअर छुड़ावो। दासी की सब आस प्रतावो ॥६९॥ मेटह भय कर अभय दिखाई। हरहु विपति वच मधुर सुनाई॥ बृटिश - सिंह के वदन कराळा। छित न सकत भयभीत मुआछा ।(७०॥) फाटत हिय जिय थर थर कंपत। तेज देखिके हम जुम झंपत !! कहि न सकत मन को दुख मारी। मरत नैन जुग अविरस्न वारी ॥७१॥। सौदागर मेळुआ जहाजी। गोरा घरमपती जग काजी।। सवर्हि राज सम पूजन करहीं। सबको मुख देखत ही हरहीं।।७२॥ तेज चंद सो हरह कुमारा। पोंछद्व सम दुख को जल-धारा।। लै भारत-बासी मम सुव हिग। े बैठडु जिनक छलडु छबि सरि इग ।।७३॥। इसहु इसहु ,सुत धानँद भारी। कैसो छायो अवन मॅमारी॥

त्रसिं देखि सब पुरुषित गाता। गदुगद् गळ कहि सकहि न बाता ॥७४॥ फहि घन्य यह रैन घन्य दिन। घन घन घरी भाज धन पछ छिन ॥ प्रेम - अभ - जल बहुहि नैन वें। जिलाह कुँलर सब कहिं दैन तें।।७५।। फिरद्व कुँगर जब जननी पासा। कहियो पूरहिं सम सन - आसा।। मिथ्या नहिं कड़ा याके माहीं। राजमक भारत - सम नाहीं ।। ७६।। छेडि प्रात बठिके तब नासा। करहिं चित्र तव देखि प्रनामा।। तुमरे सुख सों सब सुख पार्ने। अब विज सदा त्रवहि ग्रन गार्वे ॥७७॥ यह कहि मारत नैन मरि ऑपर बदन किपाय। दे असीस जिय सों नुपहि मई सहस्य मुहाय ॥७८॥ बने बृटिश संका समन गहगह शब्द अपार। जय रानी विक्टोरिय जै जुनराज-कुमार १७९॥ पूर्ण कोरस ख्यो मलु है आज या देस माहीं। रहयो दुःस को छेसडू सेस नाही।।

छुटी चोप फहरीं खुजा गरने गहकि निसान।

मुब-मंदछ खळमळ मयो राजकुमार-प्रवान ॥८१।

करे छोग धावो क्जाबो क्याये ॥८०॥

महाराज अख्वर्त या मुसि आये।

ŗ



### श्री पंचमीक

(सं० १९३२)

श्री पंचमी प्रथम बिहार-दिन मदन महोत्सव भारी। भरत चळीं सब मिछि पीतम को घर घर तें बज-नारी ॥ नव-सत साज-सिंगार सजे कंचकि सदृढ सँवारी। छहकति तन-इति नवजोवन तें तापै तनस्रख सारी ।। गावत गीत उमिंग ऊँचे सुर मनहुँ महन-मतवारी। गिळिन गिळेन प्रति पायळ झमकति वमकति तन दुति-न्यारी।। मदन द्रहाई फेरति डोर्डे विरद वसंत पुकारी। सजे सैन सी उमड़ी आवहिं जीतन कों गिरघारी ॥ छिला, चंद्रभगा, चंद्राविह, ससिरेखा सक्रमारी। स्यामा, भामा, वाम, विसाखा, चम्पक-छतिका प्यारी ।। सव मधि राधा सुछवि जगाधा श्रीवृपमातु-दुलारी । कर में जै चम्पक तबला सी सोहत प्रान-पियारी !! अंबर चमडत अविर अरगजा चळत रंग पिचकारी। कफ बाजत गाजत मन भेरी जीति जगत-गति सारी ।। पहेँचीं नंद-भवन सद्य मिछि के नव नव जोवनवारी। निर्द्ध्यो अस सिस मान-पिया को दीनो तन-मन वारी ॥

<sup>\*</sup> कविषयन-सुषा खं॰ ७ सं॰ २६ (फालाुन ग्रुष्ट ११ सं॰ १९३२) में प्रकाशित ।

#### श्रीपंचमी

कियो खेळ आरम्भ प्रथमहीं पिय सों भातु-कुमारी।
• केसर छिरकि चंद मुख माइचौ आम-मौर सिर घारी॥
विय के भरत खेळ माच्यौ मिष मर-नारिन के भारी।
• कड़चौ रंग केसर चहुँ दिसि तें मह जबीर ॲिंघियारी॥
निळज भरत अंकम आपुस मैं देत चचारी गारी।
हो हो करि घावत गावत मिळि देत परसपर तारी॥
जसुमित फ्गुआ देत सबिन कों भूषन घसन सँवारी।
सो मुख सोमा निरक्षि होत तहँ 'हरीचंद' वळिहारी॥



# अथ श्री सर्वोत्तम-स्तोत्र ( भाषा )\*

(संः १९२३)

जयित आनंद रूप परमानंद कृष्णतुःस
कृपानिथि दैनि उद्घारकारी।
स्मृति सात्र सक्छ आरिन्द्र्त गृह
गुन भागवन अर्थ छोनो निचारी।।१॥
एक साकार परत्रद्म स्थापन-करन
चारह वेद के पारगामी।
हरन नाथावाद बहुवाद नास करि
मिक-पथ-कमछ को दिवस स्वामी।।२॥
शृह छडना छोक उद्घरन सामर्थ
गोपिकाबीश कृत अंगिकारी।
वद्धमी कृत मनुज अंगिकृत जनन
पं घरन मध्याद बहु करुनवारी।।३॥
जगत-च्यापक द्यान करत सब बस्तु को
चरित काके सक्छ अनि उद्यारा।

<sup>#</sup> इसका एक संस्करण कीयों में पश्चाकार छपा है, पर उसमें समय महीं दिया है। इसके छनने की सूचना कवि-वचन-सुवा (बैजाल है॰ ११ सं॰ १९६४) में निकड़ी थी।

थासरी जनंत मोहन करन हेरा यह व्याज सों प्रकृति इन रूप घारा ॥४॥ स्रगिनि सवतार बस्तम नास शुभ रूप सदा सळनन-हित करत जानी। लोक-शिक्षा-करन कृष्ण की मक्ति करि निखिछ जग इष्ट के आयु दानी ॥५॥ सर्व उद्धनिन-सम्पन्न श्रीकृष्ण को हान प्रमु देत गुरु रूप घारी। सवा सानंद तुंदिङ पद्मदङ-सरिस नयन जुरे। जगत संतापहारी ॥६॥ क्या करि दृष्टि की बृष्टि वर्धित किए वासिका दास पति परम प्यारे। रोष रग करन सुरक्षित मक्ति द्वेषिगन मक्कान चरन सेवित दुखारे ॥७॥ मक्तजन मुख-सेब्य अति तुराराध्य दुरस्म क्रंज पद उम्र तेजधारी। षाक्य रस-करन पूरन सकल जनन मन भागवत-पय-सिधु-मथनकारी ॥८॥ सार वाको जानि रासं बनिवान के माव सों सक्छ पृरित सुमेसा। होत सन्मुख देत प्रेम श्रीकृष्ण को व्यविसुक्ति देत छिल वहत देसा ॥९॥ रास कीलैक वात्पर्व्य-मय रूप मुनि देत करि कुपा बहु कथा वाकी। त्यागि सब एक अनुभव करहु बिरह को ंबहै उपदेस बानी सु जाकी ॥१०॥: मक्ति आचार उपदेस नित करत प्रनि कर्म मारग प्रवर्तन सु कीनो। सदा यागादि मैं भक्ति मारग एक कर्ह साधनहि उपदेस दीनो ॥११॥ पूर्ण आनंद-भय सदा पूरन काम वाक्य-पति निस्तिछ जग विबुध भूपा। कृष्ण के सहस शुभ नाम निज सुख कहे भक्ति पर एक जाको सरूपा ॥१२॥ भक्ति आचार छपदेस हित शास्त्र के वाक्य नाना निरूपन सु कीने। भक्त-जन सदा घेरे रहत जिनन निज प्रेम-हित प्रान-प्रन त्यागि द्योने ॥१३॥ निज दास अर्थ-साधन अनेकन किए जदपिप्रम् आप सव शक्तिकारी। एक अब छोक प्रचित्र करन मक्तिपथ कियो निज वंश पित रूपधारी॥१४॥ निज विमल वंस में परम माहात्म्य प्रस् घरचो सब जगत संवेदहारी। पतिव्रता पति पारलौकिकैहिक दान करत अधिकार जन को विचारी ॥१५॥ गृद्ध मति द्वद्य निज अन्य अनमक्त कों सक्छ आशय आपु कहत प्यारे। जग डपासन आदि मारगादीन मैं मुग्घ जन-मोह के हर्नवारे ।।१६॥ सफळ मारगन सों मक्ति मारग बीच अति विलक्षण सु अनुसबहि मानै।

प्रथक कहि शरणको मार्ग उपदेस करि कुरण के हृद्य की बात जाने ॥१७॥ प्रति क्षण ग्राप्त छीछा नव निक्रंज की मरि रही चित्त में सवा जाके। सोइ कथा म्मरण करि चित्त आश्चिप्तवत मूळि गइ सकछ सुधि आये ताके ॥१८॥ ज्ञज प्रिय ज्ञजनास अतिहि प्रिय पुष्टि ळीळा-करन सदा एकांत-चारी। मक्कान सकल इच्छा सुपूरन-करन अविहि अज्ञात छीछा विहारी ॥१९॥ः अविद्वि मोइन निरासक जग भक्त मात्रासक पतित पावन कहाई। जस-गान करत जे भक्त विनके हृद्य कमछ मैं वास जाको सदाई ॥२०॥ः रक्च्छ पीयुष छहरी सहस निज जसनि तुष्क करि अन्य रस दिये बहाई। े पर रूप कुष्ण-छीछा अमृत रस अखिछ जन सींचि प्रेम मै दिए मिजाई ॥२१॥ सदा इत्साह गिरिराज के वास में सोई छीछा प्रेम-पूर गावा । यह इवि हरत पुनि यज्ञ आपुहि करत सति विसद चारह फळ के दावा ॥२२॥। श्चम प्रविका सत्य जगत सद्वार की अकृति सों दूर बहु नीति-क्राता। कीर्ति वर्द्धन करी सूत्र को माध्य करि कुष्ण इक तत्व के ज्ञान - दाता ॥२३॥,

#### भारतेन्द्र-प्रन्यावछी

तूळ मायावाद दहन-हित अप्नि वपु ब्रह्म को बाद जग अगट कीनो। निखिछ प्राकृत रहित शुनन भूपित सदा मंद्र मुसुकानि मन चोरि छीनो ॥२४॥ वीनहूँ लोक मूपन भूमि भाग्य वर सहज सुंदर रूप वेद - सारं। सदा सब भक्त प्रार्थित चरन कमल रज धन रूप नौमि छक्ष्मण-क्रमारं ॥२५॥ एक सत आठ ए नाम अभिराम नित श्रेम सों जे जगत माँहि गार्वे। परम दुर्छम कृष्ण-अधर-अमृत-पान स्वाद करि सुलम ते सदा पार्वे ॥२६॥ नास आनंदनिधि बह्ममाधीश को विट्रकेश्वर प्रकट करि दिखायो। छोड़ि साधन सकछ एक यह गाइकै ं परम संतोप 'हरिचंद' पायो ॥२७॥

इति श्री महिद्रुखनाथ-चरण-पंकज-पराग-छेपनापसारितनिखिछ-कत्मप हरिश्चन्द्रकृत भापान्तरित कीर्तनस्वरूप श्री सर्वोत्तम स्तोत्रं समाप्तिमगमत्।।





### निवेदन-पंचक#

(सं० १९३३)

श्याम धन सब तो जीवन देहु।

दुसह दुसह वाबानल शीधम सो धचाह जग लेहु॥

रुनावर्त नित धूर चढ़ावत बरसी कह ना मेंहु।

'हरीचंह' निय तपन मिटाओ निज जन पैंकरिनेहु॥ १॥

श्याम घन निज छवि देहु दिखाय । नवड सरस तन साँवड चपड पीताम्बर चमकाय ॥ मुक्तमाड बगजाड मनोहर दंगन देहु द्रसाय । अवन मुखद्गरजनि बंसी-घुनिअव तौ देहु मुनाय ॥ ताप पाप सब जग को नासौ नेह-मेह ब्रसाय । 'हरीचंद' पिय द्रबहु द्या करिक्तनानिथि मजराय ॥ २॥

क्याम घन अब सौ बरसहु पानी । दुखित सबै नर नारी खग रुग कहत दीन सम वानी ।।

<sup>\*</sup> यह पंचक कविवचन सुचा ( बंदवार, ससाद ग्रुष्ठ १२ संवत् १९११ ) में प्रकाशित हुआ था। उस वर्ष वर्ष की कमी थी और इसी किए यह किसा गया था। इस संक्या के बाद की संक्या में समाचार है कि विस दिन यह प्रकाशित हुआ था, उसी दिन सार्यकाळ को वर्षा हुई थी। (सं०)

### मास्तेन्द्र-प्रन्थावछी

तपत प्रचण्ड सूर निरदय है दूबहु हाय मुरानी। 'हरीचंद' जग दुखित देखि के द्रबहु आपुनो जानी॥३॥

कितै वरसाने-वारी राघा।

हर्ह न जल वरसाइ जगत की पाप-ताप-मय वाघा।

कठिन निदाष लता वीरुथ चन पसु पंछी तन दाघा।

चातक से सव नम दिसि हेरत जीवन वरसन साघा।।

तुम करनानिधि जन-हितकारिनि-द्या-समुद्र अगाघा।

'हरीचंद' याही तें सव तिज तुव पद-पदुम अराघा।।

जगत की करनी पै मित जैये। करिकें द्या द्यानिधि माघो अन तौ जल वरसैये॥ देखि दुखी जग-जीन स्थाम घन करि करना अव ऐये। 'हरीचंद' निज विरद् याद करि सब को जीव वचैये॥५॥





### मानसोपायन

अप्रजोपम स्नेह-पूजास्पद प्रिय कुमार,

जब आपसे कुछ भी कहने की इच्छा करते हैं तो चित्त में कैसे विविध साव उत्पन्न होते हैं। कमी मारतवर्ष के पुराशृत्त के प्रारंभ काछ से आज तक जो बड़े वड़े हुक्य यहाँ वीते हैं और जो महायज. महा शोमा और महा दुर्वशा भारतवर्ष की हुई है, उनके चित्र नेत्र के सामने लिख जाते हैं। कभी हिंदओं की दशा पर करुणा उत्पन्न होती है, कमी स्नेह कहता है कि हॉ यही अक्सर है लब जी खोछ कर जो इन्हा हर्क्य में बहुत काल से मान और ख्दगार संचित हैं. उनको प्रकाश करो। पर साथ ही राजमिक और आपका प्रवाप कहता है कि खबरदार हद से आगे न बढ़ना, जो क्क बिनती करना बड़ी नस्रता और प्रमाण के साथ । इघर नई रोशनी के शिक्षित युवक कहते हैं--- 'दिखीयरो वा जगहीयरो वा' । सनते सनते जी थक गया, कोई मस्तिष्क की बात कही । उद्यर प्राचीन छोग कहते हैं हमारे यहाँ वो 'सर्व्यदेवसयो नृपः' छिखा ही है जितना वन सकै इनका आदर करो । कितने यहाँ के निवासी पेसे मृद हैं कि इन बातों को अब तक जानते ही नहीं। जानें कहाँ से, हजारों बरस से राज-प्रख से वंचित हैं। बाज तक ऐसा क्रुम संयोग आया ही न या कि आप सा सुखद स्वामी इनके तेन्न-गोचर हो। इसी से वो आपके आगमन से हम छोगों को क्या आनंद हवा है, वह कौन जान सकता है। प्रिय ! इस सव स्वभावसिद्ध राजभक्त हैं। विचारे छोटे पद के अंगरेजों को हमारे

चित्त की क्या खबर है, ये अपनी ही तीन छटौँक पकाने जानते हैं। अतएव दोनों प्रजा एक-रस नहीं हो जाती; आप दूर वसे, हमारा जी कोई देखनेवाळा नहीं, वस छुट्टी हुई। आपके आगमन के केवल स्मरण से हृदय गदुगद और नेत्र अग्नुपूर्ण हमीं लोगों के हो जाते हैं श्रीर सहज में आप पर प्राण न्योद्यावर करनेवाछे हमीं छोग हैं, क्योंकि राजभक्ति भरतखंड की मिझे का सहज गुण और कर्राञ्य धर्मी है, पर कोई कलेजा खोल कर देखनेवाला नहीं। जाने दो इन पचडों से क्या काम । जब आपका आगमन सना तभी से आपके यश-रूपी कीर्तिस्तंभ को आपके शुभागमन के स्मरणार्थं स्थापन करने की इच्छा थी. पर आधि-ज्याधि से वह सयोग तब न बता । यद्यपि कविता-कळाप तो उसी समय समा-चार पत्रों में सचना देकर एकत्र किया था. परंतु उनका अकाश न सया या सो अब जब कि हम दोनों की अबलंब अब श्रीमती महारानी ने भारत-राजराजेश्वरी का पद प्रहण किया और इस महत मान से भारतवर्ष को अपनी अपार क्रपा से सहज कृतकृत्य किया तो इसी अस मंगल अवसर पर यह पुस्तक प्रकाश करके हम भी आपके कोमळ चरणों में समर्पित करते हैं, कुपा-पूर्वक स्वीकार कीजिये और इसको कविता नहीं वरश्व अपनी प्रजा के चित्त के पूर्ण खदुगार और समुच्छास समक्षिए । जिस तरह आप और अनेक कौतक देखते हैं, कुपापूर्वक इस प्रजा के चित्तरूपी आतशी शीशे से (क्योंकि वह आपके वियोग और अपनी दुईशा से संतप्त हो रहा है ) बनी हुई सैरवीन की भी सैर कीजिए और उस परिश्रम को क्षमा कीजिए जो इसके पढ़ने में हो, क्योंकि हमने तो चाहा कि थोड़ा ही छिखें और यह वहुत थोड़ा ही है, पर सापको अस देने को बहत है।

३ जनवरी १८७७ ई॰ }

इरिम्बंद

आओ मामो हे जुनराज ।

घन-घन माग हमारे जागे पूरे सब मन-काज !! कहं हम कहं तुम कहं यह धन दिन कहं यह सुम संयोग। कहें हतमाग सुमि सारत की कहें तुम-से तूप छोग ॥ वहत दिनन की सुसी, डाड़ी, दोना भारत मूमि। छिहिहै अमृत-ष्रष्टि सो आनंद त्रव पद-पंकज चूमि ॥ जेहि दछमल्यौ प्रबछ दछ लैकै बहु विधि जवन-नरेस । नास्यी घरम करम सबहिन के मारि क्लाब्दी देस ॥ पशीराज के मरें छख्यौ नहिं सो सुख कवहूँ नैन। तरसत प्रजा सुनन को नित हीं निज स्वामी के वैन ॥ जरपि जवनगन राज कियो इसही बसिकै सह साज । 'पै विनको निज करि निहं जान्यो कवहँ हिंदू समाज।। अकवर करिके बुद्धिमता कछ सो मेट्यी संदेह। न्सोउ दारा सिकोह औं निवही भौरंग हारी खेह ॥ औरह औरंगजेब दियो दुख सब विधि घरम नसाय। निज कुछ की मरजाद-मान-वछ-ब्रधिह साथ घटाय।। न्ता दिन सों दुर्छम राजा-सुख इनहिं इकंद निवास । राजमिक कसाहादिक को इन कहूँ नहिं अम्यास ॥ जदिप राज तब कुछ को इत बह दिन सों वरसत होस । -सद्पि राज-दरसन बिनु नहिं नृप प्रजा माहिं कछ प्रेम ॥ सो अभाव सब ह्रव मावन सों मिट्यी आज महराज। प्खी प्रेम देस-देसन में प्रमुद्दित प्रजा-समाज ॥ आवह प्रिय नैनन मग वैठो हिय मैं छेट्ट छिपाय। जाइ न फिरि तिज भारत को तुम इम सों नेह छगाय ॥

#### भारतेन्द्र-प्रन्थावळी

#### गुजराती मापा

आवो आवो भारत राज भारत जोवाने। एई दरसन दुख एनं जनम जनमनो खोवाने ॥ ज्यम चन्द्रोदय जोई चकोर जिय राचे रे। ज्यम नव घन खातां छखी मोर वन नाचे रे॥ तेहूँ भारतवासी जनो तवागम चाहे जी। छिख सख सिस राजक्रमार सदिव मन माहे जी।। आवो आवो प्यारा राजकुमार नई दऊँ जावाने। वाला भारत मां सुख वसो सनेह बघावाने॥ नई मियूं प्रानिषय आजे अरज करूँ घोछीने। देऊँ आज छखाड़ी तमने हिरदो खोछीने।। म्हारा भारतवासी अनाथ नाथ वने नाथे जी। तेथी कोंबर विराजो अडज अन्हारे साथे जी।। ज्यारे जवन-जलिं जले प्रथीराज-रिव नास्यौ रे। आजे त्यार थकी नहीं मारत तेज प्रकास्यौ रे II ते तुव पद-नख-ससि किरिणे वाणो वापो जी। फरी फरचा माग्य भारत नां आनंद छायो जी।। वाला दीठड्यो नव मुखचन्द्र कामणगारा नैणावे । वारी श्रवण पड्या श्रवणे तव अमृत वैणावे ॥ आजे उसम्यौ आनँद् रस सुख चारे पासे झायो है। तेथी तव जस परम पवित्र कविये गायो है ॥

[सूचना---मानसोपायन संप्रह है। इसमें निम्नकिखित सज्जनों की कविता प्रकाशित हुई थी---

१. श्रीबद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन हिंदी २ सवैया २४ दोहे-सोरठे

२. श्रीरामराज " १९ " "

ই. **গ্রাফন্ত**র ব্যা,

४. श्रीडाडबिहारी शुक्र ,, २ कवित्त

५. श्रीनारायण कवि "१ कुंडब्रिया ७ दो० सो०

६. श्रीक्रोकताथ धर्मा ,, १० ,,

७. श्रीकमछाप्रसाद् गुं० "१ दो०७कवित्त, छप्पय,सवैया

८. श्रीसंवळाळ ,, ९ क्रप्पय ९. श्रीत्रजचंद्र ,, १० दोहे ।

१०. श्रीसंतोषसिंह शर्मा पंजाबी २४ दोहे, ५ कवित्त

११. श्रीदामोदर शासी महाराष्ट्री ७ पर

पं० बापूरेव शासी, पं० सखाराम महू, पं० वेंकटेश शासी, पं० विष्णुवस पं० राजारामं गोरे, पं० कैळाशचंद्र शिरोमणि, पं० वाळ- कृष्ण महू, पं० गदाधर शर्मा माळवीय, पं० आवा शासी इळदीकर, पं० विद्यारी शर्मा चतुर्वेदी, पं० गोपाळ शर्मा, पं० ळक्मीनाथ द्रविद्य, पं० रामचंद्र शासी, पं० रामचंद्र, पं० अनंतराम महू, पं० वित्रघर मैथिळ, पं० गोविंद् शर्मा, पं० साधव राम, पं० मवानीप्रसाद, पं० रामप्रसाद मित्र, पं० रामगोविंद मित्र, पं० शीघर मैथिळ, पं० शाळिमाम, पं० हरिनाथ हिवेदी, गोस्वामी रामगोपाळ शर्मा, पं० इश्वरदत्त, पं० दामचंद्र शासी, पं० रामग्री शोसामी रामगोपाळ शर्मा, पं० कान्तानाथ महू, पं० शिवनारायण शर्मा आहा, पं० विश्वनाथ शर्मा, पं० गोविंद्र मरद्वाल, पं० राम व्रह्म शास्त्री, पं० विश्वनाथ शर्मा, पं० गोविंद्र मरद्वाल, पं० राम व्रह्म शास्त्री, पं० विश्वनाथ शर्मा, पं० गोविंद्र मरद्वाल, पं० राम व्रह्म शास्त्री, पं० विश्वनाथ शर्मा, पं० परमेश्वर मैथिळ, नारा-यण पं०, पं० विज्ञयनाथ, पं० नंदकुमार शर्मा, पं० सोहम शर्मा,

पं० सद्द् शास्त्री अष्टपुत्र, पं० विश्वेस्वरत्ताथ, पं० उदयानंद शर्मा, पं० राजेस्वर द्रविद्, पं० केशव शाकी पर्वतीय, पं० काशीनाथ मह, पं० वापू शर्मा, पं० शीतळात्रसाव, पं० गणेशवृत्त, पं० वस्ती राम द्विवेदी, पं० दामोदर भरद्वाज, पं० शिवकुमार मिश्र, पं० गंगाधर शाक्षी तैळंग, पं० रामकृष्ण पटवर्षन, पं० राजाराम, पं० राम मिश्र, पं० सरयूपसाद, पं० शीतळप्रसाद त्रिपाठो, श्री मकर्ष्यज सिंह, पं० कन्हैयाळाळ पांडेय, पं० वेचनराम त्रिपाठी, पं० राघाकृष्ण, पं० काळीप्रसाद शिरोमणि, पं० ळह्मीनाथ कवि, पं० माघोदास और पं० राघाकृष्ण ने संस्कृत में श्लोक ळिखे थे, जो इकतीस पृष्ठों में छुपे थे।

इसके अनंतर सोलह प्रष्टों में वालिब, अहकर, संवलाल, इसन, नब्म, अमीर और जिया की चहूं, ५२ प्रष्टों में बॅगला, ४ प्रष्टों में अंग्रेजी और ८ प्रष्टों में तैलगू आदि मापाओं की कविवाएँ उक्त अवसर के लिये लिखी हुई संगृहीत हैं। सन् १८७६ ई० में प्रिंस ऑन बेल्स ने काशी में अस्पताल की नींन डालीथी। उस पर वीन वारीज़ें भी चहूं में हैं और अमीर ने बा० हरिश्चंद्र की प्रशंसा मी. मुसहस के अंव में की है। सं०]





## पातःस्मरण स्तोत्रक

( सं० १९३४ )

मुसिरौँ राधाकुळा सकछ संगळ-सय सुन्तर !
सुनिरौँ रोहिनि-तन्दन रेवतिपति कर हरूघर !!
जसुदा, कीरति, भानु, नन्द, गोपी-समुदाई !
इन्दावन गोकुछ गिरिवर क्रज-भूमि सुद्दाई !!
काळिन्दी कळि के कळुष सब द्दारिनि मुसिरौँ प्रेम-बछ !
क्रज गाय वच्छ रून तक छता पसु पंछी मुसिरौँ सकछ !! १ !!

#### श्री गोपीखन-रमाण

सुमिरौँ श्री चंद्रावजी मोहन-प्रान पियारी।
श्री जिल्ला रस-सिंजा परम जुगळ हितकारी।।
रस-शाखा हरिप्रिया विशाखा प्रन-कामा।
परम समागा चन्द्रमगा, रस-घामा मामा।।
श्री चंपकळतिका, इंडुळेखा राषा-सहचरि सहित।
श्री स्वामिनि को आठौ सखी नित सुमिरौँ करि प्रेम हित।। २॥

क्ष इरिप्रकाश बंत्राक्य में पाठ के किए पत्राकार छपा था, पर उसमें समय वहीं विवा है। कवि-वचन घुषा (९-३-१८७७ ई०) में छपने की घुषना निकडी थी।

### भारतेन्द्रु-प्रन्थावळी

#### अष्ट सन्ता--छप्पय

श्रीदामा सुख्याम कृष्ण को परम प्रान-प्रिय।
वसुदामा श्रुम नाम दाम मनिमय जाके हिर ॥
सुवल प्रवल परिहास-रिसक मंगल मधु मंगल।
लोक-सुखद प्रज-लोक कृष्ण अनुरूप कृष्ण-फल।
अरजुन-पालक गोवत्स वहु ऋपम वृपम जूषाधिपति।
हरिजू के आठ सखा सदा सुमिरत मंगल होत अति॥३॥

#### द्वारिका की छीछा स्मरण

धाम द्वारिका कनक-भवन जादव नर-नारी। उद्धव, सात्यिक, नारद, गरुड सुदर्शनचारी।। रुक्मिनि, सत्या, भद्रा,रीज्या, नाम्निजी पुनि। जाम्यवती, छक्ष्मणा, मित्रविन्दा, रोहिणि गुनि।। इन आदि नारि सोळह सहस्र इनके सुत परिवार सह। प्रयुक्त पार्थ अनिरुद्ध जुत सुमिरौं हुख-नासन हुसह।। ४॥

#### अथ छीछा सारण

देविक के घर जनिम नन्द घर में चिछ आए।
विकी चुनावृत अघ वक विछ बुए केसि नसाए!।
वाल-रूप कालीमदेन सुरपित मद-भक्षन।
गोषारक रस रास-रमन गोपी-मन-रक्षन।।
कंसादि नास-कर सकल सुब-भार-उतारन रूप घरि।
सुमिरौँ लीलामय नन्द-सुत अटल नित्य मज-वास करि॥ ५॥

#### अथ अवतार स्मरण

मत्स कच्छ थाराह प्रगट नरहरि वपु बावन । ' परशुराम श्री राम छक्ष्मण भरत श्रृहुहुन ॥

#### मातःस्मरण स्तोत्र

पुनि वलराम सुबुद्ध कल्फि हरि दस वपु थारी। चौविस रूप अनेक कोटि छीछा विस्तारी।। अबतारी हरि श्रीकृष्ण वपु शुद्ध सबिदानन्द्धन। नित समिरत मंगळ होत अति सुख पावत सब भक्त-जन।। ६।।

#### अध समुदाब स्मरण

गंगा गीता शक्त चक कौमोदिक पद्मा ! नंदक सार्रेग वान पास पद्मा-मुख सद्मा !! वंशी माला प्रृंग वेत्र पोताम्बरादि कल ! पुण्यथाम हरि धासर वैष्णव धर्म विगत मल !! हरि-ग्रेम दास्य विश्वास हद् तिलक झाप माला सुमिरि ! तुलसी हरि-प्रिय-समुदाय मजि नित सुमिरौँ चठि प्रात हरि !! ७ !!

#### अब श्री भागवत स्मरण

निस्तिळ निगम को सार विच्य बहु गुण-गण-मूपित ।
आदि अनादि पुरान सरस सब भाँति अदूषित ॥
शुक्त सुख भासित मुक्त कथा परमारथ सोधक ।
ब्रह्म-ज्ञानमय सत्यवती-नन्दन मन-वोधक ॥
व्स ळक्षन रुक्षित पाप-हर द्वादस शासा सहित वर ।
सुमिरौं अष्टादस सहस शी धंथ भागवत मोह-हर ॥ ८॥

#### मध प्राचीन सक्त स्मरण

सुमिरों शुक नारद शिव अज नर व्यास परासर ! वाळमीक पृथु सम्बरीव प्रह्ळाव पुन्य-कर !! पुण्डरीक मीष्मक शौनक पाण्डव गङ्गा-सुत ! इत्मान सुप्रीव विभीषन धङ्गद कपि जुत !! शांडिल्य गर्ग मैत्रेय जय बिजय कुमुद कुमुदाक्ष भित ! इरि-मक्त सुमिरि मन प्रात विजित प्रथमहि गृह-काज विजा। ९ !!

#### भारतेन्द्र-प्रन्थावछी

अय गुरु-परम्परा समरण

सुमिरों श्री गोपीपित पद-पङ्कज अरुनारे।
श्री शिव नारद व्यास बहुरि शुक्तदेव पियारे॥
विष्णु स्वामि पुनि गुरु-अवली सत सप्त सुमिरि मन।
विस्तमंगल पुनि' सुमिरों थापन निज मत बरि तन॥
श्री बहुम बिट्टल भय-हरन पुष्टि-प्रकाशक जग विमल।
सुमिरों नित प्रेम-परम्परा गुरुजन की निज भक्ति-बल।।१०॥

#### अथ गुरु-स्मरण

श्री वल्लम सुमिरौं अरु श्री गोपीनाथ पियारे।
श्री विट्ठल पुरुपोत्तम जग-हित नर-वपु धारे।।
श्री गिरिघर गोविन्द राय पुनि वालकृष्ण कहु।
गोकुल्पति रचुपति जहुपति घनश्याम-भक्ति लहु।।
लक्ष्मी-रुक्मिणि-पद्मावती-पद-रज नित सिर् घारिए।
श्री वल्लम कुल को ध्यान मन कबहुँ नाहि विसारिए।।११॥।

#### अय वैद्यावःसारण

श्री निन्दारक रामानुज पुनि मध्व जय ध्वज । नित्यानंद अद्वेत कृष्ण चैतन्य व्यास भज ॥ हित हरिवंश गदाघर श्री हरिदास मनोहर । सूरदास परमानंद कुंभन कृष्णदास वर ॥ गोविन्द चतुर्मुजदास पुनि नन्ददास अह छीत कछ । नित सुमिरि प्रात मन छठत ही हरि-मक्तन के पद-कमछ ॥१२॥

#### दोहा

ब्रार्स द्वार्स खर्ड पद प्राप्त पड़े जो कोय । हरि-पद-बर्ख 'हरिचन्द' नित मंगळ ताको होय ॥१२॥

### हिंदी की उन्नति पर व्यारूयान#

(सं० १९३४)

श्वहो सहो सस प्रान शिय आर्य आरु-गन सात ।
धन्य दिवस जो यह जुड़ो हिंदी हेत समाज ॥१॥।
तामें आद्र अति दिये मोहिं तुम निज जन जान ।
जो बुळवायो मोहिं इत दर्शन हित सन्मान ॥२॥।
जार्प न में जानत कछू सब विधि सों अति दीन ।
तद्पि आत निज जानिकै सबन छुपा अति कीन ॥३॥।
मारत में यह देस घनि जहाँ मिळत सब आत ।
निज माषा हित कटि कसे हम कहुँ आज छसात ॥४॥।
निज माषा छनति अहै सब चम्नति को मूळ ।
बिन निज माषा झान के मिटत न हिय को स्ळ ॥५॥।
पहे संस्कृत जतन करि पंडित में विख्यात ।
पै निज माषा झान विन कहि न सकत एक बात ॥६॥।
पहे फारसी बहुत बिच तौहू मये सराव ॥

के हिंदी मापा के परमाचार्य श्रीयुत बाबू हरिश्रंद्र का केकचर, बिसे-बाबू साहब ने चून मास (क्येष्ठ सं० १९१४) की हिंदीबर्द्धिनी समा में-पढ़ा था। (हिंदी प्रदीप खं० १ सं० १~२. काकी बागरी प्रचारिणी समाः द्वारा "हिंदी मापा" नाम से पुस्तकाकार प्रकाशित ।)

अंग्रेजी पढि के जहिंप सब गुन होत प्रवीन । पै निज मापा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन ॥८॥ यह सब भाषा काम की जब औं बाहर बास । घर भीतर नहिं कर सकत इन सों बुद्धि प्रकास ॥९॥ नारि पुत्र नहिं सममहीं कछ इन भापन माहिं। तासों इन भापान सों काम चलत कछ नाहि ॥१०॥ उन्नति पूरी है तबहि जब घर उन्नति होय। निज सरीर उन्नति किए रहत मृद्ध सब छोय।।११॥ पिता विविध भाषा पढ़े पुत्र न जानत एक। तासों रोउन सध्य में रहत प्रेम अविवेक ॥१२॥ **अॅग्रेजी निज नारि को कोट न सकत पढ़ाइ।** नारि पढ़े बिन एक हू काज न चळत ळखाइ।।१३॥ गुरु सिखवत वह माति छौं जद्पि घाछकन ज्ञान। पै माता-शिक्षा सरिस, होत तौन नहिं ज्ञान ॥१४॥ जब अवि कोमछ जिय रहत तव बालक तुतरात। मुळत नहिं सो वात जो तवे सिखाई जात ॥१५॥ भूछि जात बहु यात जो जोबन सीखत छोय। पै मूछव नहिं बालकन सीख्यो सनो जो होय ॥१६॥ जिमि लै काँची मृत्तिका सब कड्ड सकत बनाय। पै न पकाए पर चळत तामें कळ उपाय ॥१७॥ काँचे पर वा सों वनत जो कछ सो रह जात। चिन्ह सदा विमि वाळ सिस शिक्षा नाहिं सुळाव ॥१८॥ सो सिम्र-शिक्षा मात-वस जो करि प्रत्रहि प्यार। खान-पान खेळन समय सकत सिखाय विचार ॥१९॥ **ळाळ पुत्र करि चूमि मुख विविध प्रकार खेळाइ**। -माता सब कछ प्रत्र को सहजहिं सकत सिखाइ !!२०!**!** 

सो माता हिंदी विना कछु नहिं जानत और। वासों निज भाषा अहै, सबही की सिरमीर ॥२१॥ पढ़ो छिखो कोच छाख विघ माषा वहत प्रकार। पै जवही कळू सोचिहो निज माषा अनुसार ॥२२॥ सत सों विय सों भीत सों मृत्यन सों विन रात । को साथा सिंध कीजिये निज सन की वह बात ॥२३॥ ता की स्क्रति के किये सब बिधि मिटत कछेस । जामें सहजहि देसको इन सब को उपदेश ॥२४॥ जद्यपि बाहर के जनन गुन सों देत रिम्नाय। यै निज घर के छोग कहँ सकत नाहिं सममाय ॥२५॥ बाहर तो अति चतुर बनि कीनो जगत प्रबंध। पै घर को व्यवहार सब रहत अंघ को अंघ ॥२६॥. कै पहिने पतळून के मये मौळकी खास। पै विय सके रिझाय नहिं जो गृहस्थ सुख बास ॥२७॥ इनकी सो अवि चतुरता तिनको नाहिं सुहात। ताडी सों प्राचीन कवि कही मली यह वात ॥२८॥ खसम जो पूजे देहरा भूत-पूजनी जोय। एके घर में दो मता कुसल कहाँ से होय।।२९॥ वासों जब सब होहिं घर विद्या-बुद्धि-निधान। होड सकत स्मृति तबै और स्पाय न आन्।।३०॥ निज भाषा उन्नति बिना कबहूँ न हुँहै सोय। ळाख अनेक चपाय यों मळे करो किल कोच ॥३१॥ इक मापा, इक जीव इक मति सब घर के छोग । तने बनत है सबन सों मिटत मूद्ता सोग ॥३२॥ और एक अवि लाम यह वामें प्रगट लखात। निज माषा में कीकिये जो विद्या की बात ॥३३॥

तेहि सिन पार्वे छाम सन बात सुने जो कोय। यह ग़न भापा और मह कबहूँ नाहीं होय।।३४॥ छखह न ॲगरेजन करी छन्नति भाषा माहि। सब विद्या के प्रथ अंगरेजिन माँह लखाहिं॥३५॥ सब्द बहुत परदेस के उचारनह न ठीक। छिखत कछ पढ़ि जात कछ सब बिधि परम मछीक।।३६॥ पे निज भाषा जानि तेष्टि तजत नहीं अंग्रेज। विन दिन थाही को करत उन्नति पै अति तेज ॥३७॥ विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार। -सव देसन से छै करह भाषा माँहिं प्रचार ॥३८॥ नहाँ जौन जो गुन लह्यो लियो जहाँ सो तौन। ताही सों अंगरेज अब सब विद्यां के मीन ॥३९॥ पहि विदेस भाषा लहत सकल हुद्धि को स्वाद। पै कृतकृत्य न होत ये बिन कल करि अनुवाद ॥४०॥ पुलसी फुत रामायनह पढत जबै चित लाय। तब ताको आसय छिखत भाषा माँहि बनाय ॥४१॥ तासों सबहों मॉित है इनकी चन्नति आज। एकहि मापा मेंह अहै जिनकी सकछ समाज ॥४२॥ धर्म जुद्ध विद्या फछा गीत काव्य अरु झान। सबके समझन जोग है माषा माहि समान ॥४३॥ भारत में सब भिन्न अति ताही सों उत्पात। बिबिध देस मतह बिबिध भाषा बिबिध छखात ॥४४॥ सौंप्यी ब्राह्मन को धरम सेई जानत वेद। तासों निज मत को छह्यो कोऊ कबहूँ न मेद् ॥४५॥ तिन जो माज्यो सोइ कियो अतुचित जद्पि उसात । -सपनहें नहिं जानी कुछ अपने मद की बात ।।४६।।

पहे संस्कृत बहुत विध अंग्रेजी हु आप। माषा चत्र नहीं मये हिय को मिट्यो न ताप ॥४७॥ तिसि जरा शिष्टाचार सब मौळवियन आधीन । तित सों सीखे बित रहत भये वीन के वीन ॥४८॥ बैठित बोलिन करिन पुनि हँसिन मिलिन बतरान । बिन पारसी न सावही यह जिय निञ्चय जान ॥४९॥ तिमि जग की विद्या सकल अंगरेजी आधीत। अबै जानि ताके विना रहे दीन के दीन ॥५०॥ करत बहुत विधि चतुरई तक न कक्क छलात । महिं कछ जानत तार में खबर कौन विधि जात ॥५१॥ रेल चलत फेडि भाँति सों कल है काको नांव। तोप चळावत किसि सबै जारि सकत जो गाँव ॥५२॥ वस बनत केहि माँ ति सों कागज केहि बिधि होता। काहि कवाइद कहत हैं बाँचत किमि जल-सोत ॥५३॥ चतरत फोटोपाफ किमि खिन मेंह छाया रूप। होय मनुष्यहि क्यों भये हम गुलाम ये मूप ॥५४॥ यह सब अंगरेजी पढ़े बिजु नहि जान्यो जात। तासों याको मेद नहिं सामारनहि छसात॥५५॥ विना पढे अब था समै चलै न कोड विधि काल। दिन दिन छीजत जात है या सों आर्ज्य समाज ॥५६॥ कछ के कछ बड़ झड़न सों झड़े इते के छोग। नित नित घन सों घटत हैं बाढ़त है दुख सोग ॥५७॥ मारकीन मछमछ विना चछत कछू नहिं काम। परदेसी जुल्हान के मानहु अये गुलाम ॥५८॥ वस काँच कागज कल्म चित्र खिलीने साहि। मानत सब परदेस सों नितिह जहाजन छादि ॥५९॥

इत को रूई सींग अरु चरमहि तित है जाय। वाहि स्वच्छ करि वस्तु वहु भेजत इतिह वनाय ।।६०॥ तिनहीं को हम पाइकै साजत निज आमोद। तिन विन छिन एन सकल सुख, स्वाद विनोद प्रमोद ॥६१॥ फछ तो वेनन में गयो फछफ राज-कर मॉहिं। वाकी सव ज्यौहार में गयो रह्यों कछ नाहिं।।६२॥। निरधन दिन दिन होत है गारत सुव सब भाँ ति। ताहि बचाइ न कोड सकत निज भुज वृधि-यछ कांति ।।६३॥ यह सब कला अधीन है तामें इते न प्रन्य। तासों सझत नाहिं कछ द्रव्य बचावन पन्थ ।।६४॥ अंगरेजी पहिले पढ़े पुनि विलायतह जाय। या विद्या को सेद सब तो कछ ताहि छखाय ॥६५॥ सो तो केवल पढन में गई जवानी थीति। तब आगे का करि सकत होड़ विरघ गढि नीति ॥६६॥ तैसिह भोगत दण्ड वहु विनु जाने कानून। सहत पुछिस की वाङ्ना देत एक करि द्न ॥६७॥ पै सव विद्या की कहूँ होइ जु पै अनुवाद। निज भाषा महं तो सबै याको छहै सबाद ॥६८॥ जानि सकें सब कळ सबहि विविध कळा के भेद। वनै वस्त कल की इते सिटै दीनता खेद ॥६९॥ राजनीति समझें सकळ पानहिं तत्व विचार। पहिचानें निज घरम को जानें शिष्टाचार ॥७०॥ दुजे के निहं वस रहें सीखें विविध विवेक। होइ मुक्त दोड जगत के भोगें भोग अनेक ॥७१॥ वासों सब मिळि खाँ हि के दूने और उपाथ। उन्नति सापा की करह महो भ्रात गत आय ॥७२॥

बच्यी वनिकत् समय नहिं वासों करह न देर। ं शीसर चुके व्यर्थ की सोच करहुगे फेर ॥७३॥ प्रचळित करह आहान में निज भाषा करि जल। गार्थ-बाल दरबार में पैछावह यह रत्न ॥७४॥ भाषा सोचड आपनी होड सबै एकत्र। पडह पहावह किसह मिलि इपवावह कड़ पत्र ॥७५॥ बैर बिरोबडि छोडि के एक जीव सब होग। करह ततन बढार को मिछि माई सब कीय ॥७६॥ आल्डा विरष्टह को भयो अंगरेली अनुवाद। यह संक्षि साज न सावई तुमहिं न होत विस्ताद ।।७०।। अंगरेजी सर फारसी सरबी संस्कृत हेर। सके सामाने विनिष्ट क्यों खटत काषह वेर ॥७८॥ सबको सार निकाल के प्रसाक रच्छ बनाह। छोटी बढी अनेक विघ बिविध विषय की छाड़ ।(७९।। मेटह यम अज्ञान को सखी होड सब कीय। बाक ब्रुट भर मारि सब बिसा संज्ञत होय ॥८०॥ फूट बैर को दूरि करि बाँधि कमर मजबूत। भारत साता के बनो जाता पूर सपूर ॥८१॥ वेब पितर समही दुन्ही कष्टित मारत माय। दीन दसा निज सतत की सिनसों कसी त काय (१८२)। क्व को दूख सहिद्दी सबै रहिद्दी बने ग्रहाम । पाइ सृद्ध काओ वारच-सिक्कित काफिर नाम ॥८३॥ विना एक जिय के सबे चलिए अब नहि काम'। वासों कोरो ज्ञान विश्व चठड होड़ि विस्त्रास ॥८४॥ उबह काउ का जग करत सोवह अब तम नाहिं। वाब कैसी नायो समय होत कहा जग माहि ॥८५॥

बढ़न चहत आगे सबै जग की जेती जाति। बळ बुधि घन विज्ञान में तुम कहें अबहें राति ॥८६॥ छखह एक कैसे सबै मुसळमान क्रिस्तान। हाय फ्रट इक हमहिं में कारन परव न जान ॥८७॥ बैर फूट ही सों भयो सब भारत को नास। तबह न छाँडत याहि सब बंधे मोह के फाँस ॥८८॥ छोड़ह स्वारय बात सब एठह एक चित्र होय। मिछह कमर कसि भ्रातगन पावह सख दुख खोय ॥८९॥ बीती अब दुख की निसा देखह भयो प्रमाव। चठह हाथ मेंह धोइ के बाँघड़ परिकर आत ॥९०॥ या दुख सों मरनो भलो, धिग जीवन बिन मान । तासों सब मिलि अब करह वेगहि ज्ञान विघान ॥९१॥ कोरी बातन काम कछ चिछिहै नाहिन मीत। वासों चिंठ मिछि के करह बेग परस्पर प्रीव ॥९२॥ परदेसी की बुद्धि अरु दस्तुन की करि आस। पर-बस है कब लौं कहा रहिही तुम है दास ॥९३॥ काम खिताब किताब सौं अब नहिं सरिहै मीत । वासों उठह सिवान अन स्राँडि सक्छ भय मीव ॥९४॥ निज मावा, निज घरम, निज मान करम ब्यौहार । सबै बढ़ावह बेगि सिछि कहत पुकार पुकार ॥९५॥ छखहु डिदत पूर्व भयो भारत-भातु प्रकास। उठह खिळावह हिय-कमळ करह तिमिर दुख नास ॥९६॥ करह बिलम्ब न भात अब उठह मिटावह सूछ। निज भाषा उन्नति करह प्रथम जो सब को मूछ ॥९७॥ छहह आर्ज्य भ्राता सबै विद्या बढ बुधि झान । मेटि परस्पर द्रोह मिछि होह सबै गुन-बान ॥९८॥



# अपवर्गदाष्टक#

(सं० १९३४)

परम्रह्म परमेश्वर परमावमा परात्पर ।
परम पुरुष पद्पूच्य पविव-गावन पद्मावर ॥
परमानन्द प्रसन्नवद्दन प्रमु पद्म-विकोचन ।
पद्मनाम पुण्डरीकास्च प्रनवारित-मोचन ॥
पुरुषोत्तम प्यारे माखिए संक वजै 'हरिचंद' जिमि ।
वुम नाम पवर्गी पाइ प्रियं अपवर्गीगवि देव किमि ॥ १॥

फनपित फनपित फूँकि बाँसुरी मृत्य प्रकासन । फनिपित-नाथ फनीश्च-शयन फिन वैरि कृतासन ॥ फैडी फिरि फिरि चन्द्रफेन सी वदन-कांतिवर । फडर्सक्प फिष रही फूड-माडा गड सुंदर ॥ पुरुषोत्तम प्यारे माखिए संक तजै 'हरिचंद' किसि । तुम नाम पवर्गी पाइ प्रिय अपवर्गी गति देत किसि ॥ २ ॥

त्रजपति वृन्दावत-विद्वार-रत विरह-नसावत । विष्णु त्रहा चरदेश वरहवर सीस सहावत ॥

क कवि-वचन सुधा ( शनिवार अ॰ जोष्ठ कृष्ण ६ संवत् १९३७ ) में प्रकाशित ।

वनमाछी बछरामानुज विधु विधि-बंदित वर । विबुधाराधित विधुमुख बुधनत विदित बेतुधर ॥ पुरुपोत्तम प्यारे माखिए संक तजै 'हरिचंद' जिमि । तुम नाम पवर्गी पाइ प्रिय अपवर्गी गति देत किमि ॥ ३ ॥

भवकर भवहर भविषय महाप्रज भहावर ।
सिक्तवस्य भगवान भक्तवत्सळ भुव-भरहर ।।
भव्य भावनागम्य भामिनीमाव विभावित ।
भाव गतासृतचन्द्र भागवतमय-विद्रावित ।।
पुरुषोत्तमण्यारे माखिए संक तजै 'हरिचंद' जिमि ।
तुम नाम पवर्गी पाह प्रिय अपवर्गी गति देव किमि ॥ ४ ॥

साधव मनमथमनसथ मधुर मुकुन्द मनोहर ।
मधुमरदन मुरमथन मानिनी-मान-मंदकर ॥
मरकतमनि-तन मोहन मंजुळ नर मुरळीकर ।
साथे मत्त मथूर मुकुट माळती-माळ गर ॥
पुरुषोत्तम प्यारे माखिए संक तजै 'हरिचंद' जिमि ।
तुम नाम प्वर्गी पाइ प्रिय अपवर्गी गति देत किमि ॥ ५ ॥

र्षृदा बृंदाबनी बिदित बृखमानु-दुकारी ।
परा परेशा प्रिया पूजिता भव-भयहारी ॥
अजाबीश्वरी भामा मोहन-प्रानिपयारी ।
अजाबिहारिनी फळदायिनि बरसाने-वारी ॥
पुरुषोत्तम प्यारे भाखिए संक तजै 'हरिचंद' जिमि ।
तुम नाम पवर्गी पाइ प्रिय सपदर्गी गति देत किमि ॥ ६ ॥

विष्णुस्वासि पथ प्रथित बिल्वमंगळ मतमण्डन । सिथ्यावाद-बिनासकरन मायामत - खण्डन ॥

#### अपन्यंशहरू

भारद्वाज सुनोत्र विप्रवर वेद बार्मन । भक्तपूज्य भुवि भक्ति-प्रचारक भाष्यरचन-पन ॥ पुरुषोत्तमप्यारे भाष्यए संक तर्ज 'हरिषंद' जिमि । तुम नाम पवर्गी पाड प्रिय अपवर्गी गति देन किमि ॥ ७॥

त्रज्ञयत्लभ वन्त्रभ वन्त्रभ वन्त्रभ-त्रन्यभवाः । पद्माविष्यति चालक्राण पितु भुविग्यवंसधरः ॥ सथन भागवन समुद्द भामिनी भाग्न विभानिन । प्रगट पुष्टिपथकरन प्रथित पनिनादिक पाविन ॥ विद्वल प्रसुष्यारे भाग्निण संग्रन ते 'हरिचंद' जिनि । तुम नाम पवर्गीपाट प्रिय व्यवकार्ग गति देन किमि ॥ ८ ॥



# मनोग्रुकुल-माला

अर्थात्

राजराजेश्वरी आर्थ्येश्वरी मारताधीश्वरी श्री १०८ विजयिनी देवी के चरण-तामरस में हरिश्चंद्र द्वारा समर्थित वाक्य-पुष्पोद्दार ।

(सं० १९३४)

अथ इंगर्लेडी-पारसीक-वर्ण-चित्रिता राजराजेन्द्यरी आधीः ।

प्रवहु Eस अटिस बळ हरहु प्रजन की Pर !
सरU जमुना गंग में जब छों थिर जग नीर !! १ !!

J Kबळ तुन दास हैं नासहु तिनकी R !
बढै सं पे तेज नित Tको अचळ लिळार !! २ !!
भारत के Aकत्र सब Vर सदा बळ Pन !

Bसहु बिस्वा ते रहें तुभरे नितिह अधीन !! ३ !!
८० ५० सबै ८० बिना कर्र !
गलै ० निर्दे सञ्ज को तुन सनमुख गुन-धाम !! ४ !!
अर् कीरित छई रहै अर् हराज !
५र ५र वरनत सबै ८ किन वार्ते आज !! ६ !!
था थर किर राज - गन अपने अपने ठौर !
तासों तुम ० हिं मई महरानी जग और !! ६ !!%

# अय अङ्कुमयी

#### राजराजेगरी-स्तुति

करि वि ४ देख्यो बहुत जग बितु २स न१।
तुम बितु हे विक्टोरिये नित ९०० पय टेक ॥१॥
ह ३ तुम पर सैन तै ८० कहत करि १०० ह।
पै विन७ प्रताप-बळ सञ्ज मरोरे मींह ॥२॥
सो १३ ते छोग सब बिळ१७ त सचैन।
छ ११ ती जागती पै सब ६ न दिन-रैन ॥३॥
छक्षि तुव मुझ २६ सि सबै के १६ त अनंद।
निहने २७ की तुम में परम अनंद॥४॥
जिमि ५२ के पद तरें १४ छोक छसात।
विमि मुवतुष अधिकार मोहिं विस्वे २० जनात॥५॥
६१ खळ नहि राज मैं २५ बन की बाय।
तासों गायो मुजस तुव कवि ६ पद हरसाय॥६॥

सरपू वसुना गंग मैं बब छैं थिर कम धीर ॥
ले केवछ सुन दास हैं नासहु तिमकी जार।
बदै सवाई तेज नित दीको अवछ छिछार ॥
सारत के एकत्र सब बीर सदा बछ-पीन ।
बीसहु विस्वा ते रहै सुमरे निश्चहि अधीन ॥
थेरे से हेरे सबै लेरे बिना कछाम ।
गठै वाछ नहिं सन्नु की सुन सन्मुख गुन्थाम ॥
धमीमई कीरति छई रहै अजी महराज ।
वेर वेर बरनत सबै ये कवि पार्ते आज ॥
धापे थिर करि राज-गन अपने अपने डीर।
तासों सुम सी नहिं मई महरानी जग और ॥

## भारतेन्द्र-ग्रम्थावळी

किये १०००००००००० चळ १०००००००००००००० के तनिकाई मींह मरोर ।
४० की नाई अरिन की सैन सैन ळिख तोर ॥७॥
तुव पद १००००००००००००००० प्रताप को
करत सुकवि पि १०००००० ।
करत १०००००० चहु १००००० करि
होत तक छाति थोर ॥८॥
तुम ३१ व में बड़ी तातें बिरच्यो छन्द ।
तुव जस परिमळ ॥। छहि अंक-चित्र हरिचंद ॥९॥४

कि करि विचार देख्यी बहुत जग विनु दोस न एक । तम बिन है विक्टोरिये नित नव सौ पथ टेक ॥ इती न तम पर सैन के असी कहत करि सौह । पै विनसात प्रवाप-ग्र सन्न मरोरे भींह ।। सोते रहते लोग सब विलसत रहत सचैन। अग्या रहती जागती पै सब छन दिन रैन ॥ छि तुव भूख छिब ससि सबै कैसो रहत अनंद । निहची सचा ईस की सम मैं परस अमंद ॥ जिसि बावन के पद तरें चौदह डोक डजात । तिम अव तव अधिकार मोहिं विस्वे बीस जनात ॥ इक सठ शक नहिं राग में पची सबन की बाय। सासों गायो सुजस सुब कवि घट-पद हरसाय ॥ किये खरव बढ अरब के तनिकहिं भींड मरोर ! चाकि सकी नहिं नरित की सैन सैन छक्ति तोर ॥ सुव पद पदा प्रसाप को करत सुकवि पिक रोर। करत कोटि बहु छक्ष करि होत तक अपि धोर ॥ श्रम इक ती सब में बढ़ी वाते बिरच्यी छंद । द्भव जस परिमक पौत कहि अंक-चित्र हरिचंद् ॥ भापां सहज

कविता

धन्य धन्य दिन आज को धन धन भारत-भाग । अतिहि बढायो सहज निज दोऊ दिसि अनुराग ॥ १॥ आज मान अति ही उसी भारत भारत देस। की राजेस्वरी सप अनंद विसेस ॥ २॥ प्रथम समीरामाक मई दूजी मई न और। सो पूजी तुम विजयिनी महरानी पनि ठौर ॥३॥ विजय प्रित्र जय विजयपति अजय कव्या भगवात । काहिं विजयिनी विजय नित दिन दिन सह कल्यान ॥ ४ ॥ नारी द्वर्गी रूप सब † राजा कृष्ण समान ‡। राकि शकिमत तम दोक थांसों अतिहि प्रधान ॥ ५॥ भीर देश के तूप सबै कहवाबत सहराज । सो मेटी जिय सत्य द्वम है के राजविराज ॥ ६॥ होड मारताधीस्वरी आरज-स्वामिन आहा। तुम है + भारत जाति कह मिल्यो घन यह राज !! ७ !! रंग-चित्र

पण पुराण में भारत को जीतनेवाडी धामीरामा नामक देवी का दिवायदसमी के दिन सभी हुझ में पूजन का विधान है, जिसको इतिहास में Queen Semiremis कहते हैं।

<sup>ो</sup> खिया समस्ताः सक्का बगस्य-दुर्गा पाठ । प्रे नरामां च बराधिपः—ग्री गीता ।

<sup>+</sup> दिंगू और अंगरेज ।

<sup>× (</sup>पीरे) द्वति करि वैरि सद (कारे) ग्रुक मसि काव। (दरे) पीर सव (धी छ) क्षित (काछ) हि इत परनाय।।

# श्री राज-राजेश्वरी-स्तुति

## संस्कृत छंद में

श्रीमत्सर्वगुणाम्ब्रधेर्जनमनो वाणी विद्राकृते-र्नित्यानंद्यनस्य पूर्णे करुणाऽऽसारैर्जनान् सिचतः। श्रीपरमेश्वरस्य जनतासाग्यैरवाप्रोटया-शक्तिः साम्राज्यैकनिकेतर्न विजयिनी देवी वरी यूच्यते ॥ १॥ नानाद्वीप - निवासिनो न्यप्तयः स्वैरुत्तमाङ्गेनी-रादेशास्त्ररमालिकां यद्धदितां मालामिवाविभ्रति। यकीर्तिः शरदिदुसुन्द्ररुचिर्व्याप्रोति कुतनां महीं। सेयं सर्वे जनातिगस्वविभवा कासां गिरां गोचरां ॥ २ ॥ एषा यद्यपि सार्वभौमपदवीं प्राप्ता प्रतापैनिजै-र्वेरित्रातमहीघराशनिसमैर्मूपाळनेकत्रतैः। षार्यावर्त जमर्त्य भाग्य निवहैर्भुयोऽधुनोदित्वरै स्वीकृत्या जनयन्मुद् मनसिनः साऽऽर्येश्वरीति प्रथाम् ॥ ३ ॥ कर्णोकर्णिकया गते श्रुतिपशं वार्ताऽमृतेऽस्मिन्वयं विन्दामी यममन्द्रमात्तपुळका आनंद्धुं . अप्राप्यातितनौ तनाववसर्<sup>र</sup> तेनेव संचोदिताः श्रीमत्याः परमेश्वरार्श्विरतरं संप्रार्थयामः शिवम् ॥ ४॥ दीनानाथ जनावनोद्यतमना मानादिनानाविध-श्रीमत्सर्वगुणावनिर्नयघना संमोत्यित्री बुधान्। जीयादुञ्चल कीर्तिरार्तिशमिनी मूर्तिः परस्ये शिदुः पुत्रेरात्मसमैः समं विजयिनी देवी सहस्रं समाः॥ ५॥

#### गजल

(सन् १८७६)

## भाइये तारीख

# [ विक्टोरिया शाहेशाहान हिन्दोस्तान ]

इसको शाहनशही हर बार मुवारक होने । कैसरे हिंद का दरवार मुवारक होने ।। बाद मुद्दत के हैं देहळी के फिरे दिन या रव । सस्त ताउस तिलाकार मुवारक होने ॥ बाग्वाँ फूळों से आवाद रहे सहने चमन । मुळवुळो गुळशने वे-खार मुवारक होने ॥ एक इस्तुह में हैं शेलो विरहमन होनों । सिजदः इनको उन्हें जुझार मुवारक होने ॥ मुजदऐ दिल कि फिर आई है गुलिस्तॉ में वहार ॥ मैकशो खानये खुम्मार मुवारक होने ॥ होस्तों के लिए शादी हो सदू को ग्रम हो । खार उनको इन्हें गुल्जार मुवारक होने ॥ जमकाों ने तेरे वस कर दिए लव वंद 'रसा'। यह मुवारक तेरी गुफ्तार मुवारक होने ॥

# वेणु-गीति

(सं०१९३४)

( भी चंद्रावळी सुस-चकोरी विजयते )

वोद्या

जै जै श्री धनश्याम वपु जै श्री राधा बाम ।
जै जै सव त्रज - मुंद्री जै बुंदाबन धाम ।।१॥
मायाबाद - मर्तग-मद हरत गरिज हरि नाम ।
जयित कोऊ सो केसरी, बुंदाबन वन धाम ॥२॥
गोपीनाथ अनाय-गति जग-गुरु विद्वुळनाथ ।
जयित जुगळ बळ्ठम-तमुज गावत श्रुति गुनगाथ ॥३॥
श्री बुंदाबन नित्य हरि गोचारन जब जाहिं ।
विरह-त्रेळि तवही बढ़े गोपी-जन जर माहिं ॥४॥
तब हरि-चरित अनेक बिधि गाविह तनमय होइ ।
करिह भाव जर के प्रगट जे राखे बहु गोइ ॥५॥
जो गाविह त्रज भक्त सव मधुरे सुर सुम छंद ।
रसना पावन करन कों गावत सोइ 'हरिचंद ॥६॥

राग सोरठ विताख

सस्ती फळ नैन घरे को एह ।
ळिखिबो श्री जनराज-कुँबर को गौर सॉबरी देह ॥
सस्त्रन संग वन तें बनि आवत करत बेतु को नाद ।
धन्य सोई या रस को जानै पान कियो है स्वाद ॥

वह चितवनि अनुराग मरी सी फेरनि चारहूँ ओर । 'हरीचंद' सुमिरत ही ताके बाढ़त, मैन-मरोर ॥ १ ॥

सकी छिख दोर भाइन को रूप।

गोप-सका-मंडळ-मिंब राजत मनु है नट के मूप॥
नवदळ मोरपच्छ कमळन की माळ बनी समिराम।
ता पै सोहत सुरँग वपरना वेष विचित्र छळाम॥
नटवर रंगमूमि में सोमित कबहुँ उठत हैं गाय।
'हरीचंव' ऐसी छवि छवि के बार बार विक जाय॥ २॥

राग देस होरी का ताळ

बंसी कौन सुकृत कियौ ।
गोपिकन को मारा याने आपुद्दी छै पियौ ।।
करत अमृत-पान आपुन औरहू को देत ।
बचत रस सो पिक्त हिदिनी हुए छवा समेत ।।
प्रगट हिदिनी कटान एन अन्य मञ्जूत न्यार ।
होत बाहि रोमांच वा को बहत ऑस्-बार ॥
बेन-पुत्र सुपुत्र छखिकै करत दोव आनंत ।
आपु हरी न होत अचरज यह बड़ो 'हरिषंद' ॥ ३॥।

राग महार भादा चीताका

बही जग कीरित बूंताबन की।
श्री जमुदानंदन की जापें छाप भई बरतन की।
बेतु-बुनि मुनि जहाँ नाचत मत्त होह मगूर।
सिखर ये गिरिराज के सब संग कों करि दूर॥
सबै मोहत वेब नर मुनि नदी खग सग आन।
वा समै यह मोर नाचत मुनत बंसी - तान॥

पच्छ यातें घरत सिर पें झ्याम नटवर-राज। कहत इसि 'हरिचंद' गोपी बैठि अपुन समाज॥ ४॥

#### विद्याग तिताला

यन्य ये मृद् हरिन की नार ।
पाइ विचित्र वेप नेंद्नंद्न नीके छेहिं निहारि ॥
सोहित होइ सुनहिं वंसी-धुनि क्यामहरिन लैसंग ।
प्रनय समेत करहिं अवछोकन बाद्व अंग अनंग ॥
जानि देवता वन को सानहुँ पूजहिं आदर देहिं ।
'हरीचंद' धनि धनि ये हरिनी जन्म सुफळ करि छेहिं ॥ ५ ॥

#### राग सोरट विवाला

विमानन देव-वधू रहीं मूळि।
विनेताजन मन नैन महोत्सव फुष्ण-रूप छित्त फूछि।।
सुनिकै अति विचित्र गीतन कों बंसी की धुनि घोर।
यिकत होत सब अंग अंग मैं बाढ़त मैन मरोर॥
खुछि खुछि परत फूछ की कबरी नीबी की सुधि नाहिं।
'हरीचंब' कोड चछन न पावत या नम-पथ के माहिं॥ ६॥

#### देस तिताला

लखो सिस इन गौवन को हाल ।

ऐसी इसा पसुन की है जहूँ इस तो हैं अज-वाल !

फुप्पचंद्र के मुख सों निकसै जो बंसी की तान ।
तो असूत कों पान करिंह ये ऊँचे किर किर कान ॥

वक्षरा थन मुख लाइ रहे निहें पीवत निहं दून खात ।

थन तें पय की धार बहुत है नैनन ते जल जात ॥

इक टक लखत गोविंदचंद कों पलक परत निहं नैन ।

'हरीचंद' जहाँ पस की यह गति सबलन कों कित चैन ॥ ७ ॥

सोरद महार विशास

चन्य वे मुनि इंदावन-वासी । वृरसन हेतु विहंगम है रहे मूरति मझर क्यासी ॥ नव कोमछ वछ पहन तुम पै मिछि बैठत हैं आई । नैन्दन मूँदि त्यागि कोछहल सुनहिं बेतु-सुनि माई ॥ प्रामनाब के मुख की बानी करहिं कमुद्ध-रस-पान । 'हरीचंत्' हम कों सोच दुर्छम यह विवि की गरि जान ॥८॥

#### सोरढ विवास

अहो सक्षि जमुन्त की गति ऐसी । सुनत मुक्कंद-गीत मधु अवनत विहयत है गई कैसी ॥ मॅबर पड़त सोइ काम-नेर-सों, बकित होत गति मूली । तहिन वास कंक़रित देखिलय सोइ रोमाविक फूली ॥ लुंबन हित वासत ब्यहरन सों कर तै कमल जनेक ! मानहीं पूजन-हेत चरन कों यह इक कियो विवेक ॥ चरन-कमल के सहस जानि तीहै निसि-दिन दर में रासे । 'हरीनंद' वह जल की वह गति अवस्त न क्षे कहा आसे ॥९॥

#### विद्याग बाजा चौताका

वाईं वाई राम-कृष्ण चिक वाही।

पहें वाई जारप वानि देव सब दौरि कराईं तन हांही॥
सेवाई संग गोप के वालक वराईं गढ सुख पाई!

विन के मध्य वने दोन राजत सुरली सपुर कवाई॥
प्रेम सगम है सुरंग पूळ सब गान बाह करताईं।
करिन मूमि कोसल पह लिख के सल पांक्ड़े विद्वावें॥
बूर देस सो बाह देवता रूप-सुषा वित पीर्थे।
﴿हर देस सो बाह देवता रूप-सुषा वित पीर्थे।

## भारतेन्द्र-प्रन्थावछी

# कान्हरा आढ़ां चौताका

अहो सखी धनि भीछन की नारि ।

हिरि-पद-पंकज को श्री कुंकुम छेहिं कुचन पै धारि ॥

तन-सिंगार जो जज-जुवितन को प्रान-पिया पद छायौ ।

सो वन-गवन समे जज तन के पातन में छपटायौ ॥

हिरि-पद-तछ की आभा सों सो अठन है रहाौ मोहै ।

यक्तन को अनुराग मन्हुँ यह चरनन छाग्यौ सोहै ॥

ताहि देखि मई विकछ काम-यस कर सों छेहिं छठाई ।

तिज मुख मैं दोच कुच मैं छावहिं मनसिज-ताप नसाई ॥

जगबंदन नेंद्नंदन के पग-चंदन मीछिन पार्वै ।

'हरीचंद' हम कों सोड दुर्छम एकहि जात कहावैं ॥ ११॥

राग सारंग वा विद्याग ताळ वर्चरी

हिरिन्दास-वर्ण्य गिरिराज धन धन्य

सित राम घनस्याम करें केळि जारें।
चरन के स्पर्श सों पुळिक रोमांच मयौ

सोई सब इक्ष अरु छता तार्पे॥

झरत करना सोई प्रेम-अँसुवा बहुत

नवत तरु-डार मनुहार करहीं।
परम कोमछ भयो है यंगवीन (१) सम

जानि जार्पे कृष्ण-चरन बरहीं॥
करत आदर सहित सबन की पहुनई

संग के गोप गो-चच्छ छेहीं।
पत्र फळ मझुर मझु सबच्छ जळ हन छाँह

आदि सब वस्त गिरिराज देहीं॥

करिं बहु के छि हरि खेळ खेळिं संग ग्वाळगत परम आनंद पार्वे । देखि 'हरीचंद' छिष ग्रुदित विथकित चिकत प्रेम मरि कृष्ण के गुनहिं गार्वे ॥१२॥

#### सोरठ विवादा

ससी यह अति अचरज की जात ।

गोप ससा अक गोधन लें जब राम कृष्ण बन जात ।।

बेजु बजावत मंघुरे सुर सों सुनि के ता धुनि कान ।

मूळि जात जग मैं सब की गति सुनत अपूर्य तान ।।

बृक्षन कीं रोंमाच होत है यह अचरज अति जान ।

याबर होइ जात हैं जंगम जंगम थावर मान ।।

गोवंघन कंघन पै घारे फेंटा सुकि रहा। माथ ।

मस संग-जुत है बन-माठा फूळ-छरी पुनि हाथ ।।

बेजु बजावत गीतन गावत आवत बाळक संग ।

'हरीचंद' ऐसो छवि निरखत बादत अंग अनंग ॥१३॥।

## दौहा

कुष्णचंद्र के बिरह में बैठि सबै ज्ञज-बाछ।
पहि बिघ बहु बार्वें करत सन सुधि बिगत बिहाछ।। १॥
जव कों प्यारे पीय को दरस होत नहिं नैन।
इक छन सौ जुग कों कटत परत नहीं जिय चैन॥ २॥
साँक समै हरि आह के पुरक्त सब की आस।
गावत तिनको बिमळ जस 'हरीचंद' हरि-दास ॥ ३॥



# श्री नाथ-स्तुति (सं० १९३४) इपी

जय जय नंदानंद-करन वृपमानु - मान्यतर । जयति यशोदा-पुअन कीर्त्तिदा कीर्त्तिदानकर ॥ जय श्री राधा-प्राण-नाथ प्रणतारति-मंजन । जय वृंदावन-चन्द्र चन्द्रवदनी—मनरंजन ॥ जय गोपति गोपति गोपपति गोपीपति गोक्क्ष्ट-शरण । जय कष्ट-हरण करनाभरण जय श्री गोक्क्ष्तं-घरण ॥ १ ॥

जय जय थकी-विनाहान अघ-यक-वदन-विवारण ।
जय बृंदाबन-सोम व्योम-तमतोम-निवारण ॥
जयित भक्त-अवलम्ब प्रलम्ब प्रलम्ब-विनासन ।
जयकालिय-फन प्रति अति द्रुत गति चृत्य प्रकाहान ॥
श्रीदाम-सन्ता घनक्याम-वपु बाम-काम-पूरन-करण ।
जय ब्रह्मधाम अभिराम रामानुज श्रीगिरिवर-घरण ॥ २ ॥

जयित बस्लमी-ब्रह्म बहुम बहुम-ब्रह्म । जय पल्लबहुति कघर मह बरिजत कटाझ प्रम ॥ छर-कृत मही माल जयित ज्ञज पही - मूपन । जजतरु-बल्ली-कुंज-रिचत हल्लीश सुदित मन ॥ जय दुष्ट-काल बनमाल गर मक्तपाल गजबाल-वय । कृत ताल तृत्य बताल गति गोप-पाल नॅदलाल जय ॥ ३॥

#### श्री बाय खुति

लय धृतवरहापीड़ कुवल्यापीड़ पीड़कर । चूर करन चान्र मुष्टिवल मुष्टि-द्रपेवर ॥ जयि कंस विष्वंस-करन विषु-वंस-अंसवर । परम हंस प्रिय अति प्रशंस अवर्तस लसित वर ॥ जय अनिर्वाच्य निर्वाणप्रद निर्व अवाच्यहु प्राच्यतर । हुर्वारार्डुदकर्नुरहलन श्रुति-निर्वादित श्रद्धा-वर ॥ ४॥

जयित पार्वती-पूच्यपूच्य पतिपर्व दश्त ग्रुख !
पांडवगुर्वोत्रातीर्वापित सर्वरीश मुख !!
इतसुपर्व्य वृषपर्वादिकवर्षरद्वी द्वत !
जय अथर्वेतुत गान्ववीयुत गान्धर्व - स्तुत !!
दुर्वासामाषित सर्वपति अर्व सर्व जन - दश्ररण !
जय शक्रगर्वेक्टत सर्व पर्वत पूजित पर्वत्वरण !! ५ !!

जय नर्तनिशिष जय ज्ञानत्तै-तृपति-तनया-पति ।

- तृनावर्त्तहर कृपावर्त्त जय जयित आर्तगति ॥

कार्तस्वर-भूषण-भूषित जय कार्तिक पृत्र्य पृत्र्य - तर ॥

काय वहीवराजित सीसवर गहुंदीनजन-उद्धरण ।

- जय अर्ह सहनिधिदुस्तदरण जय श्रीगोवर्द्धनवरण ॥ ६ ॥

#### दोहा

यह खट झुंदर खटपदी सुमिरि पिया नॅंद्नन्द् । हरिपद-पंकज-खटपदी विरची श्री 'हरिचंद' ।।

. 7



# मूक प्रश्न (सं० १९३४)

#### छप्पय

जीव एक, हैं मृतक, घनस्पति तीजो जानो।
धातु चतुर्थी, गृन्य पाँच, जल छठयों मानो॥
रस सातों, धाठवों पारिथन, नवों वसन किह।
दस मुद्रा, मणि ग्यारह, बारहमो मिश्रित लहि॥
सौपघ तेरह, कृत्रिम चतुरदस, पन्द्रह लेखन सकल।
'हरिचंद' जोड़ि गोहान को कहह प्रश्न-फल अति विमल॥

क्ष इस छप्पय में पन्द्रह वस्तु हैं, यथा—जीव, सतक, वन-स्पति, घातु, शून्य, जळ, रस, पार्थिव, वस्त्र, द्रच्य, मणि, मिशित, भौपघ, कृत्रिम और छेख। इन्हीं पन्द्रहों में सारे संसार की वस्तु आ गई। जीव में जीते हुए प्राणी मात्र, मृतक में चमदा, मांस, लोम, केश, पंख, मळ, माळा, इत्यादि सो कुळ जीव से अळग वस्तु हो। वनस्पति में पत्ता, छाळ, छकड़ी, फळ, फूळ, गोंद, अञ्च इत्यादि। घातु में वनाई हुई घातु की चीजों और विना बनी घातु। शून्य कुळ नहीं। जळ में पानी से छेकर कृष्य पदार्थ मात्र। रस में घी, गुढ़, नमक और भोज्य वस्तु मात्र, पार्थिव में पत्थर, खाक, कंकड़, चूना इत्यादि। वक्ष में डोरा, हई, रेशम, इत्यादि।

## सारतेन्द्र-प्रान्यावळी

दोहा

जीव, वनस्पति, शून्य, रस, वक्षीषि, मिन छेख ।
एक कुष्ण को ध्यान घरि, प्रश चित्त सों देख ॥
स्वक, वनस्पति, छेख, जल, कृत्रिम, रस, मिन, इन्य ।
जुगल चरन सिर नाइ कै, भाषु प्रश्न फल भन्य ॥
धातु, शून्य, जल, छेख, रस, कृत्रिम, औपव, मिस्र ।
चतुर्व्यूह माघो सुमिरि, कह फल स्वच्छ अमिस ॥
मिस्नीषघ, कृत्रिम, वसन, इन्य, छेख, मिन मूमि।
अष्ठ ससी सह स्थाम सनि, कहु फल गुरु-पद चूमि ॥

हुक्य में रूपया, पैसा, हुंडी, छोट, गहना इत्यादि । मिश्रित जिसमें एक से विशेष वस्तु मिछी हैं । औषघ से दवा, सूखी गोली और मद्य इत्यादि । इतिम मनुष्य की वनाई वस्तु । छेख में काराज, पुस्तक, कछम इत्यादि । इन वस्तुओं को ध्यान में चढ़ा छेना और इप्यय याद कर छेनी । किसी से कहा कि कोई चीज हाथ में वा जी में छे और फिर उसके सामने कम से होडे पढ़ो ।

पूछो किस किस दोहें में वह वस्तु है जो तुमने छी है। जिन दोहों में बतावे उन दोहों के दूसरे तुक की गिनंती के संकेतों को जोड़ डाओ जो फल हो वह छ्प्पय के उसी अंक में देखों। जैसा किसी ने रस लिया है तो पिहला दूसरा और तीसरा दोहा वतावेगा उसके अंक एक जुगल चतुर अर्थात् एक दो और चार गिन के सात हुए तो छ्प्पय में सातवी वस्तु रस है देख लो और गणित विद्या के प्रमाव से सचा और सिद्ध मुक प्रमा वतला हो।

[ यह मूक प्रश्न सुघा, ३० सप्रैल सन् १८७७ ई० सें अकाशित हुमा या 1]



# अपर्वग-पंचक

(सं० १९३४)

परम पुरप परमेश्वर पट्मापित परमाघर ।
पुरुपोत्तम प्रमु प्रनतपाछ प्रिय पूच्य प्रात्पर ॥
पद्म नयन अरु पद्मनाथ पाछक पांडव - पित ।
पूर्ण पूतना-वातक प्रेमी प्रेम प्रीति गति ॥
प्यारेयह मुख सों माखिए संक तजै 'हरिचंद' जिमि ।
तुम नाम पवर्गी पाइ के अपवर्गी गति हेत किमि ॥ १॥

पाछस्वरूप फनपति - फनप्रतिनिर्त्तन फछदाई ! वासुदेव विसु विष्णु विद्वन जनपति वळ - आई !! भरताप्रन सुवभार-हरण भवप्रिय भव-भय - हर ! मनमोहन सुरमञ्जसद्दन माबर सुरळीघर !! माधव सुकुन्द सोई भाखिए संक तनै 'हरिचंद' निमि ! तुम नाम पवर्गी पाइ कै सपवर्गी गति देत किमि !! २ !!

त्रिया परा परमानंदा पुरुषोत्तम - प्यारी । फळदायिनि जजसुखकारिनि दृपमातु-दुळारी ॥ वरसानेवारी दृत्वा वृन्वावन-स्वामिनि । भक्त-जननि भयहरिन मनहरिन भोरी भामिनि ॥

#### अपवर्ग-पंचक

माचव-मुखदाहिन माखिए संकत्जै 'हिर्चिव' जिमि । तुम नाम पवर्गी पाइ कै अपवर्गी गति देत किमि ॥ ३॥

बस्तम बस्तम बस्तम पण्डित संगत मण्डत । मध्यवाक् कर साध्यकार साथा-मत-सण्डन !! सारद्वान सुगोत्र सहकुळ-मनि नेदोदर । सिण्या मत-तमतोस-दिवाकर पुष्टि-प्रगट - कर ॥ बस्तम बस्तम पर्गी पाइ के सप्तमीं गति देत किमि ॥ ४॥

बस्डमनंदन मकि-मार्ग-प्रगटन छुप-नोघक । मानामगरसपुष्ट निष्णु-स्वामी पय-शोषक ।। नैष्णवनन मन-इरत अक्तकुळ-कमळ - प्रकासक । निड्रम् मंडन - करन वितण्डावाद- विनासक ।। विट्ठळ-विट्ठळ-सोड्र मासिए संक तर्ने 'इरिचंद' जिमि । तुम नाम प्रवर्गी पाइ के प्रमुखपवर्गी गति देत किमि ।। ५ ॥

वोदा यह पनर्गे हरि नाम - जुत पंचक वर अपनर्ग । पदत सुनत 'हरिचंद' जो ठहत तौन सुख स्वर्गे ॥





# पुरुपोत्तम-पंचक (सं० १९३४)

सखी पुरुपोत्तम मेरे प्यारे । प्राननाथ मेरे मन धन जीवन जसुदानंद-दुळारे ॥ जानत श्रीति -रीति सब मातिन मेह निवाहन-हारे । 'हरीचंद' इनके पद-नख पें जगत-जाळ सब बारे ॥१॥

सस्ती पुरुपोत्तम मेरे नाथ । मोर मुकुट सिर कटि पीतांवर सुंदर मुरु हाथ ॥ गळ वनमाळ गोप गोपीगन गऊ वच्छ छिये साथ । 'हरीचंद' पिय करुना-सागर निज-जन-करन सनाथ ॥२॥

पुरुपोत्तम प्रमु मेरे स्वामी । पतित-उधारन करना-कारन तारन खग-पति-गामी ॥ पंकज-छोचन मब-दव-मोचन जन-रोचन अभिरामी । 'हरीचंद' संतन के सरवस वखसहु चरन-गुडामी ॥३॥

पुरुषोत्तम प्रमु मेरे सरवस । सब गुन-निधि करना-वरुनालय जानत सकल प्रेम-रस ॥ श्रीति-रीति पहिचानत मानत याते रहत भगत-वस । 'हरीचंद' मेरे प्रान-जीवन-धन मोझौ मंनहि तनिक हुँस ॥॥॥

पुरुषोत्तम विन मोहिं नहिं कोई। मात-पिता-परिवार-बंधु-धन मम हिर-राधा दोई॥ इन बितु जगत और जो कीनो आयुस नाहक खोई। 'हरीचंद' इन चरन सरन रहु मन वितु साधन होई॥५॥

# भारत-वीरत्व# (सं० १९३५)

अहो आज का धुनि परत मारत मूमि मँहार । चहुँ ओर तें घोर धुनि कहा होत चहु वार ।।१।। इटिश धुशासित भूमि मैं रन-रस उमने गात । सबै कहत जय साज क्योंयह नहिं जान्यो जात ।।२।।

क वह हरिकांद्र चंद्रिका के सन् १८७८ हैं के अक्कूबर के सक में प्रकाशित हुआ था। इसमें पृष्ठ दस और पंक्तियाँ २५ हैं। इसमें विक्रियनी-विक्रय-वैक्षणी और सारत शिक्षा साविक पद मी सम्मिलित हैं, जो म्यर्थ पुनराहकि के भय से नहीं विष् गए हैं।

यह कविता अफ़्रान युद्ध किहने पर किसी गई यी। प्रथम अफ़्रान युद्ध में दोस्त मुहम्मद काइल का अमीर हुआ था, विस्तका पुत्र शेर अकी उसकी सुद्ध पर अमीर हुआ। इसके दो गाई थे—अज़ीम और अफ़्रज़ल किन्होंने कुछ उपमृत किया था, पर सांत हो गए। सन् १८०८ ई॰ में शेर कछी वे कस के शबद्दा का स्वागत किया, पर अंग्रेज़ी प्रकृषी को काइल तक पहुँचने की काका नहीं दी, विससे हितीय शुद्ध आरंभ हुआ। उसी समय यह भारत-वीरत्व किसकर देशीय वीरों को युद्ध में सम्मिलित होने के किए उत्साह दिकाया गया था। विजय होने पर गंदमक की संधि मई सन् १८७५ई॰ में हुई, पर इसके चार महीने वाद ही अफ़्रगानों ने कैंगरेज प्रकृषि सर कैवालारी को मार साल, जिस पर फिर युद्ध हुआ और शेर अली तया उसके होनों पुत्र वाकृव और अयुद्ध पूर्णत्वा प्रास्त हुए। जफ़्रज़ल का युद्ध अद्वरहमान अमीर हुआ। और तब शांति स्वापित हुई। देशीय सेना का एक किनेड सेनापित मैक्फ़रसन के अधीन था। सं॰

## भारतेन्द्र-प्रन्यावली

चारक

जितन हेतु अफगान चढ़त भारत महरानी !

युनहु न गगनहिं मेदि होत जै जै धुनि-वानी !!३!!

जै जै जै विजयिनी जयित भारत-युखदानी !

जै राजागन-युक्टमनी धन-वळ-गुन-खानी !!४!!

सोई बृटिश अधीश चढ़त अफगान-जुद्ध-हित !
देखहु उमद्यी सैन-समुद उमद्यी सब जित तिता।।।।

पूर्ण कोरस

अरे ताळ दै तै बढ़ाओ बढ़ाओं। सबै घाइ के राग मारू सुगाओ ॥६॥

**आरं**भ

'कहाँ समै राजा कुँजर और अमीर नवाय। कहाँ आज मिलि सैन में हाजिर होहु सिवाय।।।।। धाओ धाओ वेग स्व पकरि पकरि तरवार। छरन हेत निज सञ्ज सों चल्रहु सिखु के पार॥।।।। चिहु तुरंग नव चल्रहु स्व निज पति पान्ने लागि।। "खडुपति सँग चढुगन सरिस नृप सुम्न सोमा पागि"।।९।।। याद करहु निज बीरवा सुमिरहु कुल-मरजाद। रन-कंकन कर वाँधि के लरहु सुमट रन-स्वाद॥१०।। बच्चो दृदिश हंका अवै गहगह गरिज निसान। की थरथर सूमि गिरि नवी नगर असमान॥११॥

शवा

राज-सिंह छूटे सबै करि निज देश एजार। छरन हेत अफगान सों बाए वाबि कतार॥१२॥ पूर्ण कोरस

सन्दर सैना सिविर सजायो ।

मनद्व वीर रस सदन मुहायो ॥

क्रुटत तोप चहुँ दिसि अति जंगी।

रूप घरे मनु अनल फिरंगी ॥१३॥

हा हा कोई ऐसी इते ना दिखाने।

अबै मूमि के जो कड़के मिटावै।।

चलै संग में युद्ध को स्वाद चालै।

अने देस की छाज को जाइ राखे ।।१४।।

कहाँ हाय वे बीर भारी नसाए।

कितै दर्प तें हाय मेरे विछाए॥

रहे बीर जे सूरता पूर भारे।

भए हाय तेई अबै कृर कारे।।१५॥

तब इन ही की जगत बढ़ाई।

रही सबै जग कीरित छाई।-

तित ही अव ऐसी कोच नाहीं।

छरै छिनहुँ जो संगत माहीं ॥१६॥

अगट बीरता देहि दिखाई।

इन महं कावुल लेइ क्रुड़ाई।

रूस - इत्य - पत्री पर वरवस।

**छिलै-छोइ** छेसनि मारत-जस ॥१७॥

भारस

परिकर कटि कसि वठी बतुष पैथरि सर साधौ ! केसरिया बाना सजि कर रत-कंकन बाँबौ ॥१८॥ जासु राज सुख बस्बौ सदा मारत अय त्यागी । जासु बुद्धि नित प्रजा-पुंज-रंजन महेँ पागी ॥१९॥६

जो न प्रजा-तिय दिसि सपनेहूँ चित्त चळावेँ।. जो न प्रजा के धर्मीह हठ करि कवह नसार्वे ॥२०॥ वाँ धि सेत जिन सरत किए दुस्तर नद नारे। रची सङ्क वेथड्क पथिक हित सुख विस्तारे ॥२१॥ माम भाम प्रति प्रबद्ध पाहरू दिए बिठाई। जिन के भय सों चोर चुन्द सब रहे द्वराई ॥२२॥ नृप-कुछ वृत्तक-अथाकुपा करि निज थिर राखी। भूमि कोप को छोभ तब्यौ जिन जगकरि साखी ॥२३॥ करि वारड-कानून अनेकन कुछहि वचायो। विद्या-दान महान नगर प्रति नगर चलायो ॥२४॥ सव ही विधि हित कियो विविध विधि नीति सिखाई। अभय बाँह की खाँह सबहि सुख दियो सीआई ।।२५॥ जिनके राज अनेक भाँति सुख किए सदाहीं। समर्म्भि तिन धों छिपनो कछ उत्तम नाहीं ॥२६॥ जिन जवनन तुम घरम नारि धन तीनहुँ छीनो । तिनहँ के हित आरजगन निज अस तिज दीनो ॥२७॥ मानसिंह बङ्गाल लरे परतापसिंह सँग। रामसिंह आसाम विजय किए जिय उद्घाह रैंग ॥२८॥ छत्रसाळ हाड़ा जुड़्यी वारा हितकारी। मृप भगवान सुदास करी सैना रखवारी ॥२९॥ तो इनके हित क्यों न एठहिं सब बीर वहादुर । पकरि पकरि तरवार छरहिं बनि युद्ध चक्रघुर ॥३०॥

#### शासा '

सुनत चठे सब बीरवर कर महं धारि कृपान । सिन सिन सिहत उमक्क किय पेशावरहि पयान ॥३१॥ चछी सैन मुपाळ की बेगम - प्रेषित भाइ। अछवर सों बहु केंट चढ़ि चछे बीर चित चाह ॥३२॥ सैन सका वन कोष सब अर्पन कियो निजास। वियो बहावळपूर-पति सैन-सहित निज घाम ॥३३॥. बीस सहस्र सिपाइ दिय जम्बूपति सह चाह । सैन सहित रत-हित चडचौ बापहि नामा-नाह ।।३४॥। मण्डी जींद सुकेत पटिकाळा चम्बाघीस। टोंक सेन्धिया बहुरि करपूर्यछा-अवनीस ॥३५॥ जोबपुराधिप अनुज पुनि टॉक चना सह साज । नाहन माळर-कोटला फरिक्कोट के राज ॥३६॥ सानि सानि निजसैन सब निय मैं मरे उद्घाट । **छि है रन-हित चलत में मारत के नर-नाह ।।३७।।** 'डिसकायलं' हिंदुन कहत कहाँ मृद ते लोग। हग मर निरखहिं आज वे राजमिक संनोग ॥३८॥। निरमय पग बागेहि परत गुख तें माखत मार। चळे बीर सब ळरन हित पच्छिम दिसि इक बार 11३९14

## पूर्ण कोरस

ङ्कुटी दोप फहरी चुना गरने गहकि निसान । शुक्-मण्डल खल्मलमयो मारत् सैन पंयान ॥४०॥-





# श्री सीता-वल्लभ स्तोत्र

(सं० १९३६)

वद्वन्दे कनकप्रमं किमिप जानकीधाम । मञ्जसादतस्सार्थवामेति पाम इति नाम ॥ यो धारितः शिरसि आरदनारदादौः । यश्चैक एव भवरोगकृते निदानम् ॥ यो वै रधूत्तमवशीकरसिद्धचूर्णम् । सं जानकीचरणरेणुमहं समरामि ॥ १॥

या ब्रह्मेशैः पूजिता ब्रह्मरूपा प्रेमानन्दा प्रेमभावेकगम्या। रामस्यास्ते याऽपरा गौरमूर्तिः साश्रीसीतास्वामिनी मेऽस्तु नित्यम् ॥ २ ॥

नमोस्तु सीतापद्पल्छवाम्याम् श्रद्धोशमुख्यैरतिसेविताभ्याम् । भक्तेष्ट दाम्याम्भवभंजनाभ्याम् रामप्रियाभ्याम्मजीवनाभ्याम् ॥ ३ ॥ रामप्रिये राममनोऽभिरामे रामासिके प्रितरामकामे ।

<sup>\*</sup> हरिबंद चंद्रिका सं ६ सं • १३ ( जुड़ाई सन् १८७९ ई॰ ) में अकाशित ।

#### श्री सीता-बहुम स्तोत्र

रामप्रदे रामजनाभिवन्धे

रामे रमे त्वां शर्णं प्रपद्ये ॥ ४ ॥
कण्ठे पंकजमालिका मगवतो यष्टिः करे कांचनी
गेहे चित्रपटी कुलेऽधृतमयी क्षेमंकरी देवता ।
श्राच्यायां मणिर्वापिका रितकलाकेलाविषौ पुत्रिका
देहे प्राणसमास्ति या रघुपतेस्तां जानकोसाश्रये ॥ ५ ॥
श्री मद्राममनः कुरंगदमने या हेमदामात्मिका
मंजूपाऽसुमणे रघूत्तममणेश्रेतोऽलिनः पद्मिनी ।
या रामाक्षिचकोरपोषणकरी चानदीकला निर्मला
सा श्रीरामवशीकरी जनकला सीवाऽस्तु मे स्वामिनी ॥६॥
प्रायेण सन्ति बहुदः प्रमदः पुथिव्याम्
ये दण्डनिमहकरा निजसेवकानाम् ।

किचापरावशतकोटिसहाजनानाम्
एकात्वमेव हि यतोऽसि घरासुपुत्री ॥ ७ ॥
स्वस्वास्सपल्यास्सुरनाय स्नो रक्षः पतेस्त्यागकृतस्य मर्तुः ।
लयाऽपराचा स्रमिता क्षनेके क्षमासुते क्षान्यममापि चागः ॥८॥
पन्मातास्ति वसुन्थरा भगवती साक्षात् विदेहः पिता

स्वसू: कोशल्याज जास्व धुरकम्राय्यों दशस्यन्दनः । दासो षायुमुत्तो सुतौ क्षशल्यौ रामानुजा देवरा:— यस्या म्रह्मपति स्तयातिद्यया कि किं न सम्भाव्यते ॥९॥ नातः पर्र किमपि किंचिटपीट मातः

वाच्यं ममास्ति भवती पद्कंजमूछे। एतावदेव विनिवेद्य सुखं श्रवेऽहम् यन्मूढ्धीः शिशुरहं जननी त्वमेव।।१०।। वन्दे भरतपत्नी श्री माण्डवी रतिरूपिणीम्। साहण्यरससम्पूर्णी कारुण्यरसपूरिताम्।।११॥ छश्मणप्रेयसीं श्री मच्छीरष्वजतनृद्भवाम् । वन्देहमृन्मिखां देवीं पतिप्रेमरसोन्मिखाम् ॥१२॥ नृपतिकुश्चवजकन्या धन्या नान्या समास्ति यल्खाके । सा श्रुतिविश्रुतकीर्तिः श्रुतिकीर्तिमेंऽस्तु सुप्रीता ॥१६॥ यस्याः पनिनिधकुद्धाभरणं विदेहो

जामातरः श्रुतिशिरः प्रतिपाद्य रूपाः । भाग्यस्य या करपदादिविशिष्टमृर्तिः

् तां श्री जगञ्जनिजनि प्रणमेसनेत्राम् ॥१४॥ जामावृत्ये गर्व यस्य साक्षावृत्रहा परात्परम्। तं वंदे ज्ञाननिख्यं विदेहं जनकं परम् ॥१५॥ विक्वासित्रं शतानन्दं सेथिछं च कुशच्चलम्। भौमं लक्ष्मीनिधि चापि बंदे प्रीत्या पुनः पुनः ॥१६॥ विदेहस्यान् नरांश्चापि वाछान् नारीः गुणोव्बछाः। वंदे सर्ज्ञान पश्जीवान् भूमि च तृणावीमधः ॥१७॥ सर्व्ये द्दन्तां कृपया महां श्रीजानकीपदम्। भक्तिदानम्प्रकुर्वेन्त् यतस्ते स्वामिनीप्रियाः ॥१८॥ आह्रादिनीं चारुघीळामविशीळां सुशीलकाम् । हेमां बन्दे सदा अच्या सखीः सेवाविधौ हरेः ॥१९॥ शांवा समद्रा संवोषा शोमना शुभदा घरा। चार्वगी छोचना खेमा सुवात्री चापि सुस्मिता ॥२०॥ सत्यवती श्रीरा हमांगिनी तथा। चेमदात्री इन्दे एता अपि श्रीमव्जानक्याः त्रियकारिणीः ॥२१॥ वयस्यां माधर्वी विद्यां वागीशां च हरित्रियां। मनोजबां सुविद्यां च नित्यां नित्यं नमान्यहम् ॥२२॥ कमङा विमङाचाश्र नचस्त्रख्यात्मिकास्त याः। -तमोनमः सदा ताभ्यः सर्वास्ताः कृपयान्त माम् ॥२३॥

#### सीता-बहुभ-स्तोत्र

परीता स्वगुणैरेवमधीतावेदवादिभिः ।
कान्त्यास्भीता गुणातीता पीतांशुक्षविकासिनी ॥२४॥
श्रुतिगीतादिमिर्गीता शीतांशुक्तरणोव्वका ।
नित्यमस्तु मनोनीता सीता प्रीता ममोपरि ॥२५॥
श्राशकीता वशं नीता मायया दुःबदायया ।
मवमीता वयं सीतापद्पस्क्रवमाश्रिताः ॥२६॥
खादन् पिवन् स्वापन् गच्छन् श्र्वसन्स्तिष्ठन् यदा तदा ।
यत्र तत्र सुखे दुःखे सीतैव स्मरणेऽस्तु मे ॥२०॥
गृत्रौ सीता दिना सीता सीता सीता गृहे वने ।
पृष्ठेऽत्रे पार्ययोः सीता सीत्वास्तु गतिर्मम ॥२८॥
इदं सीता-त्रियं स्तोत्रं श्रीरामस्यातिवस्क्रमम् ।
श्री हरिम्रंद्रजिह्नामे स्थिता वाण्या विनिर्मिताम् ॥२९॥
धः पठेत् प्रातकस्याय सार्यं वा सुसमाहितः ।
भक्तियुक्तो भावपूर्णः सं सीतावस्क्रमो मनेत् ॥३०॥
इति



# श्री राम-लीला (सं० १९३६)

पद हरि-छीला सब विधि मुखदाई । कहत मुनत देखत जिय जानत देति मगति अधिकाई ॥ प्रेम बढ़त अघ नसत पुन्य-रित जिय में चपजत साई । याही सों हरिचंद करत सुनि नित हरि-चरित बढ़ाई ॥१॥

गदा

आहा ! मगवान् की छीछा भी कैसी दिन्य और घन्य पदार्थ है कि किस्क्रिमछमसित जीवों को सहज ही प्रभु की ओर मुका देती है और कैसा भी विषयी जीव क्यों न हो दो घड़ी तो परमेश्वर के रंग में रँग ही देती है। विशेष कर के घन्य हम छोगों के माग्य कि श्रीमान् महाराज काशिराज भक्त-शिरोमणि की कृपा से सब छीछा विधि-पूर्वक देखने में आती है। पहछे मङ्गछा-चरण होकर रावण का जन्म होता है किर देवगण की स्तुति और वैक्षंठ और श्रीरसागर की झाँकी से नेत्र कृतार्थ होते हैं। किर तो आनन्द का समुद्र श्री राम-जन्म का महोत्सव है जो देखने ही से सम्बन्ध रखता है, कहने की बात नहीं है।

क्षितः राम के जनम माहिं खानँद ब्छाह जौन सोई दरसायो ऐसी छीछा परकासी है। तैसे ही अवन दसरथ राज रानी आदि
तैसो ही अनन्द भयो दुस्त-निसि नासी है।।
सोदिको बचाई द्विज दान गान बाजे बजें
रंग फूळ-चूछि चाळ तैसी ही निकासी है।
कळिजुग श्रेता कियो नर सब देव कोन्हें
आज़ कासीराज जू अजुष्या कीनी कासी है।।?।।

फिर शी रामचन्द्र की वाल-छीछा, मुण्डन, कर्णबेध, जनेक, शिकार खेळना आदि क्यों का त्यों होता है देखने से मनुष्य भव-हुका मूळ से खोता है। फिर विद्यामित्र आते हैं संग मे श्रीराम जी को सानुज छे जाते हैं। मार्ग में ताड़िका सुवाहु का वय और फिर चरण-रेणु से बाहिल्या का तारना। अहा! चन्य असु के पद्-पद्म जिनके स्पर्श से कहीं मनुष्य पारस होता है देवता बनता है कहीं पत्थर तरता है। इस प्रमु की दीन द्याछ पर श्री मन्महाराज की छिछ।

बोहा

हम जातो तुम देर जी ठावत वारन माँहिं। पाहनहू तें कठिन गुनि मो हिप आवत नाहिं॥३॥ वारन मैं मो दीन के ठावत प्रमु कित बार। क्रांठिस रेस तुब वरनहू जो मम पाप पहार॥॥॥

कवि की उक्ति

मो ऐसे को तारिको सहज न दील-क्वाछ। असहन पाइन क्ष्णह सों इस कठिन कुपाछ।।अस परम मुक्ति सों फलद तुल पद-पदुम मुरारि। यहै जतावन हेत तुम तारी गौतम-नारि।।इस पहो दीनक्याछ यह लित श्राचरज की बात। जो पद सरस समुद्र छिंद पाइनहू दिर जात।।अस

कहा पंतानहुँ तें किटन मो हियरो रघुवीर ! जो मम तारन मै परी प्रमु पर इतनी मीर ॥८॥ प्रमु उदार पद परिस जड़ पाहनहुँ तिर जाय ! इम चैतन्य कहाइ क्यों तरत न परत छखाय ॥९॥ अति कठोर निज हिय कियो पाहन सों हम हाछ ! जामै क्यहूँ मम सिरहु पद-रज देहि द्याछ ॥१०॥ इमहूँ कछु छषु सिछ न जो सहजहि दीनी तार । छिगिहै इत कछु वार प्रमु हम तौ पाप-पहार ॥११॥

फिर श्री रामचन्द्र जी सानुज जनक-नगर देखने जाते हैं पर नारियों के मन नैन देखते ही छुमाते हैं।

## कवित्त

कोऊ कहै यहै रघुराज के क्वार दोऊ कोऊ ठाढ़ी एक टक देखे रूप घर मैं। कोऊ खिरकीन कोऊ हाट वाट धाई फिरें वावरी है पृष्ठे गए कौन सी डगर मैं॥ 'हरीचंद' झुमै मतवारी हम मारों कोऊ जकी सीथकी सी कोऊ खरी एकै यर मैं। छहर चढ़ी सी कोऊ जहर मदी सी भई अहर पढ़ी है आजु जनक सहर मैं॥१२॥

फिर श्रीराम जी फुळवारी में फूछ छेने जाते हैं। उस समय फुळवारी की रचना, कुर्जों की बनावट, कछ के मोरों का नाचना और चिड़ियों का चहकना यह सब देखने ही के योग्य है।

इतने में एक सखी जो कुकों में गई तो वहाँ राम रूप देख कर वावजी हो गई। जब वहाँ से जीट कर आई तो और सखियाँ. पृक्षने छगी। कविष

फहा मयो फैसी है बतावे किन देह एसा ' फ़नहीं में काहे बुधि सवही नसानी सी ।

भवहों वो इँसवि इँसवि गई कुछन में कहा दिव देखी जासों है रही हिरानी सी ॥

'हरीचंद' काह कड्ड पढ़ि कियो टोना छागी ऊपरी बळाय के रही है विस्न सानी सी ।

श्रानंद समानी सी जगत सों मुळानी सी छुमानी सी दिवानी सी सकानी सी विकानी सी ॥१३॥ यह सुनकर वह सखी उत्तर देती है ।

सवैया

जाहुन जाहुन क्रुश्तन मैं उत नाहि तो नाहक अर्जाह स्रोलिही।

देखि जी छैहो कुमारन कों अवहीं झट छोक की छोकहि खोछिही।।

मृहिंदै देह-दसा सगरी 'हरिचंद' कड़ को कड़ ग्रस बोलिही।

लगिहें लोग तमासे इहा बिल बाबरी सी है बजारन बोलिही ॥१४॥

कवित्त

जाहु न सवानी क्व बिर्द्धन माहिं कोंक कहा जाने कहा दोय माळक अमन्द है। देखत ही मोहिं मन जात नसै सुधि दुधि रोम रोम छके ऐसो रूप सुस्त-कन्द है।। 'हरीचन्द' देवता है सिद्ध है खळावा है

सहावा है कि रत है कि कीनी दृष्टि-बन्द है।

## भारतेन्द्र-अम्थावछी

जादू है कि जन्त्र है कि मन्त्र है कि तंत्र है कि , तेज है कि तारा है कि रिव है कि चन्द है ॥१५॥ वहाँ से दूसरे दिन श्रीरामचन्द्र धतुष-यह में आते हैं और उनका मुन्दर रूप देसकर नर-नारी सब यही मनाते हैं।

#### कवित्त

आए हैं सबन मन-भाए रघुराज दोऊ जिन्हें देखि घोर नाहिं हिअ माहि घरि जाय। जनक-बुलारी जोग दूलह सखी है एई ईस करें राठ आज प्रनहिं विसरि जाय॥ 'हरीचंद' वाहे जोन होइ एई सीख करें जो जो होइ बाधक विघाता करें मरिजाय। चाटि जाहिं घुन याहि अवहीं निगोरों बटपारो दईमारो घनुआगि लगें जरि जाय॥१६॥ जब घनुष के पास श्री रामजी जाते हैं सब जानकी जी

#### सर्वेया

मो मन मैं निहचै सजनी यह तातह तें प्रन मेरो महा है।
युन्दर स्मम युजान सिरोमनि मो हिल मैं रिम राम रहा है।
रीत पतित्रत राखि चुकी मुख भाषि चुकी अपुनो दुळहा है।
वाप निगोको सबै जरि जाहु चढ़ौ तो कहा न चढ़ौतो कहा है।।१०।।

लोगों को चिन्तित देख श्री रामचन्द्र जी घतुष के पास जाते हैं और चठा कर दो टुकड़े कर के प्रथ्वी पर डाल देते हैं। बाजे और गीत के साथ जय जय की धुन सकास तक झा जाती है।

#### कविच

जनक निरासा दुष्ट नृपन की आसा पुरजन की उदासी सोक रनिवास सनु के। बीरन के गरब गरूर भरपूर सब अस सद आदि सनि कौसिक के तुन के ॥ 'हरीचंद' मय देव मन के प्रहमि सार विकल विचार सबै पुर-नारी जन्न के। सक्स मिथिछेस की सिया के चर सुछ सबै वोरि डारे रामचन्द्र साथै इर घतु के ॥१८॥

धतुष इटते ही जगत-जननी श्री जानकी जी जयमाळ छेकर मगवान को पहिनाने चली. उसकी शोभा कैसे कही जाय ।

## हविश्व

चन्दन की ढारन में इस्रमित क्वा कैथीं पोखराज माखन मैं नव-रत जाल है। चन्द्र की मरीचिन में इन्द्र-धत सोहै कै कनक जुग कामी मधि रसन रसाछ है।। 'हरीचंद' जुराज मनाज मैं क्रमद बेलि मूँगा की करी में दार गूध्यी हरि छाछ है। कैयाँ जुग इंस एक मुक्त-माळ छीने के सिया जू करन माँह चार जयमाछ है।।१९॥

#### सवैया

दूटत ही थनु के मिछि मझछ गाइ वर्डी सगरी पुर-वाला। छै चर्छी सीयहि राम के पास सबै मिछि मन्द मराछ की चाछा ॥ देखत ही पिय कों 'हरिचंद'

महा मुद पृरित गात रसाछा।

प्यारी ने आपुने प्रेम के जाळ सी

प्यारे के कण्ठ वई जयमाळा॥२०॥

वस चारो ओर आनन्द ही आनन्द हो गया।
फिर अयोध्या से वरात आई। यहाँ जनकपुर में सब ब्याह की तयारी हुई। वैसी ही मण्डप की रचना वैसा ही सब सामान।
श्री रामचन्द्र दूखह वन कर चारो भाई वड़ी शोमा से व्याहने चले। मार्ग में पुर-वनिता उनको देख कर आपुस में कहने लगीं।

#### . कविच

एई अहें इसरब-नन्द सुखकन्द वारी
गौतम की नारी इनहीं मारि राइसिन ।
कौसला के प्यारे अति सुन्दर दुलारे सिया
स्थ रिझबारे प्रेमी जनक प्रान धनि ॥
सुन्दर सरूप नैन वाँके मद झाके 'हरीचंद'
अंदुराली लटें लटकें अहो सी बनि ।
कहा सबै उक्षिक विलोकों बार बार बेखों
नजरि न लगी नैन भरि कें निहारों जिन ॥२१॥

#### सर्वेषा

एई हैं गौतम नारि के तारक कांसिक के मस के रखवारे। कीसळानन्वन नैन-अनन्वन एई हैं प्रान जुड़ावन-हारे॥ प्रेमिन के सुखदैन महा 'हरिचंद' के प्रानहुँ तें अति प्यारे। राज-बुळारी सिया जू के दूळह एई हैं राघव राजढुळारे॥२२॥ मण्डप में पहुँच कर सब ळोग यथास्थान बैठे। महाराज

जनक ने यथाविधि कन्यादान दिया । जैजै की धुनि से प्रथ्वा काकाश पूर्ण हो गया ।

सवैया

वेदन की विधि सों मिथिलेस करी सव व्याह की रीति सुहाई।
मन्त्र पढ़ें 'हिरिचंद' सवै छिल गावत मझल देव मनाई।।
हाथ मै हाथ के मेलत ही सव वोलि करे मिलि लोग लुगाई।
जोरी जियो दुल्हा दुल्ही की बधाई बधाई बधाई बधाई ॥२३॥
मौर लसे डत मौरी इते जपमा इकह नहिं जातु लही है।
केसरी बागो बनो दोव के इत चिन्द्रका चार डते कुल्ही है।
मेहदी पान महावर सों 'हिरिचंद' महा सुखमा बल्ही है।
लेहु सवै हम को फल देखहु दूलह राम सिया दुल्ही है।।२॥।
विधि सोंजव व्याह मयो दोठको मिन मण्डप मझल वॉवर मे।
मिथिलेस कुमारी मई दुल्ही नव दूलह सुन्दर सॉवर मे।
'हिरिचंद' महान अनन्द वढ़यौ दोठ मोद मरे जब मॉवर मे।
रितसों जगमै कल्लु नाहिं बनी जेन ऐसी बनी मैं निल्लावर मे।।

फिर जेवनार हुई। सब छोग मोजन को दैठे खियाँ ढोछ मंजीरा छेकर गाछो गाने छगी।

सुन्दर स्थाम राम अभिरामहिं ग़ारी का कहि दीजै जू ।
अगुन सगुन के अनगन गुनगन कैसे कै गिन छीजै जू ॥
मोयापित माया प्रगटावन कहत प्रगट श्रुति चारी ।
जो पित पितु सिद्ध दोन मैं ज्यापत ताहि छगै का गारी ॥
मात पिता को होत न निरनय जात न जानो जाई ।
जाके जिय जैसी कचि चपजै वैसिय कहत बनाई ॥
अज के दसरय सुने रहे किमि दसरय के अज जाये ।
मूमिस्रुता पित मूमिनाय सुत होऊ आप सोहाये ॥
घन्य घन्य कौशिल्या रानो जिन तुम सों सुत जायो ।

मात पिता सों बरन विलच्छन ज्याम सरूप सोहायो ॥ कैके की जो सता कैकई ताको सकृत अपारा। भरतिह पर अति ही रुचि जाकी को कहि पाने पारा ।। नाम समित्रा परम पवित्रा चार चरित्रा रानी। अविहि विचित्रा एक साथ जेहि हैं सन्वति प्रगटानी !! अति विचित्र तम चारह माई कोड साँवर कोड गोरे। परी छॉह के औरहि कारन जिय नहिं आवत मोरे॥ कौसलेस मिथिलेस दहन मैं कही जनक को प्यारे। कौसल्या सुत कौसलपित सुत दुहूँ एक को न्यारे !! चरु सों प्रगटे के राजा सों यह मोहिं देह बताई। हम जानी नृप घृद्ध जाति कक्ष द्विज गन करी सहाई ॥ तमरे कुछ को चाछ अछौकिक वरनि कछ नहि जाई। सागीरथी घाइ सागर सों मिछी अनन्द **बढ़ाई** ॥ सूर वंस गुरु कुछहि चछायो छत्री सबहि कहाहीं। असमंजस को वंस तुन्हारो राघव संसय नाही।। कहूँ छों कहीं कहत निह आवे तुमरे गुन-गन भारी। विरजीओ दुछहा अरु दुछहिन 'हरीचंद' बिछहारी ॥२६॥

फिर आनन्द से वारात बिदा होकर घर आई। रानियों ने बुछहा दुछ्हिन को परछन कर के खतारा। महाराज दशरथ ने सब का यथायोग्य आदर-सत्कार किया। अब हम छोग भी श्री जनक छछी नव दुछहो की आरती करके वाछकाण्ड की छीछा , पूर्ण करते हैं।

आरित कीजै जनक छछो की । राम मधुए मन कमछ कछी की ।। रामचन्द्र मुख चन्द्र चकोरी । अन्तर् साँवर बाहर गोरी । सकछ सुमङ्गळ सुफळ फळी की ॥ पिय रग सुग जुग बन्धन ढोरी। पीय प्रेम-रस-रासि किसोरी। पिय मन गति विश्रास थळी की।। रूप-रासि गुननिधि जग स्वामिनि। प्रेम प्रवीन राम अभिरामिनि।

सरवस घन 'हरिचंद' अळी की ॥२ं॥।

अव् धयोष्या फाण्ड को छीछा प्रारम्भ हुई। करुणा रस का समुद्र धमद्र चछा। श्री रामचन्द्र जी के वनवास का कैकेई ने घर माँगा, मगवान वन सिघारे, राजा द्दारथ ने प्राण त्यागा।

वोहा

वितु प्रीतम दन सम तन्यी तन राखी निज टेक । द्वारे घर सब प्रेम-पय जीते वसरय एक ॥२८॥ नगर में चारो ओर श्रीराम जी का बिरह छा गया जहाँ. स्रुनिए छोग यही कहते थे ।

राम बितु पुर वसिए केहि हेत । धिक निकेत करुणा-निकेत बितु का मुख इत वसि छेत ॥ देत साथ किन चिछ हरि को उत जियत बादि वनि प्रेत । 'इरीचंद' चिठ चलु अवहूँ वन रे अचेत चित चेत ॥२९॥

रामधन्द्र वित्तु अवध केंदिरो ।
किन्नु न सुद्दात सियान्वर बित्तु मोद्दि राज-पाट घर-वेरो ।
किन्नु न सुद्दात सियान्वर बित्तु मोद्दि राज-पाट घर-वेरो ।
किन्नु दुख द्दोत राजमन्दिर छित्त सूनो सॉझ सबेरो ।
दुवत अवध बिर्द्ध सागर मैं को आवै विन वेरो ॥
पसु पंछी दृरि विन्नु च्दास सब मनु दुख कियो वसेरो ।
दिरीचंद् कदनानिधि केसव दै दरसन दिन फेरो ॥३०॥

राम वितु बादि वीवत सार्चें। विक सुत पितु परिवार राम वितु जे हरि-पद-रित नासे।। विक अब पुर बसिवो गर हारें झूठ मोह की फार्सें। 'हरीचंद' तित चल्ल जित हरि-सुख-चन्द्र-मरीचि प्रकार्से।।३१।। राम बिनु अवध जाइ का करिए।
रघुवर विनु जीवन सों तौ यह भल जौ पिहलेहि मरिए॥
क्यों उत नाहक जाइ दुसह विरहानल मै नित जरिए।
'हरीचंव' वन वसि नित हरि मुख देखत जगहि विसरिए॥३२॥

राम विन सब जग छागत सूनो ।
देखत कनक-भवन विज्ञ सिय-पिय होत दुसह दुख दूनो ।
छागत घोर मसानहुँ सों बढ़ि रघुपुर राम विहूनो ।
कहि 'हरिचंद' जनम जीवन सब धिक धिक सिय-वर कनो ॥३३॥
जीवन जो रामिट सँग वीतै ।

वितु हरि-पद्-रित और वादि सव जनम गॅवावत रीते।। नगर नारि वन बाम काम सब धिक धिक विमुख जौन सिय पीते। 'हरीबंह' बद्ध बिन्नकृट भज्ज भव मृग वायक चीते।।३४॥

फिर भरत जी अयोध्या आए और श्री रामचन्द्र जी को फिर छाने को वन गए। वहाँ उनकी मिलन रहन बोलन सब मानों प्रेम की खराद थी। वास्तव में जो भरत जी ने किया सो करना बहुत कठिन है। जब श्री रामचन्द्र जी न फिरे तब पाँचरी लेकर भरत जी अयोध्या लौट आए। पादुका को राज पर वैठा कर आप निन्द्रमास में बनचर्या से रहने लगे। यहाँ भरत जी की आरती करके अयोध्या कांड की लीला पूर्ण हुई।

भारति भारति-हरन भरत की। सीय राम पर पहुज रंत की। धर्म्म पुरन्धर घीर वीर वर। राम सीय जस सौरम मघुकर।

सीछ सनेह निवाह निरत की -!!

'परम प्रीति पय प्रगट छखावन । निज गुन गन जस सघ बिद्रावन । पर्छत पीय प्रेम मूरत की । , .

ञ्जुद्धि विवेक ज्ञान गुन इक रस । रामातुज सन्तन के सरवस । ' 'हरीचंद' प्रसु विषय विरत की ॥३५॥ aranganakateratika 1965 20 Tabihan kandanakatera 20 Tabihan kandanakatera

> मीष्मस्तवराज# . (सं०१९३६)

मेरी मित कुष्ण-चरन में होय । ज्या के तृष्णा-जाल ब्रॉड़ि के सोक-मोह-अम खोय ॥ जाव्वपित मगवान लेत जो बिहरन हित अवतार । परमानंद रूप मायामय पावत कोच न पार ॥ यह जग होत जासु इच्छा तें जो यहि देत विवेक । तिनहीं श्री हरिचरन-कमल तें मम चित ठरें न नेक ॥१॥

मो मन हरि सरूप मै रहै।
विजय-सक्षा-पद-कमळ छोड़ि मति छनहुँ न इत उत वहै।।
एसुवन-मोइन छुंदर स्थाम तमाळ सरस तन सोहै।
कुटिळ अळक-अळि सुख-सरोज पर निरस्तत ही मन मोहै।।
अठन किरिन सम छुंदर पीत वसन जुग तन पर घारे।
एकडु छिन इन नैनन हों मम कबडूँ होड़ न न्यारे।।२॥

षसै जिय कुष्ण-रूप में मेरो ।
भारत-जुद्ध-समय जो सुंदर अरजुन रथ पर हेरो ।।
सुंदर अलकाविल मैं रन की घूरि रही लपटाई ।
सोहत सीकर-विदु वदन पर सो झिंव लगति सुदाई ।।

<sup>#</sup> इरिअंद्रचंत्रिका खं॰ १ सं॰ १५ (सेप्टेंबर सन् १८७९ ई०) में प्रकाशित !

मम चोले बानन सों कहुँ कहुँ खंडित कवचिह धारे। अनुदिन बसो नयन जुग मेरे श्री वसुदेव-दुछारे॥३॥

जिय तें सो छवि विसरत नाहीं। छक्ती जीन भारत अरंभ मैं अरजुन के रथ माहीं॥ सस्ता-त्रचन सुनि दोच दळ के मधि रथ ते ठाढ़ोकीनो। पर-जोधन की आयुन्तेज-वळ देखत जिन हरि छीनो॥॥॥

तिनकी चरन भक्ति मोहिं होई । जिन अरजुनहि मोह मैं छित्व के तासु अविद्या खोई ॥ सब वेदन को सार ज्ञानमय जिन हिर गीता गाई । निज जन-वध-संकाहि मोह मति पारथ की विसराई ॥५॥

मेरी गति होड सोह बनवारी ।
जिन मेरी परितक्षा राखव निज परितक्षा टारी ॥
अरजुन कहॅं छिख निकल बान सों कूदि सुरथ सों धावत ।
कोप मरे मेरी दिसि आवत कर तें चक्र फिरावत ॥
जद्यपि पग गहि वहु मातिन सों पारथ रोक्यो चाहै ।
पै न रुकत जिमि महामत्त गज लिख सगराज चहाहै ॥
गिनत न मम सर-वरसनि कों कल्ल वध हित घावत आवें ।
द्विट रह्यो तन क्ष्यच मनोहर सोभा अधिक बढ़ावें ॥
पीतांवर 'फहरात वात-वस सो ख़बि लगत प्यारी ।
यहै रूप तें सदा वसी मन मेरे श्री गिरवारी ॥६॥

मेरे जिय पारथ-सारिय बसिए। इक कर मैं छगाम दूने मैं चानुक छीने बसिए॥ जासु रूप छिन्न मरे बीर ने तिनहूं हरि-पद पायो। नगरन-समय मम जिय मैं निक्सी सोई रूप सहायो॥॥॥ हरि सस आँखिन आगे डोळी।

क्षिनहूँ हिय तें टरहु न मायन सदा अवन दिग वोळी!।
जो सरूप छखि के अज-वनिता देह गहे सब त्यागी।
होइ बिछग हरि-रूप-उपासी हरि-पद मैं अनुरागी॥
रास बिछास हास रस बिहरत प्रेम-मगन मन फूर्छी।
तनमय मई तनिक सुधि नाही देह दसा सब मूर्छी॥
माव-विवस मगवान सक्त-प्रिय सबही बिचि सुखदाई।
सोई बसो सदा इन नैनन सुंदर कुँबर कन्हाई॥८॥

अहो मम भाग्य कहारी निहं जाई। जो देखत त्रिसुवनपति माघव नैनन ते व्रजराई।। घरम-समा महं जेहि छखि रिषि-सुनि अपनों भाग सराहें। सब सों पूजित घरन-कमछ जो तासु घरन हम चाहें।।९॥

तिन हरि मो कहूँ अब अपनायो ।
निज नस्य-वंद्र-प्रकास मोह-तम मेरो सबहि नसायो ।
सवके हिय मै अंतर-जामी है जो ईस समायो ।
सोई अब मम उर अंतर मै निज प्रकास प्रगटायो ।।
हसौ मोह-तम अमय वान दै निज सक्य द्रसायो ।
कहि 'हरिचंव' भीष्म हरि-यद-वळ परम असृत-फळ पायो ।। १०॥





## मान लीला फूल-बुझौअल

(सं० १९३६)

अमल कमल-कर-पद-बदन जमल कमल से नैन। क्यों न करत कमछा विमल कमल-नाम-सँग सैन ॥१॥ निसि बीती मनवत सखी त न नेक मुसकात। चटकत कली गुळाव की होन चहुत परभात ॥२॥ वह अलवेला कुंज मैं पद्मी अकेला हाय। चि चि वह वेळा गई कर दग-मेळा घाय ॥३॥ अरी माधवी-क्रंज मे माधव अति वेहाल। मधुरित माधव मास मैं तो बितु व्याकुछ छाछ ॥४॥ पहिरि नवल चंपाकली चंपकली से गात। रस-छोमी अनुपम भॅवर हरि-डिग क्यों नहिं जात ॥५॥ रूप रंग एसो मिल्यौ सापें ऐसी मान। बितु सुगंध के फूछ तू मई कनैर समान ॥६॥ तुव क्रव परसन छाछसा गेंदा सै कर स्थाम। खरे उद्यारत कुंज मैं क्यों न चळत तू बाम ।।।।। कह पायन मिंहदी लगी जासों चल्यी न जाय। धाय कुंज में पियष्ठि क्यों छेत न कंठ छगाय ॥८॥ दाऊ दीठि बचाय हरि गए क्रंज के मौन। वजवत दाऊदी छते क्यों न करत तू गौन ॥९॥

बया बक्कछ-पन कर रही चत व्याकुछ अति छांछ। चिं न मौडि वारन गुरे मौडिसिरी की मार 11१०॥ खबर- न तोडि सँकेत की कही केतकी बार । चिक पय क्रंज निकेत की कित की ठानत आर ॥११॥ क्रिरिक केवरा सो पथिह पछन पाँवरे हारि। कब सों मोडन बैठि के मारग रहे निहारि ॥१२॥ करत न हरगिस छाड़िले वा बिन सेवा न सैत। नरगिस से कब के खुछे तुष्म मग जोहत नैन ॥१३॥ विमल चॉदनी सुव बिली नम चॉदनी प्रकास । तङ अँघेरो तब बिना पिय अवि रहत खदास ॥१४॥ बैठि रही क्यों कुंद है चल मुक्कंद के पास । कंद-दमन दरसाइ क्यों करत मंद नहिं हास ॥१५॥ अरी माघुरी र्कुल में बचन माघुरी मासि। मधर पिया के प्रान को क्यों न छेत त राखि ॥१६॥ कहा न मानत मो तिया पहिरि मोतिया-हार। ळा**ड गरे मोहन पिया सं**वर नेद-क्रमार ॥१७॥ सारी तन सनि बैजनी पग पैजनी उतारि। मिछ न बैजनी-माळ सों सजनी रजनी चारि ॥१८॥ मदन-बान पियं चर इनव तो बितु व्यवि अकुछात। त् निरमोहिन इत परी शहे हीं अनखात ॥१९॥ मानिनि वारी बेगि चिंछ प्यारी मान निवारि । सिंह न सकत अब बेदना तो बिज्र मदन शुरारि ॥२०॥ रमन रेक्ती के अनुज वो बिन्नु अवि अकुलात। **पिय-पद क्यों नहिं सेवती करत मान विन्तु बात ॥२१**३३ जदिप सबै सामाँ जुद्दी कछ न छहत तह छाछ। सोनजुद्दी सौँ मावती चिक्र चिठ याही काळ ॥२२॥

### भारतेन्द्र-प्रध्यावळी

अति अनारि इठ नहिं करिय सीख सखी की मानि। पिय सों रोस न कीजिये यामैं कोड दिन हानि ॥२३॥ गुड़ाला फुले लखी आयो वर रितु-राज। कहो भला ऐसी समै कहा मान सों काज ॥२४॥ त्रव हित कव के चकथर ठाढे पकरि कपाट। दै निस दरसन छाड़िछी जोहत हरि तब बाट ॥२५॥ हरि सिंगार सब झेंबि के तुब बितु होय मछीन। परे मूमि पै देख़ किन बिरह-बिया तन छीन ॥२६॥ फुळी वन नव माछती माछ तीय गर डारि। अब चठि चळ न बिछन्व करु लै चर छाइ मुरारि ।।२७॥ करन-फल होच करन साज हरन सकल चर-सल। चळ न चरन-आभरन तिज भरन मद्न मुखमूछ॥२८॥ रायबेळि महकति सखी अति सुगंध रस झेळि। क्यों न रमत तू क्याम सों कंठ मुजा दोड मेछि॥२९॥ ठाढ़े पीस कदंव तर तजिके जुवति-कदम्य। चलु विलंब तजि राधिके हैं निज मुज अवलंब ॥३०॥ पहिरि महिका-माल चर प्रेम-बहिका बाल। लपटी कृष्ण-तमाल सों लखि 'हरिचंद' निहाल ॥३१॥

|                  |       | 7       |          |
|------------------|-------|---------|----------|
| महिका<br>(चमेछी) | कमछ   | रायवैछि | मास्ती   |
| सुदरसन           | अनार  | सेवती   | मद्न वान |
| मोविया           | कुंद  | नरगिस   | केसकी    |
| गुकदाकदी         | गेंदा | चंपा    | वेछा     |

**THOS** 

## मान-छीळा फूछ-बुझौअछ

| मञ्जिका<br>(चमेळी) | <b>गु</b> कान | कृत्व • | मास्त्री |
|--------------------|---------------|---------|----------|
| इरसिंगार           | अभार          | नुष्टी  | मद्नवान  |
| वैजनी              | कुन्द         | चाँदनी  | केतकी    |
| मौडसिरी            | गेंदा         | कनैर    | वेका     |

नेत्र

| मिक्का<br>(चमेळी) | कद्म   | रायवेकि | करवफूछ |
|-------------------|--------|---------|--------|
| अनार              | माध्यी | न्द्वी  | सेवती  |
| निवारी            | इंद    | चौँदनी  | नरियस  |
| केवद्या           | ग्दा   | कनैर    | चंपा   |

बेव

| मल्लिका<br>(चमेली) | कदस्य      | रायबेङि   | क्रनफूछ  |
|--------------------|------------|-----------|----------|
| सिंहदी             | माङ्सी     | इरिसिंगार | सुदरसन   |
| गुरकाका            | <b>इंद</b> | चाँद्नी   | नरगिस    |
| केवबुर             | केतकी      | मौक्षिरी  | गुकवावदी |

#### 14

| -मस्ङिका<br>(चमेछी) | कदम्ब     | रायवेकि  | करनफूछ    |
|---------------------|-----------|----------|-----------|
| माछती               | हरिसिंगार | सुदरसन ' | ंगुल्लाखा |
| थनार                | ज्ही      | सेवती    | निषारी    |
| सद्ववान             | वैजनी     | मोतिया   | माधुरी    |

श्चंगार

#### प्रदन करने की विधि

यह एक वड़ा आश्चर्य प्रश्न का खेळ है। पहळे मान छीळा के जिन दोहों में जिस फूळ का नाम निकळता हो उसकी समझ छो और उन दोहों के अंक भी याद कर रक्खो। प्रश्न करने-वाले से कहो कि इन्हीं २१ फूळों में एक फूळ का नाम अपने जी मे छो फिर इन पांचों ताशों में से एक एक ताश उसके सामने रखकर पूछो इसमें वह फूळ है, जिसमें वह वतावे उन ताशों को अलग करके उनके उत्पर लिखी गिनती जोड़ छो कि कितने अंक आते हैं। मान छीळा के उसी अंक के दोहे में जिस फूळ का नाम हो वही उसने जी में लिया है। जैसा चंपा अगर किसी ने लिया है तो वह ४ और १ एक अंक वाला ताश बतावेगा तो उसके जोड़ने से ५ अंक हुए तो मान छीळा में पॉचनें होहे में चंपा का वर्णन है इससे चंपा उसने लिया है समझो और जिसमें सकके समझ में न आवे इसके वास्ते स्पष्ट अंक के बवले खियों है समझो और

ADDNADARAGONINISTENTATENTATORIA (1800) NAGONADARAGONINISTENTATORIA (1800) NAGONADARAGONINISTENTATORIA (1800) NAGONADARAGONANA (1800)

## बन्दर सभाक्ष

(सं० १९३६)

( इन्दर समा सरतू में एक प्रकार का नाटक है वा नाटका-नास है और यह बन्दर समा इसका भी आमास है )

[ आना राजा धन्दर का बीच सभा के ]
समा में बोस्तो बन्दर की आमद आमद है।
गधे औ फूठों के अफसर की आमद आमद है।।
मरे जो घोड़े तो गदहा य बाव्हाह बना।
उसी मसीह के पैकर की आमद आमद है।
व मोटा तन व शुँदछा शुँदछा मू व कुषी आँख
व मोटे ऑठ सुझन्दर की आमद आमद है।।
है सर्च खर्च तो आमद नहीं खर-मुहरे की
उसी विचारे नए खर की आमद आमद है।।।।
[ बोबोके बबानी राजा कन्दर के बीच बहवाक अपने के ]
पाजी हूँ मैं कौम का बन्दर मेरा नाम।
विन फ़ज्छ कुरे फिरे मुझे नहीं आराम।।

क हरिखंद्र चंद्रिका खं॰ ६ सं० १६ (जुलाई सन् १८७९ ई० ) में क्या है। इसके सिवा और मी छपा होगा (पर प्राप्त नहीं है); क्योंकि मह अक्रफ में छपे तीन पवों में से वो पद इसमें नहीं है। (सं॰ )

सुनो रे मेरे देव रे दिछ को नहीं करार । जल्दी मेरे वास्ते समा करो तैयार ॥ छाओ जन्नॉ को मेरे जळदी जाकर झॉ। सिर मुर्दे गारत करें सुजरा करें यहाँ॥१॥

[ आना जुतुरसुर्व परी का बीच समा के ]

आज महिफिछ में शुतुरमुर्ग परी आती है। गोया महिमिछ से व लैडी उतरी आती है।। तेड भी पानी से पट्टी है संबारी सिर पर।' मुंह पै माँझा दिये जझादो जरी आती है।। झूढ़े पट्टे की है म्याफ पड़ी चोटी में। देखते ही जिसे ऑक्सों में तरी आती है।। पान भी खाया है मिस्सी भी जमाई हैगी। हाथ में पायंचा छेकर निखरी आती है।। मार सकते हैं परिन्दे भी नहीं पर जिस तक। चिड़िया-वाछे के यहाँ अव व परी आती है।। जाते ही छूट छूँ क्या चीज खसोटूँ क्या शै। वस इसी फिक में वह सोच भरी आती है।।३।।

( गज़क बवानी चुतुरमुर्गं परी हसब हाड अपने के )

गाती हूँ मैं भी नाच सदा काम है मेरा।

ए छोगो शुतुरसुर्ग परी नाम है मेरा।।
फन्दे से मेरे कोई निकड़ने नहीं पाता।
इस गुड़शने आड़म में बिछा दाम है मेरा।।
दो चार टके ही पै कभी रात गंबा दूं।
कारू का खाजाना कभी इनआम है मेरा।।

पहले जो मिले कोई तो जी उसका लुमाना !

वस कार यही वो सहरो शाम है मेरा !!

गुरका न रजला एक हैं दरबार में मेरे !

जुल सास नहीं फैज तो इक आम है मेरा !!

वन जाएँ चुगत वन तो उन्हें मूझ ही लेना !

साली हों तो कर देना घता काम है मेरा !!

जर मजहबो मिल्लत मेरा बन्दी हूं में जर की !

जर ही मेरा मलाह है 'जर राम है मेरा !! शा

( अन्द जवानी अतुरखुर्ग परी )
राजा वन्दर देस मैं रहें इठाही शाद!
जो गुग्न सी नाचीच को किया समा में याद!!
किया समा में याद गुन्ने राजा ने आज!
दौड़त मांड खजाने की मैं हूं गुह्ताज!!
रूपया मिळना चाहिये तस्त न गुमको ताज!
जग में बात स्ताद की बनी रहें महराज!! ५!!

[इसरी ज़नानी श्रद्धरमुनं परी के ]

शाई हूं में सभा में छोड़ के घर !

छेना है सुझे इनआम में घर !!

इतिया में है जो कुछ सब फर है !

विन कर के आवमी बन्दर है !!

बन्दर कर हो तो इन्दर है !

पर ही के छिये कसनो हुनर है !! ६ !!

[ गुज़छ श्रद्धरमुनं परी की बहार के मौसिम में ]

धामन से बसनों के है गुळजार बसंती !

है फर्झा वसंती दरो-दीवार बसंती !!

आँखों में हिमाकत का कँवल जब से खिला है। आते हैं नजर कूचओ बाजार बसन्ती।। अफर्यू मदक चरस के व चण्डू के बदौलत। यारों के सदा रहते हैं रुखसार बसन्ती।। दे जाम मये गुल के मये जाफरान के। दो चार गुलाबी हों तो दो चार बसंती।। तहवील जो खाली हो तो कुछ कुर्ज मेंगालो। जोड़ा हो परी जान का तय्यार बसंती।। ७॥

[होकी जवानी शुत्रसुर्ग पर्ग के ]
पा लागों कर जोरी भली कीनी तुम होरी।
फाग खेळि यह रंग उड़ायो और घूर भरि झोरी।।
धूँचर करों भली हिलि मिलि के अन्धायुन्य मचोरी।
म सूझत कल्लु चहुँ ओरी।।
धने दीवारी के वबुआ घरलाइ मली विधि होरी।
लगी सलोनो हाथ चरहु अब दसमी चैन करों री।।
सबै तेहवार भयो री।। ८।।

(फिर कभी)



# विजय-बल्लरी\*

(सं० १९३८)

ष्महो आज आनंद का मारत भूमि मँझार। सबकै हिय अति हुर्पं क्यों बाढ़चो परम अपार ॥ १॥ आर्ज्य गनन कों का मिल्यों जो अति प्रफुछित गात। सबै कहत जै आज़ क्यो यह नहिं जान्यो जात ॥ २॥ सबके मन संतोष अति सबके मन आनन्द । सबही प्रमुदित देखियत ब्यों चकोर छहि चंद ॥ ३॥ कहा मूमि-कर खिठ गयौ के टिक्कस भी माफ। जनसाबारन को भवो कियों सिविछ पथ साफ ॥ ४॥ नाटफ सर चपदेश पनि समाचार के पत्र। कारामुक्त मए कहा जो अनन्द अति अत्र ॥ ५॥ कै प्रतच्छ गो-बघन की जवनन छॉड़ी बानि। जो सब आर्थ्य प्रसन्न अति मन महं मंगळ मानि ॥ ६॥ कहा तुम्है नहिं खबर खबर जय की इत आई। नीति देस गन्धार सञ्ज सब दिये मगाई॥७॥ सद औगुन की स्नानि अयुव मक्यों असु छैके। भविसी सैना नगर माहि जय खंका दैके॥८॥

<sup>🖷</sup> अफ़्य़ान युद्ध के समाप्त होने पर वह कविता किसी-गई थी।

मेरट कारागार वस्यौ याकृव अभागो । और सबै वर्षर-इल इत उत वल-इत मागो ॥ ९॥ गो-सक्षक रक्षक वित सँगरेजन फल पायो। वासों करि अवि क्रोध सञ्जान मारि भगायो ॥१०॥ पंचम पांडब जिमि सकती गन्धार पछाखो। बृटिश रिपम तिमि खरज कावुळी मध्यम मारयी ॥११॥ क्स कस चर सल दियो ईरान दवायो। बृटिश सिंह को अटल तेज करि प्रगट दिखायो ॥१२॥ प्रथम जबै काबुङपति कछ अभिमान जनायो । तवे बृटिश हरि गरिज कोपि वार्पे चिंढ धायो ॥१३॥ शेर अही भाज मॉट समाधि प्रवेस कियो तब। ठहरि सकत कहूँ अली रंग-नायक उमद्दे जब ॥१४॥ रूस हॅस दे घूस प्रथम तेहि आस बढ़ाई। धोखा दैके अन्त घूस वनि पोंछ दवाई ॥१५॥ ख़ैबर दर अरगळा कठिन गिरि सरित करारे। शत्र इदय सह तोड़ि तोड़ि रिज़ कीन्हें सारे ॥१६॥ कावुल का वल करे बृटिश हरि गरिज चहै जव। वन गर्ज केहरी मजहिं झट खर खच्चरसव ॥१७॥ नीति विरुद्ध सद्देव दूत वध के अध साने। कस क्रमित फॅसि हुस आप सों आप नसाने ॥१८॥ सिंह-चिन्ह को धुजा चढ़ी बाळा-हिसार पर। जय देवी विजयिनी सोर भो कावुल घर घर ॥१९॥ पुति परितज्ञा चेति सत्य सो बदन न मोद्यो। खळ-दळ-बळ दळमळि चृन-सम अफगानहि छोङ्घो॥२०॥ नृप अवदुछ रहमान कियो आदेश सुनाई। सद्ध, सत्य अरु दान-बीरता दृतिय दिखाई ॥२१॥

तिज क्रदेस निज सैन सहित सब सेनापतिगन। मारत में फिर बाय बसे जय कहत मुद्दित मन ।।२२।। वाही को एत्साह बदयौ यह चहुँ दिसि भारी। जय जय बोळत सदिवाफिरत इत उत नर नारी ॥२३॥ नहिं नहिं यह कारन नहीं अहै और ही बात । जो भारतनासी सनै प्रमुद्दित अविद्वि छखात ॥२५॥ काबुछ सों इनको कहा हिये हरख की जास। ये वो निज धन-नास सों रत सों और उवास ॥२५॥ ये वो सममत ज्यर्थ सब यह रोटी उत्तपात । भारत कोष बिनास कों डिय अति ही अकुळात ॥२६॥ ईति मीति द्रष्काल सों पीड़ित कर को सोग। वाह पै घन-नास को यह बिन्न काल क्रुयोग ।)२७॥ स्ट्रेची डिजरैंडी छिटन चितय नीति के जाड़ । फॅसि मारत जरजर मचो काबुल-युद्ध अकाल ॥२८॥ सबहि भाँति नृप-भक्त जे सारतवासी-छोक। शक और मुद्रण विषय करी तिन्हें को छोक ॥२९॥ सजस मिले अङ्गरेज कों होय रूस की रोक। बढ़े बृटिश बाणिक्य पे हम को केवछ सोक ॥३०॥ मारत राज मँझार जौ कहूँ कावुछ मिछि जाइ। जक्ष कलक्टर होहर्हें दिन्दू नहि विव माइ ॥३१॥ ये वो केवल मरन हित द्रव्य देन हित हीन। वासों काबुळ-युद्ध सों थे जिय सदा मछीन ॥३२॥ इनके जिय के हरख को औरहि कारन कोय। जो ये सब दूख मुखि के रहे धनन्दित होय ॥३३॥ अब जानी हम बात जीन अति आनंदकारी। जासों प्रमुदित सबे सबै सारत नर-नारी ॥३४॥

### भारतेन्द्र-प्रन्थावकी

र्नृप रहमान अयूव दोऊ मिछि फछह मचाई। . अन्त प्रवळ है छिय अयूव गन्धार छुदाई ॥३५॥ आदि वंस नव वंस दोऊ कावुल अधिकारी। जाहि जाविगन चहें करें निज चुप बळधारी ॥३६॥ यामें हमरो कहा कडन उन सों मम नाता। भार पर्दें मिछि छड़ें मिड़ें झगहें सब भ्राता ॥३७॥ दृढ़ करि भारत-सीम वर्से ॲगरेज सुखारे। मारत अस वस हरित करहिं सव भार्च्य दुखारे ॥३८॥ सत्रु सत्रु छड्वाइ दूर रहि छखिय तमासा। प्रवल देखिए जाहि ताहि मिळि दीनै आसा ॥३९॥ लिवरल दल वृधि भौन शान्तिप्रिय अति उदार चित। पिछली चूक सुधारि अवै करिहै भारत-हित ॥४०॥ खुछिहै "छोन"न युद्ध विना छगिहै नहि टिकस । रहिहै प्रजा अनन्द सहित वदिहै मंत्री-जस ॥४१॥ यहै सोचि आनन्द भरे भारतवासी जन। प्रमुदित इत उत फिर्हिं आज रच्छित छखि निव धन।।४२।।





## विजयिनी-विजय-पताका या वैजयंती#

(सं० १९३९)

#### PREFATORY NOTE.

A special meeting of the Benares Institute was held on the 22nd September 1882 at 6 P. M. in the Town Hall to express our joy at the recent success of the Indian army in Egypt. Almost all the raises, Civil, Revenue and Judicial officers, Pandits, Professors, Members of Municipal and District Committees and Scholars were present. The Hall was full and many were obliged to hear the recital from the verandah. The Honorable Raja Siva Prasad C. S. I. was unanimously voted to the chair.

Babu Harischandra read an excellent poem in Hindi on the subject. The opening stanzas of the poem explain the cause of India's unusual cheerfulness. It is the signal success of the Indian army in Egypt.

क आसित कु॰ ६ सं॰ १९३९ की कवि-सपत-सुवा खंड १८ सं॰ ९ में विजयिनी-विकय पताका छपी थी। अंग्रेजी की यह रिपोर्ट हिंदी कें अनुवित बोकर नहीं छपी है। सं॰

### भारतेन्तु-प्रन्थावळी

A vivid contrast is drawn between the past and present conditions of India and the victory of the British nation in Egypt is described.

The gentlemen present expressed their unqualified applause at the recital and the hall resounded with cheers. The Honorable Raja Siva Prasad C. S. I. then described the importance of Egypt as a highway to India and said that the British conquest has been extremely rapid. He thanked Babu Harischandra for his excellent poem.

Mr. Bullock, the Collector warmly thanked Raja Siva Prasad and Babu Harischandra for sentiments of loyalty to the British Government, expressed by the people of Benares.

H. H. the Maharaja of Benares was unavoidably detained at Ram Nagar on account of some religious ceremony but he has expressed his full sympathy with the object of the meeting.





## विजयिनी-विजय-पताका या वैजयंतीक

कहो कहा यह मुनि परसौ जाको सवर्हि चल्लाह । हरस्रित आरंज मात्र में जिय बढ़ाह अति चाह ॥ १॥

🖶 सिख देश कफ़ीका महाद्वीप में है । यह दर्फी ख़लतानों के कथीन या, पर सन् १७९८ ई॰ में नेपोक्रियन बोनापार्ट ने इसपर अधिकार कर किया । सब १८०१ ई० में बूटेन ने इस पर कविकार कर किया और महन्मत साठी सच १८०५ ई० में मिस्र का सदीव (राजा, स्वासी) बनाया गया । सन् १८३९ ई॰ में इसका पीत्र कव्यास प्रथम और सन् १८५४ में सुहस्मह अली का ततीय प्रश्न सहँद सदीव हुआ। इसी के समय स्वेल पहर बवाना निविचल हुआ । सन् १८६६ ई॰ में इस्साइङ खदीव हुआ और अपन्यस तथा प्रत्या से प्रसने सत् १८७५ ई० में भिन्न का दिवाका निकाल दिया । यह सन् १८७९ ई॰ में गद्दी से उतारा गया और इसका पत्र गद्दी पर बैठापा गया । राज-कोष के निरीक्षण के लिए एक यरोपियन कमीकान नियत हुआ। मिली लोग इससे कुद ये और उनका यही क्रोच बाद में अरदी पाशा के विद्रोह के रूप में परिणत हो गया। अंग्रेजों ने इसकंद्रिया और सर्धेव बंदर पर अधिकार कर किया और तेक्रेक्ट-क्वीर युक्त में विद्वोद्वियों को परास्त कर कैरो छे छिया। इसी शुद्ध में भारतीय सेना भी छोग वेने को मेजी गई थी और उसने युद्ध में अपनी क्षमता अच्छी तरह विखळाई थी। सन् १८८२ ई० में बंग्रेजों का मिस्र पर प्रसल स्यापित हो गया। (सं०)

फरिक वठीं सब की मुजा खरिक वठीं चळवार। क्यों आपृष्ठि ऊँचे भए आर्य मोंक्र के वार ॥ २ ॥ जे आरजगन आज हो रहे नवाए माथ। तेह सिर ऊँचो किए क्यों दिखात इक साथ ॥ ३॥ क्यों पताक छहरन छगीं फहरन छगे निसान। क्यों बाजन बजिवे छगे घहरि घहरि इक तान ॥ ४॥ क्यों द्वंदिम हंकार सों छायो पूरि अकास! क्यों कंपित करि पवन-गति छई नफोरी-आस ॥ ५॥ बृटिश स्रशासित भूमि मैं रन-एस उमगे गात। सबै कहत जय आज क्यो यह नहिं जानौ जात ।। ६ ॥ छटत तोप गंभीर रव वजनाद सम जोर। गिरि कंपत थर थर खरे सनि घर घर घर सोर ॥ ७ ॥ विंध्य हिमालय नील गिरि सिखरन चढे निसान । फहरत "रूछ निटानिया" कहि कि मेघ समान ॥ ८॥ अटक कटक छीं आज़ क्यों सगरो आरज देस। अति जानँद मैं मरि रह्यौ मन दुख को नहिं छेस ॥ ९ ॥ क्यों अ-जीव भारत भयो आजु सजीव छखात। क्यों मसान भुव आज़ु बनि रंगभूमि सरसात ॥१०॥ सहसन बरसन सों सन्यों जो सपनेह नहिं कान। सो जय भारत शब्द क्यों पृक्षी आजु जहान ॥११॥

#### चाबा

कहा तुन्हें नहिं खबर खबर जय की इत आई। जीति मिसर में शत्रु-सैन सब दई अगाई॥१२॥ तिकृत वार के द्वार मिल्यी सुम समाचार यह। भारत-सेना कियो घोर संप्राम मिश्र मह्।।१२॥

#### विज्ञयिनी-विजय-वैजयन्ती

जेनरळ मकफरसन आदिक जे सेनापित गाउँ ।
विन लै भारत सैन कियो भारी अति ही रन ॥१४॥
बोळि मांरती-सैन हयी आयसु ठि घाओ ।
अमिमानी अरवी वेगिह वेगिह गिह छाओ ॥१५॥
सुनि कै सबही परम धीरता आजु दिखाई ।
श्रात्रु-गनन सों सनमुख मारी करी छराई ॥१६॥
बिन मैं शत्रु मगाइ गद्धी अरवी पासा कहें ।
तीन सहस रन-बीर करे बँघुआ संगर महं ॥१७॥
आरजगन को माम आजु सब हीं रिख छीनो ।
पुनि मारत को सीस जगत महं छनत कीनो ॥१८॥

#### **आरं**भ

कित करजुन, कित भीम कित करन नकुत सहदेव !
कित विराट, अमिमन्यु कित दुपद सल्य नरदेव !!१९/।
कित पुर, रघु, अज, यह कितै परशुराम अमिराम !
कित रावन, सुमीव कित हनुमान गुनधाम !!२०!।
कित रावन, सुमीव कित हनुमान गुनधाम !!२०!।
कित मीधम, कित दोन कित सात्यकि अति रनधीर !
कित पोळस, कित चन्द्र, कित पृथ्वीराज, हन्मीर !!२१!।
कित सकारि विक्रम, कितै समरसिंह नरपाळ !
कित संतिम नर-वीर रन-जीतसिंह मूपाळ !!२२!।
कहडु ळखहि सब आह निज संतित को चत्साह !
सजे साज रन को खरे मरन-हेत करि चाह !!२३!।
स्वामिमफिकरतकता द्रसावन-हित आज !
छाँ है मान देखहि करो आरज बंस समाज !!२४!।
तुमरी कीरति कुळ-कथा साँची करवे हेतु !
लाखहु ळखहु नुप-गत सबै फहरावत जय-केतु !!२५॥।

## भारतेन्द्र-प्रन्यावली

मेटहु जिय के सत्य सब सफल करहु निज नैन। छखहु न अरबी सों छरन ठाड़ी आरज-सैन॥२६॥

#### गासा

सुनत वीर हक घृढ नरन के सन्मुख आयो ।
श्वेत सिंह जिमि गुहा छाँ हि बाहर दरसायो ॥२७॥
सुभ्र मोछ फहरात सुजस की मनहुँ पताका ।
सेत केस सिर छसत मनहुँ थिर भई वछाका ॥२८॥
अहन बदन हिग सेत केस सुंदर दरसायो ।
वीर रसिंह मनु घेरि रहची रस सांत मुहायो ॥२९॥
रिव-सिंस मिछि इक ठाँर उदित सी कांति पसारे ।
पीन हृद्य आजानु-बाहु स्वेतान्वर घारे ॥३०॥
किट पेँ भाषा कंब धनुप कर में करवाछ ।
परी पीठ पेँ ढाछ गुछावी नैन विसाछा ॥३१॥
सिंह ठवनि निरमय चितवनि चितवत समुहाई ।
तन दुति फैछी छृटि परत धरनी पर आई ॥३२॥
नम मिछ छाई होइ कही यह घन सम वानी ।
अति गॅमीर कछ करना कछुक वीर-रस-सानी ॥३३॥

#### कोरस

क्यों बहराबत झूठ मोहिं और बढ़ावत सोग । अब भारत में नाहिं वे रहे बीर जे छोग ॥३४॥ जो भारत जग में रह्यों सब सों उत्तम देस । ताही भारत में रह्यां अब नहिं सुख को छेस ॥३५॥ याही मुव में होत हैं हीरक, आम, कपास । इतहीं हिमगिरि, गंग-जळ, काळ्य-गीत-परकास ॥३६॥ याही भारत देस में रहे कुष्ण मुनि व्यास । जिनके भारत-गान सों भारत-बहन प्रकास ॥३॥।

#### विविषनी-विजय-वैजयम्ती

जासु कान्य सों जगत-मधि कैंनो भारत सीस । जासु राज-बळ-धर्म की तथा करिंद्द अवनीस !!३८!! सोई न्यास अरु राम के बंस सबै संतान । सब कों ये भारत भरे निर्दे शुन-रूप-समान !!३९!! कोटि कोटि ऋषि पुन्य-सन, कोटि कोटि सुप सूर । कोटि कोटि चुच, मसुर, कवि मिछे यहाँ की बूर !!४०!!

#### नारंग

हाय वहै भारत सुव भारी। सब ही विधि तें मई दुखारी।। रोम, पीस पुनि निज बळ पायो । सब विधि मारत दुखित बनायो ॥४१॥ **अ**वि निरंबंडी स्थाम जापाना । हाय न भारत तिनहूँ समाना ॥ श्राय रोम तू अति बङ्-भागी। बरबर तोहिं नास्यो जय छागी ॥४२॥ तोड़े कीरति-संभ थानेकत । ढाई गढ़ बहु करि कय-टेकन। सबै चिन्ह तुव घूर मिछाए। मंदिर महळनि चोरि गिराए ॥४३॥ कछुन बची तुव भूमि निसानी। सो वह मेरे मन अति मानी। भारत-सुव-जीतन-हारे। याप्यौ पद था सीस उधारे ॥४४॥ नोस्रो दुर्गन, महल दहायो । विनदी मैं निज गेह बनायो ॥

### भारतेन्द्र-प्रन्थावसी

ते कलंक सब भारत केरे। ठाढ़े अजहूँ छखो घनेरे ॥४५॥ पंचनद्, हा पानीपत्। हाय अजहुँ रहे तुम घरनि विराजत। हाय चितौर निळज त भारी। अजहुँ खरो भारतहि मॅमारी ॥४६॥ जा दिन तुव अधिकार नसायो। ताही दिन किन घरनि समायो॥ रह्यो कलंक न मारत-नामा। क्यों रे त बाराणिस घामा ॥४७॥ भय कंपत संसारा। सय जग इनको तेज पसारा। इनके तनिकहि भौंह हिलाए। थर थर कंपत नृप भय पाए ॥४८॥ इनके जय की उड़जल गाथा। गावत सव जग के हिच साथा। मारत-किरिन जगत डॅंजियारा। भारत जीव जियत संसारा ॥४९॥. मारत-भूज-वल लहि जग रिन्छत । मारत-विद्या सों जग सिच्छित। रहे अवै मनि क्रीट सुकुंडल। रह्मी दंड जय प्रवळ अखण्डळ ॥५०॥ः रह्यौ रुधिर जब आरज सीसा। ष्विष्ठत अनल्ड-समान अवनीसा। साहस बळ इन सम कोउ नाहीं। जबै रह्यी महि मंडल माहीं ॥५१॥।

#### विजयिनी-विजय-वैजयन्ती

तब इनहीं की जगत बहाई।

रही सबै जग कीरित छाई।

रितही अब ऐसी कोड नाहीं।

छरै छिनहें जो संगर माही।।५२॥

प्रगट वीरता देह दिसाई।

छन महं मिसरिह छेइ छुड़ाई।

निज मुज-बछ विक्रम जग माड़ै।

भारत-जस-धुज अविचछ गाड़ै।।५३॥

यदन-हृद्य-पत्री पर बरवस।

छिसै छोइ-छेसनि भारत-जस।

पुनि भारत-जस करि बिस्तारा।

मम मुख फेर करै डैंजिबारा।।५४॥

#### शासा

हाय!

सोई मारत मूमि भई सब मॉित दुखारी!
रह्यों न एकहुं बीर सहस्रन कोस मॅम्मरी ॥५५॥
होत सिंह को नाद जौन मारह-बन माही।
तहें अब ससक सियार स्वान खर आदि छखाहीं ॥५६॥
जहें झूसी ठब्जैन अबब कन्नीज रहे वर।
तहें अब रोखत सिवा चहूं दिसि छखियत खँडहर ॥५७॥
, घन विद्या बळ मान वीरता कीरति छाई।
रही जहाँ तित केवळ अब दीनता छखाई॥५८॥

कोरस

अरे वीर इक बेर चठहु सब फिर कित सोए। े छेडु फरन फरवाल काढ़ि रन-रंग समोए॥५९॥

चळहू बीर चिंठ तुरत सबै जय-ध्वजिह उड़ाओ । छेह म्यान सीं खद्र खींचि रत-रंग जमाओ ॥६०॥ परिकर कटि कसि उठी बँद्कन भरि मरिसाधी। सजौ जुद्ध-वानो सब ही रत-अंकन बाँघो ॥६१॥ का अरबी को बेग कहा बाको घळ भारी। सिंह जगे कहुँ स्वान ठहरिहैं समर मँहारी ॥६२॥ पद-तल इन कहँ दल्ह कीट-तून-सरिस नीच-चय। तनिकह संक न करह धर्म जित जय तित निश्चय ।।६३॥। जिन बिनहीं अपराध अनेकन कुछ संहारे। द्त पाद्री वनिक आदि बिन दोसहि सारे ॥६४॥ प्रथम जुद्ध परिहार कियो विक्वास दिवाई। पनि धोखा है एकाएकी करी छराई ॥६५॥ इनको तुरतिह हतौ मिलें रन के घर माहीं। इन इछियन सों पाप किएह पुन्य सदाहीं ।।६६॥। **उठह बीर तरवार खींचि माइह घन संगर।** छोह-छेखनी छिखह आर्य बळ जवन-द्वदय पर ॥६७॥ मारू बाजे बर्जे कही धौंसा घहराहीं। ज्हिह पताका सञ्ज-हृदय छक्ति छखि थहराहीं ॥६८॥ चारन बोछहिं विजय-सुजस बन्दी गुन गार्वे । छुटिई तोप घनघोर सबै बंदूक चंठावें ॥६९॥ चमकहिं असि माछे वमकहिं उनकहिं तन बखतर । हींसहि हय मत्मकहिं रथ अज चिक्ररहिं समर थर ॥७०॥ नासह अरबी शब्रु-गनन कहें करि छन महें छये। कहह सबहि विजयिनी-राज महँ भारतकी जय ॥७१॥

### विजयनी-विजय-वैजयन्ती

#### गारंम

मुनत चठे सब बीर-बर कर महें घारि छुपान !
कियो सवन मिळि जुद्ध-हित घारि चमंग प्यान ॥७२॥
पहिनि जिरह कटि कसि सबै तौळत चळे कुपान !
लै बॅद्क साघत चळे छुच्छ बीर बळवान ॥७३॥
निरमय पग आगहिं परत मुख तें माखत मार !
चळे बीर सब ळरन हित मिसरिन सों इक बार ॥७४॥
वंद्र-सूर्य-बंसी जिते प्रमर, अनळ, चौहान ।
बोइन चढ़ि साप सबै छुत्री बीर सुजान ॥७५॥
मुमिरि छुनी सबै निज पुरुषन की बात ।
धाप ऐठत मोछ निज डमगि बीर रस गात ॥७६॥
उमगी मारत-सैन जब समुद-सरिस घनघोर ।
तब मिसरी चीनी कहा का सैंघन को जोर ॥७०॥
घजी इटिश रन-दुंदुमी गरने गहकि निसान ।
कंपे यर यर मृमि गिरि नवी नगर असमान ॥७८॥

#### चाचा

व्यामा सनाई वजामो वजाओ।

सरे राग मारू सुनाओ सुनाओ।
सबै फौज भागे बदाओ बढ़ाओ।
अरे जै-पताका धढ़ाओ घढ़ाओ।
कहाँ बीर ही बेग धाओ सु-धाओ।
अरे वीरता को विखाओ दिखाओ।
अरे क्यान सों शक्ष खोळो सु-खोळो।
अरे मार मारी घरी मार बोळो।
अरे शतु को सीस काटो सु-काटो।
अरे कायरे वीर डॉटो स-डॉटो॥

### भारतेन्द्र-प्रन्थावळी

निसाना सबै लै छगाओ छगाओ ।

अरे लै वॅद्कें चडाओ चडाओ ॥

सबै युद्ध भारी मचाओ मचाओ ।

अरे शबु-सेनै भगाओ भगाओ ॥७९॥

#### कोरस

भगी शत्र की सैन रहची कहूँ नाहि ठिकाना। कै जमपुर के गिरि वन कबुरन कियो पयाना ॥८०॥ सुख सों वस्यौ खडीव प्रजागन अति सुख पायो। ब्रिटिश क्रोध को फल सब कहें परतच्छ लखायो ॥८१॥ मध्यौ समद्रहि जिन ब्रिटानिया निज कटाक्ष-बछ। जग महँ जिनको निरभय विचरत कठिन प्रवल दल ॥८२॥ जिन भारत महं आह तोप-त्रछ दहाँ। वज कहं। अग्नि-वान जय-पत्र छिख्यौ जिन भारत-कॅंग महूँ ॥८३॥ कठिन क्रत्रियन जीति छए जिन वह गढ सहजिह । सिक्खन दीनी हार छियो मुख्तान तनिक चहि ॥८४॥ तर्जीन अम हिलाइ लखनक छिन महेँ लीनो। तिक दृष्टि की कोर सकछ राजन यस कीनो ॥८५॥ कठिन सिपाडी-द्रोह-अनल जा जल-बल नासी। जिन मय सिर न हिळाइ सकत कहुँ भारतवासी ॥८६॥ जासु सैन-यळ देखि रूस सहजहि जिय हास्ती। चरिंक संधिष्टि मानि कोऊ विधि समयिह टाखौ ॥८७॥ सहजिह निज वस कीनी जिन सिप्रस को टापू क्काइ दियो सब नृपनन पे निज प्रवल प्रवापू ॥८८॥ कावल अरु कंबार कठिन महें हलवल पासी। शेर्अञ्ची-याकूव-अयुविह सहज चलाखी ॥८९॥

#### विजयिनी-विजय-वैजयन्ती

खैबर दर अरगला किन गिरि-सरित करारे।
सञ्ज-हृद्य सद्द तोढ़ि तोड़ि रिज़ु कीन्हे सारे॥९०॥
कम-रूस-उर सूळ दियो ईरान द्वायो।
दृदिश सिंह को अटल तेज किर प्रगट दिखायो॥९१॥
सिंह चिन्ह की धुजा चढ़ी बाला हिसार पर।
जय देवी विजयिनी सोर मो काबुल घर घर॥९२॥
वाके आगे कहा मिसिर का अरवी को वल।
इन सों सपनहु बैर किए पांचे परता फल ॥९३॥
वस्यो हृदिश डंका गहकि धुनि झाई चहुँ सोर।
जयाते राजराजेश्वरी कियो सवनि मिलि सोर॥९४॥





## नए जमाने की मुकरी#

( इं० १८४१ )

जब सभाविष्ठास संगृहीत हुई थी, तब वैसा ही काल या कि (क्यों सिख सजान ना सिख पंखा) इस चाल की सुकरी लोग पढ़ते पढ़ाते वे किन्तु अब काल बदल गया तो उसके साथ सुकरियाँ भी बदक गई। बानगी दस पाँच देखिये—

> सब गुरुजन को बुरो वतावै। अपनी खिचबी अलग पकानै॥ भीवर तेजी। तत्व न शुठी क्यों सिख सजन नहिं भँगरेजी ॥ १॥ चीन वुछाए तेरह आवें। निज निज विपता रोइ सुनार्वे॥ ऑखौ फुटे भरा न पेट । क्यों सिख सजान नहिं प्रैजुएट ॥२॥ संदर वानी कहि समुमावै । विधवागन सों नेह यहाँवै ॥ **दया**निघान गुन-आगर्। पर्म सिख सजन नहि विद्यासागर ॥३॥

<sup>#</sup> नवोदिता हरिबंद चंदिका खं० ३३ सं० ३ में प्रकाशित ।

सीटी देकर पास बुडावै। रुपया छे तो निकट बिठावै।। छे मागै मोहिं खेछहि खेछ। क्यों सिख सन्जन नहिं सिख रेख ॥ ४॥ घन छेकर कछ काम न आवै। कॅची नीची राह दिखावै।। समय पडे पर साधे गंगी। क्यों सिख सन्जन नहिं सिख चुंगी ॥ ५ ॥ मतज्जन हो की बोलै बात। रालै सदा काम की घात॥ डोलै पहिने सुंदर समछा। क्यों सब्ति सन्जन नहि सिन्न अमळा ॥ ६ ॥ दिखावत सरवस छूटै। फर्द में जो पड़े न इन्है।। कटारी जिय मैं इलिस। क्यों सिख सन्जन नहिं सिख पूछिस ॥ ७ ॥ मीवर भीवर सब रस चूसै। हँसि इसि के तन मन घन मूसै॥ जाहिर बातन में अवि वेज। क्यों सिंख सन्जन नहिं भैंगरेज ॥ ८॥ सत्य अठए मीं वर आवै। तरह तरह की जात सुनाने।। बैठा ही जोड़े वार। क्यों सिंख सन्जन नहिं अखबार ॥ ९॥ गरम में सौ सौ पूत। जनमाव ऐसा मजबूत।।

### भारतेन्द्र-ग्रन्थावङी

करे खटाखट काम संयाना і सिख सज्जन निह् ज्ञापाखाना ॥१०॥ नई नई नित तान सुनावै। अपने जाल में जगत फॅसावै॥ नित नित हमें करें वल-सन। क्यों सिख सज्जन निर्ह कानून ॥११॥ उनकी खिद्मत करो। रुपया देते देते मरो॥ न्तव आवे मोहिं करन खराव। क्यों सिख सञ्जन नहीं खिताब ॥१२॥ न्हंगर छोडि खड़ा हो झुनै। **उ**ळटी गति प्रतिकृखहि चूमै॥ देस देस होहै सिन सान। क्यों सिख सन्जन नहीं जहाज ॥१३॥ मुँह जब छागै तब नहिं छूटै। जाति मान धन सब कुछ छूटै॥ पागल करि मोहिं करे खराव। ' क्यों सिक सन्जन नहीं सराव ॥१४॥



## जातीय संगीत

(सं० १९४१)

प्रसु रच्छाडु दयाल महरानी। वह दिन जिए प्रजान्मुखदानी ॥ हे प्रमु रच्छ्ड श्री महारानी। सब विसि में विनकी जय होई। रहे प्रसन्त सक्छ सब खोई। राज करे बहु दिन की सोई। हे प्रसु रख्डह भी सहरानी शिशा बठहु बठहु प्रमु अभुवन राई। तिनके सरित हेडू अकुलाई। रत मह विनहिं गिरावह मारी। सब दूख दारिव दूर बहाओ। विद्या और कछा फैलाओ। इसरे घर महें शांति घसाओ ! देव असीस हमें सुखकारी ॥२॥ त्रमु निज अनगन सुभग असीसा। वरसङ्ख् सदा विजविनी-सीसा। बेहु विरुवता वस अधिकारा। कृषक, राजसूत, के अविकारी। करहि एज को संभ्रम मारी।

निकट दूर के सब नर नारी। करहिं नाम आदर विस्तारा॥३॥

रच्छ्रहु निज भुज तर सह साजा। सब समर्थ राजन के राजा। अलख राज कर सब बल-खानी । बिनय सुनहु विनवत सब कोई। पूरव सों पच्छिम छौं जोई। राजमक्त-गन इक मन होई। हे प्रमु रच्छ्रहु श्री महारानी ॥४॥ ( युद्ध के समय योधागण के गाने को ) वठहु वठहु प्रमु त्रिमुखन-राई। तिनके शत्रु देह क्षितराई। रन गहें तिनहिं गिरावहु मारी। स्वामिनि स्वत्व हेतु जे बीरा। छङ्हिं हरह तिनकी सब पीरा। यह बिनवत हम तुव पद तीरा। हे प्रभु जग-स्वामी मुंसकारी ॥५॥ ( बकाड और उपद्रव के समय गाने को ) चठहु चठहु प्रमु ! त्रिमुवन-राई । कठिन काळ में होड़ सहाई। देह इमर्हि अवलंबन भारी। असय हाथ सम सीस फिराओ। मुरशी मुब पर सुख बरसाओ। पिता विपति सों इमिह बचाओ। बाइ सरन तुव रहे पुकारी ॥६॥

# रिपनाष्ट्रक

(सं० १९४१)

जय जय रिपनक्ष खदार जयित भारत-हितकारी ।
जयित सत्य-पथ-पथिक जयित जन-शोक-विदारी ॥
जय गुद्रा-स्वाधीन-करन सालम दुख-नाशन ।
मृत्य-वृत्ति-प्रद् जय पीड़ित-जन व्या-भकाशन ॥
जय प्रजा-राज्यस्थापन-करन हरन दीन भारत-विपद ।
जय भारतबासिहि हैन नक-महा-न्यायपित प्रथम पद ॥१॥

क नालं फ्रेंचरिक सैसुप्छ रॉविन्सन, मार्राक्षस नॉव रिपन का नम्स सन् १८२७ हैं॰ में कंतन में हुआ था। यह सन् १८६१ हैं॰ से १८६७ हैं॰ तक मारत-सचिव रहे जीर फिर कई परों पर रहकर सन् १८८० हैं॰ में मारत के बदे छाद हुए। इनके समय में सन् १८८१ हैं॰ में वर्नाव्युक्त प्रेस पृष्ट तोद विचा गया। सन् १८८१ हैं॰ में मैस्र राज्य उसके प्राचीन राजवंश को सौंप विचा गया। इडवर्ट बिक भी इन्हीं के समय में प्रस्तावित हुआ या। बफ़ग़ान युद्ध का बंत इन्हीं के समय में हुआ और अब्दुर्गहमान काकुक के अमीर हुए। छावें रिपन दव शिक्षित मारतीयों को, वो राजकर्म-चारी नहीं थे, राज्य-प्रवंध के संपर्क में छाने का सद्धा प्रयक्त करते रहे और इन्होंने स्वानिक-स्वराज्य के छिए कई नये निवम चकाप थे। इन्हीं कारणों से यह मारत में विशेष सम्मानित हुए थे। यह सन् १८८७ हैं॰ में निकायत कीड गए।

# भारतेन्दु-प्रन्थावली

जय जय हिंदू-उन्नित-पथ-अवरोघ-मुक्त - कर । जय कर-वंघन-संथर-कर जय जयित गुणाकर ॥ जय जन-सिच्छन-हेत समिति-सिच्छा-संस्थापक । जय जय सेतासेत वरन सम संमत मापक ॥ जय राज्य घुरंघर घीर जय भारत-शिल्पोन्नति-करन । जय परम प्रजावत्सळ सदा सत्य-प्रिय जय श्री रिपन ॥२॥

राजतंत्र के पंडित तुम जानत प्रयोग खट।
स्तंमन कीनो राज-वाक्य करि अटल नीति अट!।
जन-दुख-मारन उचाटन द्वैविद्ध माव जग।
बिद्धेषण स्वारथी मिलित दल मद्ध न्याय मग।।
आकर्षण मन सब जनन को निज उदार गुण प्रगट-कर।
जय मोहन मंत्र समान निज वाक्य विमोहित देशवर ॥३॥।

जय भारत-नव-उदित-रिपन-चंद्रमा मनोहर।
शुक्क-कृष्ण-सम तेज तद्पि जस अपजस विधि कर।।
जस-चंद्रिका विकासि प्रकास्यौ उन्नति भारग।
वाक्य अमृत बरसाह किए आल्हादित नर जग॥
ससअंक बंगबिछ सो छसत जन-मन-कुमुद प्रकृष्ट्यतर।
सत्ताहस रैन प्रकास सम सत्ताहस शुम कम कर॥४॥

जय तीरथपति रिपन प्रजा अघ-शोक-विनाशक ।
गंग-जमुन-सम मिछित तद्पि जान्हवि मरजादक ॥
अक्षय वट सम अच्छ कीर्ति थापक मन पावन ।
गुप्त सरस्वति प्रगट कमीशन मिस द्रसावन ॥
कछि-कछुष प्रजागत-मीति को सब बिधि मेटन नाम रट ।
जय तारन-तरन प्रयाग-सम जस चहुँ द्विस सब पै प्रगट ॥
भा

जन्ति बाहु गर्छ छाइव जीत्यों सगरों भारत । जन्ति और डाटनेंहू को जन नाम उत्तारत ॥ जहित हेसटिन्ज आदि साथ घन छै गए भारी। जहित किटन इरवार कियों सिंज वड़ी तयारी ॥ पै इस हिंदुन के हीय को मिक न काड़ू सँग गई। सो केवड तुमरे सँग रिफन छावा सी साथिन भई॥ ६॥

हित्ति द्वींच हरिचंद कर्ण विक्ठ नृपति युधिप्रिर ।
जिसि इस इनके नाम प्रात चिठ सुमिरत है चिर ॥
तिसि तुसह कहें निर्दाह सुमिरिहें तुन गुन गाई ।
यासों विद् अनुराग कहो का सकत दिखाई ॥
इस राजमकि को वीज जो अब कों चर संतर वस्ती ।
निज न्याय-नीर सोंसीचि कै तुस वार्से अंकर कस्ती ॥ ७ ॥

निज युनास के बरन किए प्रुम सकल सबहि विधि ।
रिपु सब किए खड़ास दुई हिय राजभक्ति सिधि ॥
सहरानी को पन राख्यों निज नवल रीति बळ ।
परि सध न्याय-युका के नप राख्यों सम दुई दल ॥
सव प्रजापुंज-सिर जापको रिन रहिहै यह सर्व हस ।
क्षम नाम वेष सम निव जपव रहिहैं हम हे श्री रिपन ॥ ८॥





# स्फुट कविताएँ

# दोहे और सोरठे आदि

है इत लाल कपोल बत कठिन प्रेम की चाल। मुख सों आहु न भाखिहैं निज सुख करो हळाळ॥१॥ प्रेम वनिज कीन्हों हुतों नेह नफा जिय जान। अव प्यारे जिय की परी प्रात-पुँजी में हात ॥ २॥ तेरोई दरसन चहैं निस-दिन छोभी नैन। श्रवन सुनो चाहत सदा सुन्दर रस-मै वैन ॥ ३ ॥ हर न मरन विधि विनय यह भूत मिछैं निजवास। त्रिय हित वापी मुकुर मग वीजन अगन अकास ॥ ४॥ तन-तरु चढ़ि रस चूसि सब फूछी-फड़ी न रोति । प्रिय अकास-बेळी मई तुव निर्मूळक प्रीति ॥ ५॥ पिय पिय रिट पियरी भई पिय री मिछे न आन ! छा**छ मिळन की छाळसा छखि तन तजत न प्रान** ॥ ६ ॥ मधुकर धुन गृह दंपती पन कोने मुक्ताय। रमा विना यक विन कहै गुन वेगुनी सहाय ॥ ७॥ चार चार पट पट दोऊ अस्टाद्स को सार। एक सवाहे रूप घर जै जै नंदक्रमार ॥८॥

तीलम जी पुखराज दोड जद्याप सुख 'हरिचंद' ।

पै जो पन्ना होइ तो बादै अधिक अनंद ॥ ९॥
नीलम नीके रंग को हैं। लाई हैं। बाल ।
कहुं न देय तो होयगो अति अद्भुत अहवाल ॥१०॥
जद्यपि है बहु दाम को यह हीरा री माय ।
वनै तवै जब नीलमित निकट जक्यों यह जाय ॥११॥
नैन नवल 'हरिचंद' गुन लाल असित सित तीन ।
त्रिविध सिक त्रैदेव के तिरवेनी के मीन ॥१२॥
कहन दीन के बैन देहु विधाता एक बर ।
नाई लागें ये नैन कोक सों जग नरन में ॥१३॥
प्रेम-श्रीति को बिरवा चलेहु लगाय ।
सींवन की सुध लीनो सुरक्षि न जाय ॥१४॥

सबैया

अब और के प्रेम के फंद परे हमे पूछत कौन, कहाँ तू रहै !

अह मैन सी रीव अहै हरिज् तेहि मारत ही तुमको जो चहै !

यह मैन सी रीव अहै हरिज् तेहि मारत ही तुमको जो चहै !

वह मूळि गयो जो कही तुमने हम तेरे अहैं तू हमारी अहै !! ? !!

हम चाहत हैं तुमको जिस से तुम नेकहू नाहिंने बोळती हो !

यह मानदु जो 'हरिचंद' कहै केहि हेत महाबिष घोळती हो !!

तुम औरन सों नित बाह करी हमसों हिस गाँठ न सोळती हो !!

हम नैन के होर बंधी पुतरी तुम नायत खो जग होळती हो !! ? !!

जा मुख देखन को निवही रुख दूविन दासिन को अवरेख्यो । मानी मनौती हू देवन की 'हरिचंद' अनेकन जोतिस लेख्यो । सो निधि रूप अचानक ही मग में जमुना जल जात मैं देख्यो । सोक को योक मिट्यो सब बाजु असोक की झाँह सखी पिय पेख्यो॥३॥ रैन में ब्यौंहीं छगी झपकी त्रिजटे सपने झुल कौतुक-रेख्यो । लै कपि माछ अनेकन साथ में तोरि गढ़े चहुँ ओर परेख्यो ॥ रावन मारि बुळावन मो कहूँ सानुज में अवहीं अवरेख्यो । सोक नसावत आवत आजु असोक की ब्रॉह सखी पिय पेख्यो ॥ ४॥

सदा चार चवाइन के डर सों निहं नैनह साम्हे नचायो करें। निरळज मई हम तो पे डरें तुमरों न चवाव चळायो करें।। 'हरिचंद जू' वा बदनामिन के डर तेरी गळीन न आयो करें। अपनी कुछ-कानिहुँ सों बढ़ि के तुम्हरी कुळ-कानि बचायो करें।। ५।०

तिज कै सब काम को तेरे गछीन में रोजिह रोज तो फेरो करें। तुब बाट बिछोकत ही 'हरिचंद' जूबैठि के सॉम सबेरो करें।। पै सही निहंजात मई बहुतै सो कहाँ कह छों जिय छोरो करें। पिय प्यारे तिहारे छिये कब छों अब दूतिन को मुख हेरो करें।। ६।।

आइये मो घर प्रान पिया मुखचन्द दया करि कै दरसाइये। प्याइये पानिय रूप सुधा को विळोकि इतै द्दग प्यास बुझाइये ॥ . छाइये सीतळता हरीचंद जु हा हा छगी हियरे की बुमाहये। छाइए मोहि गरे हॅसि कै उर श्रीवमें प्यारे हिमन्त बनाइये॥ ७॥

कोऊ कलंकिनि भाखत है कहि काभिनिह कोऊ नाम घरैंगो । त्रासत हैं घर के सिगरे अब बाहरीह तो चवाब करैंगो ॥ दूतिन की इनकी उनकी 'हरिचंद' सबै सहते ही सरैंगो । तेरेई हेत सुन्यों न कहा कहा औरहू का सुनिवो न परैंगो ॥ ८॥

सन छागत जाको जबै जिहिसों किर दाया तो सोऊ निमाबत है। यह रीति भनोसी तिहारी नई अपनो जहाँ दूनो दुखाबत है।। 'हरिजंद जू' बानो न राखत आपुनो दासहू है दुख पावत है। तुम्हरे जन होह के मोर्गे दुखै तुम्हें छाजहू हाय न आवत है।। ९॥ देखत पीठ तिहारी रहैंगे न प्रान कवीं तन बीच नवारे। आओ गरे छपटौ मिछि छेडु पिया 'हरिचंद' जू नाथ हमारे।। कौन कहै कहा होयगो पाछे वनै न बनै कछु मेरे सम्हारे। जाइयो पाछे विदेस मछे करि छेन दे भेंट ससीनसों प्यारे।।१०।।

पीवै सदा अधरावृत स्थाम को भागन थाको सुजात कहा है। वाजै जवै वन में सजनी 'हरिचंद' तबै सुधि मूळ वहाँ है।। छूटै सबै वन-वाम घड़ी हिय व्याकुछता सुनि होत महा है। वेनु के वंस मई वसुरी जो अनर्थ करे तो अचर्ज कहा है।।११॥

छै वदनामी कर्छकिनि होइ चवाइन को कव छौँ सुख चाहिए। सासु जेठानिन की इनकी उनकी कव छौँ सहिकै जियदाहिए।। राहू पै एती कसाई पिया 'हरिर्चद' की हायन क्योंहूँ सराहिए। का करिए मरिए केहि मॉरिन नेहको नातो कहाँ छौँ निवाहिए।।१२॥

लिसके अपने घर को निज सेवक भी सबै हाथ सदा थरिहें। इल सों सव दूषन खेंचि इटै सब बैरिन यूसल सों मरिहें॥ ध्यनुजै प्रिय जो सो सवा चनको प्रिय कारज ताको न क्यों सरिहे। जिनके रक्षपाल गोपाल धनी तिनको बलमह सुखी करिहे।।१३॥

अब प्रीत करी तो निवाह करो अपने जन सों मुख मोरिए ना । तुम तो सब जानत नेह मजा अब प्रीत कहूँ फिर जोरिए ना ।। 'हरिचंद' कहैं कर जोर यही यह आस छगी तेहि तोरिए ना । इन नैनन माह वसी निव ही तेहि आँसुन सों अब बोरिएना ।।१४॥

कवित्त

आजु दृषमानुराय पौरी होरी होय रही दौरी किसोरी सबै जोवन चढ़ाई मै। खेळत गोपाल 'हरिचंद' राधिका के साथ'

जुक्का एक सोहत कपोल की लुनाई मैं ॥
कैधों भयो उदित मयंक नम बीच कैधों

हीरा जरचो वीच नीलमिन की जराई मैं ।
कैधों पक्सो कालिंदी के नीर छीर कैथों

गरक सु-गोरी, मई स्याम-सुंदराई मैं ॥१॥

गोपिन की बात कों बखानों कहा नंदछाछ

तेरो रूप रोम रोम जिनके समाय गो।
विरह-विथा से सब ज्याकुछ रहत सदा
'हरीचंद' हाळ वाको कौन पै कहाय गो।।
ऑड्रान को प्रळय-पयोधि चूदि जैहै जबै
ह्रिंब ह्रिंब सब ब्रह्मंडहू विळाय गो।
पौंड़त फिरौंगै आप नीर बीच होय जब
विरह-डसासन तैं बट जरि जाय गो।। २।।

तेरेई विरह कान्ह रावरे कला-निधान मार वान मारे सदा गोपिन के घट पै। व्याकुळ रहत ताते रैन दिन आप विन घूर छाय रही देखी नागिन सी छट पे।। 'हरीचंद' देखे बिन्न आज सब अज-बाल बैदि के बिस्र्रतीं कळिंदी जू के तट पे। होयगी प्रख्य आंज गोपिन के आँसुन तें ताते बज जाय बैठो झट बंसी बट पे॥ ३।३

गोपिन बियोग अब सही नहीं जात मोपै कब छौं निद्धर होय मैन-बान मारौंगे। 'हरीचंद' आप सों पुकारे कहीं बार बार बेगही कुपाल सबै गोकुल सिघारोंगे ॥ कहत निहोरि कर जोरि हम पूर्कें जौन राघा-रौन ताको कौन उत्तर विचारोंगे । ऑसुन को नीर सबै बाढ़ैगो समुद्र सबै कुक्क कुप घारोंगे के मच्छ कुप घारोंगे ॥ ४॥

राधा-श्याम सेवें सदा बुंदाबन वास करें

रहें निहिंचत पद बास शुरुवर के।
चाहे बन घाम न अराम सो है काम
'इरिचंद लूं' मरोसे रहें नंदराय-बर के।।

एरे नीच घनी हमें तेज तू दिखावें कहा

गज परवाही नाहिं होहिं कवों खर के।
होइ छे रसाछ तू मछेई जग-जीव काज

कासी ना तिहारें ये निवासी करपतर के।। ५॥

जन्पि चँचाई घीरताई गरुआई आदि

एरे गजराज तेरी सबदि बड़ाई है।
बान घारा है दे सदा तोषत सबन नित

हिंसा सों बिरत तऊ बळ खिकाई है॥
तासी 'इरिचंद' मरजाद पै रहन नीको

काक चुगळन की जासों बनि आई है।
बिरव बढ़ावे ये न दूर कर इन्हें तेरे

कान की चपळताई भौर दुखदाई है॥ ६॥

बात गुरुवन की न आछी छरकाई छागै भावै खेळ कूद में चपलता असीम की।

### भारतेन्द्र-ग्रन्थावछी

छोड़त कसालो होय जदिप नरन तक बान नाहिं नीकी मद भाँग के अफीम की ॥ अवगुन करी छड़ पेड़ा सीं गुनद 'हरिचंद' हित होय जग औपिघ हकीम की। जौन गुनदाई सोई बात है सुहाई तासों नीकी मधुराई हू सीं तिक्तताई नीम की ॥ ७॥

जोही एक बार सुनै मोहै सो जनम भरि

ऐसो ना असर देख्यो जादू के तमासा मैं।
अरिहु नवार्वे सीस छोटे बढ़े रीहें मब

रहत मगन नित पूर होइ आसा में॥
देखी ना कवहुँ मिसरी में मधुहू मैं ना

रसाछ, ईख, दाख मैं न तनिक वतासा में।
असृत मैं पाई ना अधर मै सुरंगना के
जेती मधुराई मूप सज्जन की मासा मैं॥ ८॥

केछि-भौन बैठी प्यारी सरस सिंगार करें
सौतिन के सब अमिमाने दरत सो।
कंठ-हार चूरी कर वाजूबंद चंद्र आदि
पहिन्यौ अभूपन वियोगहि हरत सो॥
पगपान चाँदी को चरन पहिरन छागी
सोभा देखि रंभा-रति गर्बहू गरत सो।
छोड़िअभिमान दास होन काज चंद आज
नवछ बघू के मानो पायन परत सो॥ ९॥

बुंदाबन सोमा फल्लु बरनि न जाय मोपेँ नीर जमना को जह सोहै सहरत सो। फूळे फूळ चारों स्रोर छपटे सुगंघ तैसो मंद् गंधवाह जिय सापहि हरत सो ॥ चाँदनी में कमळ-कड़ी,के सरें बार बार 'हरिचंद' प्रतिबंब नीर माहिं बगरत सो । मान के मनाइवे को दौरि दौरि प्यारो आज नवस्त क्षम् के मानो पायन परत सो ॥१०॥

आजु कुंज-मंदिर विराजे पिय प्यारी दोऊ दीने गळ-बाही बादे मैन के उमाह में। हैंसि हॅसि बातें करें परम प्रमोद भरे रीक्षे रूप-जाळ मींजे गुनन अथाह में।। कान में कहन मिस बात चतुराई करि मुस्त दिग छाई प्रान प्यारे मरि चाह में। चूमि के कपोळन हैंसावत हैंसत छवि छावत छुबीको छैळ छुळ के उछाह में।।११॥

रंग-मौन पीतम वर्मग भरि बैठ्यो आर्ज साले रित-साल पूरथो भदन-वमाह में । 'हरीबंद' रीमत रिझावत हँसावत हँस्त रस बाढ़थी सति प्रेम के प्रवाह में ।। बीरी देन मिस क्कुए आँगुरी अधर पुनि चूमे चुपचाप ताहि पान खान चाह मैं । छाजहि कुदावत छकावत छक्ष छव छावत छवीछो छैळ छळ के छछाह में ॥१२॥ आजु ळीं न आए जो तो कहा भयो व्यारे याकीं

सोच चित नाहिं घारि मति सङ्घ्याइये।

स्त्रीधि सों उदास है के गमन तयार यह ं वाते अब छाज झोड़ि छपा करिं घाइये ॥ 'इरीचंद' ये तो वास आपुद्दी के प्रान कळू और न कियो तो अब एतो ही निमाइये । चाहत चछन अकुछाइके बिसासी इन्हें आह पान - प्यारे जू बिदा तो करि जाइये ॥१३॥

जोग जग्य जप तप तीरथ तपस्या व्रत

ज्यान दान साधन समूह कौन काम को ।
वेद भी पुरान पढ़ि झान को नधान भयो

कूर मगरूर पाइ पंडिताई नाम को ॥
'हरीचंद' बात बिना बात को बनाइ हाखी
चेरो रहाौ जाम वाम काम घन घाम को ।
जानै सब तक अनजानै है महान जानै
राम को न जानै ताहि जानिये हराम को ॥१४॥

साँझ समै साजे साज ग्वाल-बाल सार्थ लिए
मोहन मनहिं हरि आवत हरू हरू।
धीस मोर-मुकुट लक्कट कर लीने खोड़े
पीत उपरेना जामें टॅक्यो चारु गोखरू॥
'हरीचंद' बेतु को बजावत हैं गावत
सु आवत हैं लिए साथ साथ गाय बाह्य ।
नाचत गुवाल मध्य लाजत मनोज लिख
लावें सिख बाजत गुपाल पाय बूँबरू॥१५॥

दासी दरवानन की क्षिरकी करोर सहीं दूतिन नवाये नवीं नौ-नौ पानि नेबे पर । दिवस बिवाये दौरि इत ंचत दुरि दुरि रोइडू सकी न खुळि हाय दुख सेजे पर ॥ 'हरीचंद' प्रानन पै साय बनी सबै माँ ति अंग अंग भीनी पोर परी विष रेजे पर । हाय प्रान-प्यारे नेक बिछुरे तिहारे दुख कोटिन अँगोजे याही कोसळ करेजे पर ॥१६॥

मेव मायावाद सिंह वादी श्रातुळ धर्म दृस जयति गुण-रासि बङ्गम-मुधन । किं कुवृश्चिक दुष्ट जीव जीवन-मूरि करम झ्ळ मकर निज वादं धतु-सर-समन ॥ गोप-कन्या माव प्रगटि सेवा विसद् कुष्ण राधा मिधुन मक्ति-पथ दृद्-करन । इरन जन-हिथ-करक मीन-धुज-भय मेटि वास 'हरिचंद' हिथ कुम्म हरि-रस मरन ॥१७॥

हुंग-कुच परस रग-मीन की दरस तिज तुच्छ सुख मिश्रुन को हिय विचारे। छुड मकर छाँ दि सब तानि बैराग-धतु सिह है जगत के जाड जारे।। इज्जा इसमानु-कन्या सिहत मजन करि कुछ इन्नश्चिक समुक्ति दूर टारे। छाँ दि अनआस विस्तास हिय अनुड धारे करम की रेख पर मेख मारे।।१८।।

फूर्छैंगे पळास बन आगि सी छगाइ कूर कोकिङ कुद्दकि कछ सबद सुनावैगो ।

# मांतिन्द्र जन्यावळी

त्यों हो 'हरीचंद' सबै गावैगो धमार धीर हरन अवीर वीर सबही उड़ावैगो।। सावधान होह रे वियोगिनी सम्हारि तन अतन तनक ही में तापन तें वावैगी। धीरज नसावत बढ़ावत विरद्द काम कहर मचावत वसंत अब आवेगो ॥१९॥

खेळी मिछि होरी ढोरी केसर-कमोरी फेंको भरि भरि शोरी छाज जिल में विचारौ ना । हारी सबै रंग संग चंगह बजाओ गाओ सबन रिकाओ सरसाओ संक धारी ना ॥ कहत निहोरि कर जोरि 'हरिचंद' प्यारे मेरी विनती है एक हाहा ताहि टारौ ना। नैन हैं चकोर मुख-चन्द तें परैगी ओट यातें इन भाँ खिन गुलाल लाल हारौ ना ॥२०॥

लोक वेद लाज करि कीने ना रुखाई एती दिवये पियारे नेक दया उपजाइ कै। विरह विपति दुःख सहि नहिं जाय कहि जाय ना कछुक रहीं मन विख्लाइ के।। 'हरीचंद' अव तो सहारो नहिं जाय हाय मुजन वढ़ाय बेग मेरी ओर आइ कै। विरद् निमाय लीजै मरत जिवाइ लीजै हा हा प्रान-प्यारे चाइ छीजै गर छाइ कै-॥२१॥ पद और गीत

प्रगादे द्विजकुछ-सुलकर-चंद् । अक्ति-सुधा-रस निस-दिन वरपत सब विधि परम अमंद् ॥ मायावाव् परम कॅं भियारी दूरि कियो दुख-दुंद । भक्त-दुदय-कुमुदिनि प्रफुछित मई भयो परम जानंद ॥ काशी नम महें किरिन प्रकाशी बुघ सव नखत सुद्धंद । 'हरीचंद' मन-सिघु वद्धो उखि रसमय सुख सुखकंद ॥ १॥

हरि-सिर बाँकी बाँक बिराजै। बाँकी छाछ जमुन - सट ठाढ़ो बाँकी मुरली बाजै।। बाँकी चपछा चमकि रही नव बाँको चादल गाजै। 'हरीचंद' राघा जू की छवि लस्सि रित मित गति भाजै।। २।।

सखी री ठाढ़े नन्द-फिसोर । बृंदाबन में मेहा वरसत निसि वीती भयो भोर ॥ नीछ वसन हरि-तन राजत हैं पीत स्वामिनी मोर । 'हरीचंह' विल बिक्ट मज-नारी सब वजकान-सनबोर ॥ ३ ॥

हरि को घूप - दीप लै कीजै । षटरस वींजन विविध माँति के नित नित मोग घरीजै ॥ दही मछाई धी अरु माखन तातो पै लै दीजै । 'हरीचंद' राधा-माधव-छवि देखि वळेंग छीजै ॥ ४॥

सुदामा तेरी फीकी छाक !

मेरो छाक रोहिनी पठई मीठी और सु-पाक !!
बळदाऊ को कोरी रोटी मोको वी की दोनी !
सो सुनि सुवळ तोक चिठ वैठे मेरी बहुत सळोनी !!
जैसी तेरी मैया मोटी तैसी मोटी रोटी !
मेरी छाक मळी रे मैया जामे रोटी छोटी !!
बोळत राम पतीका ळै जै वैठो मोजन कीजे !
घच्यौ बचायो अपनो सुठन 'इरीचंद' को दोजे !! ५ !!

भोजन कीनो भानु-कुमारी। ठाढ़े छिए नंद के नंदन भरि कै कंचन झारी। छिछता छिए सुमग बीरा कर छौंग कपूर सोपारी। जुग जुग राज करो या ज्ञज में 'हरीचंद' बछिहारी॥ ६॥

बैठे पिय-प्यारी इक संग । परदा परे बनाती चहुँ दिसि बाजत वाल सृदंग ॥ धरी ॲगीठी स्वच्छ धूम-बिन गावत अपने रंग । 'हरीचंद' वलि बलि सो छवि लखि राघा लिए च्छांग ॥॥॥

अव ती आय परची चरनन में ।
जैसो हीं तैसो तुमरोई राखोइने सरनन में ।।
गनिका गीध अभीर अजामिछ खस जवनादिक तारे ।
सीरहु जो पापी चहुतेरे भये पाप तें न्यारे ॥
सुत-वध हेत पूतना आई सब विधि अध तें पीनी ।
जो गित जननीहूँ को दुर्लभ सो गित ताको दीनी ॥
औरो पितत अनेक उधारे तिनमें मोंहुँ को जान ।
तुमही एक आसरो मेरे यह निहचै करि मान ॥
बुरो मलो तुमरोइ कहावत याकी राखी छाज ।
'हरीचंइ' मजर्चंद पियारे मत झाँइहु महराज ॥ ८ं॥

माई री कमल-नैन कमल-बदन बेठे हैं जमुना-तीर ! कमल से करन कमल लिए फेरत मुंदर स्थाम सरीर !! कमल की कंठ माल लिख लेलाम बनी कमल ही को किट चीर ! कमल के महल कमल के खंमा भौरन की जापे मीर !! मुंदर कमल फूले लहलहें सोहत ता मिंघ झलकत नीर ! 'हुरीचंद' पद-कमल जपत नित भंजन-भव-भय-भीर !! ९ !! मंगळ मंगळ मंगळ रूप । मंगळ गिरि गोवर्षन घारचौ मंगळ गिरिघर व्रज के मूप । मंगळ-मय व्रखमानु-नंविनी बीराघा ष्यति चचिर सुरूप ॥ मंगळ ब्रह्मम-चरन-कुपा से 'हरीचंव' खबरचौ मव कूप ॥१०॥

घर तें मिछि चर्छी व्रज-नारि । खसित कवरी नैन घूमत सजे सकछ सिंगार ॥ छिए पूजन-साज कर मैं छुटिछ विद्युरे बार । कुष्ण-गुन गावत सुबिहसत 'इरीचंद' निहार ॥११॥

जल मैं न्हात हैं व्रज-बाछ । मास अगद्दन जान एत्तम मिलन को गोपाछ ॥ हाथ जोरि सुकद्दत देविहि देख पति नैंदलाल । बीर तै 'हरिचंद' मागे सुमग स्थाम तमाल ॥१२॥

खोजत बसन जज की घाछ ।
निकसि के सब छेडु छिपिके कहाँ स्थामतमाछ ॥
मुनत चंचल चित चहुँ दिसि चिकत निरस्तत नारि।
मधुर बैननि हिस्से घरकत जानि के बनवारि ॥
कहम पर तैं वरस दीनो गिरिघरन घनक्याम ।
छंग छंग धन्पूप शोमा मयन कोटिक काम ॥
सिर मुकुट की लटक चटकत बसन सोमित पीत ।
चरन तक बनमाल सोमित मन्हुँ लपटी प्रीस ॥
फैलि रहि सोमा चहूँ दिसि मन लुमावत पास ।
नैन ते 'हरिचंद' के छबि टरत नहिँ इक सॉस ॥१३॥

देखाँ सोमित तरु पर नट-वर । मोर मुकुट कटि पीत पिछौरी मुरछी हाथ सुधर-वर ॥

# भारतेन्द्रु-ग्रन्थायङी

बोछे हिर बाहर है आओ हे जज-बाछ चतुर - तर । नॉगी होइ जमुन में पैठीं पूजहु आइ दिवाकर ॥ सुनि पिअ-वचन निकसि सव आई दोनो चीर गुंजघर । पिहिर चीर जज-नारि नवेछी केछि करी छुंजन पर ॥ 'हरीचंद' हिर की यह छोछा निहं पावत विधि अरु हर । कोमछ मंजु सॉॅंवरी मृरित नित्य विराजौ हिल पर ॥१४॥

### राग सारंग

श्री कुष्ण घर घर वाजत सुनिय वधाई। रावल मैं जाई ॥ राघा जय जय जय जय जय धनि मार्चे। आनंद - मगन तहाँ सब नार्चे।। अरु शेषा। त्रह्या गिव क्रवेर सरेसा ॥ नाचत वरुन मुनीसा । आदि नारद कोटि र्वेतीसा ॥ नाचत देव नाचत बसु अरु मरुत गनेसा। नाचत जम रवि ससि समकेसा। धनु धारे। परसराम नचत राज-ऋषि सुर-ऋषि न्यारे॥ किन्नर चारत नाचत ताचत विद्याधर अरु जच्छा । नाचत खग सृग अहिगन मच्छा। भैंस के गाय वच्छा ।। विमीषन । सुक प्रहाद नाचत नवत परीक्षित बिंड आर्नेंद मन !!

सरस्वति बजाई । बीत सचित ताचित अति हरवाई ।। साया नाचित विसाखा । च्चैपकलमा चंदाबिक खिला रस - साखा ॥ जसुदा माई। तचत श्यामदा कॉरी खगाई ॥ ब्याही सबै नंद सनंद भाचत सहाए । महानंद अति आनंद छाए।। नचत तोक षठ सुख श्रीदामा। सँग धूषमान गोप मुखघामा ॥ नाचव नर-नारिन कृन्दा । 'हरिचंदा' ॥१५॥ प्रेस-सत्त ताचत

### राग सारंग

ग्वाछ गार्वे गोपी नार्वे । प्रेम-मगन मन आनंद रार्वे ।।
मातु राव के राधा जाई । धाये सब सुनि छोग-छुगाई ।।
मात्त दिव वृत दूष छुटार्वे । बार बार प्रसुवित वर छार्वे ।।
ताछ पक्षावज धावज बाजै । दुंदुमि ढोछ दमामा गाजै ।।
कृवत ग्वाछ-बाछ सब सोईं । देखि देखि सुर नर सुनि मोईं ॥
भये दूष दिव वृत के पंका । इत कत दौरत फिरत निसंका ।।
देत निहादर मनिगन वारी । प्रेमानंद मगन नर - नारी ॥
धिकत मये सब देव विमाना । सुदित करत इरिचंद वसाना।। १६।।

मुनी सिंख बाजत है मुरळी । जाके नेकु मुनत ही हिथा में चपजत बिरह-कळी ॥ जद सम भए सकल नर-सग-मुग लगत अवन मळी । 'हरीचंह' की मित रित गति सब घारत सघर छळी ॥१७॥

## भारतेन्द्र-प्रान्थावकी

बैरिनि बाँसुरी फेरि बजी । स्रुत्तत अवन मन थिकत मयो अरु मति-गति जाति भजी॥ सात सुरन अरु तीन श्राम सों पिय के हाथ सजी। 'हरीचंद' औरहु सुधि मोही जबही अघर तजी॥१८॥

बॅसुरिका सेरे बैर परी । हिनहूँ रहन देत नहिं घर में मेरी बुद्धि हरी ॥ बेतु-बंस की यह प्रमुताई विधि-हर-सुमति छरी । 'हरीचंद्' मोहन वस कीनो विरहिन-वाप-करी ॥ १९॥

सखी हम बंसी क्यों न भए।
अधर सुधा-रस निसु-दितु पीवत प्रीतम-रंग रए।।
कबहुँक कर मैं कबहुँक कि मैं कबहुँ अधर घरे।
सब जज-जन-मन हरत रहत नित कुंजन मॉम खरे।।
देहि विधाता यह बर माँगों कीजै जज की धूर।
'हरीचंह' नैतन में निवसै मोहन-रस मरपूर।।२०॥

नाचत नवछ गिरियर छाछ । सक्छ सुखदाता संग गोपी बाछ ॥ बजत माँमा सुदंग आवज चंग बीना ताछ । जात बिछ 'हरिचंद्' छुबि छस्ति सुभग स्थास तमाछ॥२१॥

भोजन कीजै प्रान-पिथारो । ... भई दड़ी बार हिंडोंडे मूळत ध्याज मयो श्रम मारी ॥ विंजन मीठो दूध सुद्दातो कीजै पान दुखरी। जूठन मॉगत द्वार खड़ो है 'द्दरीनंद' बळ्दारी॥२२॥

# । एउंट कविताएँ

पनघट बाट घाट रोकत जसुदा जी को बारो ।
सॉवरे बरन क्याम स्थाम ही सज्यो है साज इन अखियन को वारो ॥ सुरिं बजावत गीवन गावत
करत अचगरी प्यारो ।
'हरीचंद' इंडुरी जसुन में बहावत मन छल्जावत नेन नवांवत मेरो तन परसत सुंदर नंद-दुलारो ॥२३॥

वजन छनी वंसी यार की।
'धुनि मुनि प्रज-तिय चिकत होत हैं मुधि भावत दिखदार की।।
मीठी तान छेत चित सोह यो चितवन दीखी यार की।
'हरीचंद' नैसन में गड़ि गई छबि गुंजन के हार की।।२४॥

वजन लगी बंसी कान्द्र की। जुति सुनि चकित मए लग सग सब सुधि न रही कलुआन की।। मोद्दे देव गंघरव रिसि सुनि मूळे गति जु बिसान की। 'हरीचंद' को मन मोद्दो 'अस बिसरी सुधिष्ट अपान की'।।२५॥

किन चौंकाए पीतम प्यारे ।

किन गुंख में दुख दियों जु चिठ इत मोरहिं मोर पवारे ॥

मेरे जान कूर तमचुर यह तुम कहें ग्रुरत दिवाह ।

कै द्विज-गन के चहकि चिरैयन मेरी आस पुजाइ ॥
सीरी पीन अरुन किरिनाविक मए सहाय पियारे ।
धन्य भाग जो अवहूँ चिठ के आए मदन हमारे ॥
आओ चरन पढ़ोटों प्यारे सोइ रही स्नम मारी ।

'हरीचंद' ग्रुनि बचन रचन तिय गर छाई बनवारी ॥२६॥

# भारतेन्द्र-प्रन्यावळी

हम मैं कौन कसर पिय प्यारे। अजामेळ मैं का अवगुन जे निहं तन माँहि हमारे।। जानी और पतित के माथे सींग रही है भारी। ता बिन हमिंहें देखि निहं तारत बुन्दा-बिपिन-बिहारो।। जो पापिह करिबे मों जग मैं जीव पतित कहवाने। तो हमसों बढ़ि के कोच नाहीं को मेरी सिर पावे।। कछु तो बात होइहै जासों तारत हम कहें नाहीं। नाहीं तो 'हरिचंद' पतित-पति हैहम कित विच जाहीं।। २०।।

तरन में मोहिं छाम कहु नाहीं।
तुमरेई हित कहत बात यह गुनि देखहु मन माहीं।।
तुमरेहू जिअ अव छीं बाकी यहै हौस चिंछ आई।
कै कोंच कठिन अघी पार्ने तो तारि छहें बिद्धाई।।
बहुत दिनन की तुमरी इच्छा तेहि पूरन में आयो।
करहु सफळ सो इम सों बिद्ध कोंच पापी नहिं जग जायो॥
छेहु जोर अजमाइ आपुनो दया - परिच्छा छीजै।
हे बळवीर अधी 'हरिचंदहिं' हारि पीठि जिनि दीजै।।२८॥

तुव जस हमहिं वढ़ावन-हारे !
तुव गुन दिव्य तारनादिक के कारन हमहिं पियारे !!
किपी द्या तुक मेरेहि अघ मैं यह निहच्चे जिय जानो !
हम विन तुव जग कछु न वढ़ाई यह प्रतीत करि मानो !!
केवल त्रिमुवन-पति फल्रदायक न्याय करत रहि लैये !
ह्या-निघान पतित-पावन प्रमु हमरे हेत कहेचे !!
हमहीं कियो कृपाल तुमहिं अघ-तारन हमहिं बनायो !
यह गुन मानि हीन 'हरिचंदहि' क्यों न अबहुं अपनायो !!२९!!!

# स्पूट कविताएँ

इसरी स्वारय ही की प्रीति । तुव गुनहू स्वारय हित गावत मानहु नाय प्रतीति ॥ नक-घरमी स्वारय-पूछक सब प्रेम मक्ति की रीति । 'हरीचंद' ऐसे झुलियन को सकिहौ नाय न जीति ॥३०॥

अबं हम वि वि के अघ करिहें।
जब सब पतितन सों ब़िंब नेहें तब ही मन-जल विहें।।
हम जानी यह बानि नाथ की पवितन ही सों प्रीति।
सहजिह कुपा कृपिन-दिसि गामिनि यहै आपु की रीति।।
साही सों अघ किये अनेकन करत जात दिन-रात।
तक न तरत परत निहं जानी क्यों अब लों हम तात।।
किए करत अघ फेर करेंगे जब लों जिल्ल में जील।
जा, सों दृष्टि परे तुमरी इत सुंदर सॉवर पील।।
दीन-बन्धु प्रनतारिव-मंजन बारत - हरन सुरारि।
द्यानिघान कुपन-जन-बरसल निज गुन नाम सन्हारि॥
पावन परम पतित हरि इम कहें हीन जानि चिठ घालो।।
साधन-रहित सहित अध सत लक्षि 'हरिचंदहि' अपनालो।। ३१॥

देसहु मेरी नाथ ढिठाई।
होह महा अभ-रासि रहन हम चहत मगत कहवाई।
कबहूँ सुधि तुमरी आवै जो छठे-छमाहें मूछे।
ताही सों मिन मानि प्रेम अति रहत संत विन कुछे॥
एक नाम सों कोटि पाप को करने पराष्ट्रित आवें।
निज अध बढ़वानछहि एक ही ऑस् बूँद बुझावें॥
जो ज्यापक सर्वह न्याय-रत घरम-अधीस सुरारी।
'हरीचंद' हम छळन चहत तेंहि साहस पर बळिहारी॥३२॥

स्थाम घन देखहु गौर घटा।
भरी प्रेम-रस सुधा वरसि रही झाई छूटि छटा।।
आपुहि वादर रूप जल भरी आपुहि विज्जु लटा।
यह अद्भुत लखि सिखी सस्रोगन नाचत बैठि अटा।।
हिय हरसावत छवि वरसावत सुकी निष्ठंज तटा।
'हरीचंद' चावक है निसि-दिन जाको नाम रटा।।३३॥

थाजु वसन्त पंचमी प्यारे थाओ हम तुम खेळें।
चोआ चंदन छिरिक परसपर खरस परस रॅंग झेळें॥
और कहूँ जिनि जाहु पियारे हम तुम मिछि रस रेळें।
तुम मोहिं देहु थापुनी माछा हम निज तुथ उर मेळें॥
प्राननाथ कहूँ कंठ छाइ के आनंद-सिंघु सकेळें।
'हरीचंद' हिय-होस पुजार्वे बिरहहि पायन ठेळें॥३४॥

आई है आजु वसंत पंचमी चलु पिय पूजन जैये।
आम मंजरी काम चिनौती छै पिय सीस वॅचेये॥
अति अनुराग गुलाल लाइ के नव केसर चरचैये।
वहीपन सुगन्ध सोंधे सुगमद कपूर क्रिरकैये॥
पुष्प-गेंदुकन परिस पिया को तन में काम जगैये।
संचित पंचम कॅंचे सुर सों काम - वधाई गैये॥
आलिंगन परिरम्भन चुम्यन भाव अनेक दिलैये।
'हरीचंद' मिलि प्रान-पिया सों सरस बसंत मनैये॥३५॥।

नव बूलह वजराय-छाडिलो नव दुलहिन वृपमानु-किसोरी। श्री बृन्दाबन नवल क्षंज में खेलत दोन मिलि होरी।। नव सत साजि सिंगार अमूबन नवल नवल सँग गोरी। नवल सेहरो सीस विराजत नवल वसन तन रार्जे।। त्रिसुवन-मोहन जुगळ-माधुरी कोटि मदन छिस छार्जें। अति कमनीय मनोहर मूरति वज-जन यह रस जानें।। 'हरीचंद' वजचन्द-राधिका तजिके किहि दर सार्ने।।३६॥

कुंज-विद्वारी इरि-सँग खेळत कुंज-विद्वारिनि राघा ।

सानँद मरी सखी सँग छीन्दे मेटि विरद्व की बाघा ।।

स्रविर गुडाल मेळि चमगावत रसमय सिंघु अगावा ।

धूँचर मैं मुकि चूमि अंक मरि मेटित सब जिय साघा ।।

कूजित कळ गुरली मृदंग सँग बाजत घुम किट ताघा ।

इन्दाबन-सोमा-गुख निरखत गुरपुर कागत बाघा ।।

मच्यी खेळ बढ़ि रंग परसपर इत गोपी चत काँघा ।

'हरीचंद' राघा-माधव कृत जुगळ खेळ सवराघा ॥३॥।

सरस साँवरे के कपोछ पर बुझा अधिक विराजी।
मनहु जमुन-जल पुंज छीर की छींट अतिहि छ्रिब छाजै।।
नील कंज पै कलित ओस-कन झलकत तियनि रिझाबै।
प्रिया-दीठि को चिन्ह कियौं यह अज-जुबती मन मानै।।
स्छम रूप सकल अज-तिय को बस्यौ कपोलिन आई।
'हरीचंद' छवि निरिल हरिब हिय बार बार बलि जाई।।

नव वसंत को आगम सजनी हिर को जनम मुहायो । गावत कोकिछ कीर मोर सी जुवती वजत वजायो ॥ विविच दान छहि जाचक जन से किछत कुमुम बहु फूछे । गुन गावत वावत बन्दीजन से मैंबरे बहु मूछे ॥ छड़त गुजाछ सवीर रंग सो विध-कोंदो मारि छाई । नाचत गारी देत निछज से गावत दाछ बजाई ॥ टेस् फूछन मिस बुन्दावन प्रगट्यो जिय अनुरागे । केसर-सिंचित सम सरसों-बन नैन सुखद अतिलागे।। गोप पाग पिहरे सब सोभित गेंदा तरु इक - रासी। बौरे आम सरिस डोलत आनंद - बीरे त्रजरासी॥ बंस-बेलि लहरानी नंदन की अति सुख झालरि लाई। तरुन तमाल स्याम घन उपने 'हरीचंद' सुखदाई।।।३९॥

पिया मन-मोहन के सँग राधा खेळत फाग । दोड दिसि चढ़व गुळाळ भरगजा दोडन डर अनुराग ॥ रॅग-रेळनि मोरी झेळनि में होत हगनि की छाग । 'हरीचंद' छपि सो सुख-सोमा अपुन सराहत माग ॥४०॥

शोमा कैसी छाई।
कोइल कुहुके मैंवर गुँजारे सरस वहार
फूलि रही सरसों केंसियन लगत सुहाई, देखो॥
बीती सिसिर वसन्तहु आई फिर गई काम-दुहाई।
बौरन आम लग्यो मन बीखो विरहिन विरह सताई।देखो॥
जान न देहीं तुहि ऐसी समय में लेहों लाख वलाई।
'हरीचंद' सुख चृमि पियरवा गरवा रहिहीं लाई, देखो॥४१॥

रिमिम्सम वरसै पनियाँ घर निहं जिनयाँ कैसे वीतै रात । मोर सोर घनघोर करत हैं सुनि सुनि जीम डरात ॥ सूनी सेज देखि पीतम वित्त धीरज जिय न घरात । पिय 'हरिचंद' वसे परदेसवाँ मोर जोवनवाँ नाहक जात ॥४२॥

देखो साँवरे के संगवाँ गोरी झुळेळीं हिंदोर। जमुना तीर कदम की हरियाँ पहिरे चीर पटोर॥ विज्ञुळी चमके पनियाँ वरसे वादर छोळ ही वनघोर। इरि-गुधा छवि देखि नयनवाँ सखी जुड़ैळें मोर॥४३॥ ससी कैसी छिन छाई देसी छाई बरसात । मोहि पिया निना हाय न आई बरसात ॥ घन गरजत बिरह बढ़ाई बरसात । हरि मिळत न भई दुखराई बरसात ॥४४॥

मशुरा के देसवाँ से मेजलें पियरवाँ रामा ! हिर हिर क्यो छाए जोगवा की पाती रे हरी !! सब मिछि आमो सखी सुनो नई बतियाँ रामा ! हिर हिर मोहन भए कुबरी के संघाती रे हरी !! ब्रोड़ि घर-बार अब मसम रमाओ रामा ! हिर हिर अब निह ऐहैं सुख की राती रे हरी !! अपने पियरवाँ अब भए हैं पराए रामा ! हिर हिर सुनत जुड़ाओ सब झाती रे हरी !!४५!!

रिमिम्म बरसत मेह भींजित मैं तेरे कारन । -खरी अकेडी राह देखि रही सूनो छागत गेह ॥ आइ मिछी गर छगी पियारे तपत काम सों देह । 'हरीचंद' तुम विग्र अति ज्याकुछ छाग्यी कठिन सनेह ॥४६॥

> मकार चौताका ( समय इत्युद्धीन का राख )

खाई अधियारी भारी स्झत नहिं राह कहूं गरिज गरिज बादर से जवन सब खरावें। चपळा सी हिन्दुन की बुद्धि वीरतादि भई क्षिये बीर-वारागन कहूँ न दिखावें।। सुजस-चंद मंद मयो कायरता-बास वहीं दिरद-नदी चमड़ि चळी मूरखता पंक चहळ पहळ पग फैंसावें।

# 'हरीचंद' नन्दनन्द गिरिवर घरो आह फेर हिन्दुन के नैन नीर निस दिन वरसावें ॥४०॥

मळारी जळद तिवाला ( समय सिकंदर का पंजाव का शुद्ध )

पोरस सर जळ रन महॅ बरसत छिस के मोरा जियरा हरसत । विजुरी सी चमकत तरवारें, वादर सी तोपें ळळकारें, बीच अचळ गिरिवर सो छत्री गज चिढ़ देवराज-सम सरसत ॥ मींगुर से झनकत हैं बखतर, जवन करत दादुर से टरटर छरी छड़त बहुत जुगनू से एक एक की तम सम गरसत । बढ़ची बीर रस सिन्धु सुहायो, हिग्यों न राजा सबन हिगायो, ऐसो बीर विछोकि सिकन्दर जाह मिल्यों कर सों कर परसत ॥४८॥

घनि घनि री सारिस - गमनी । गरि मध पसरी साम मनी सारी रेसम सनि सरिस सनी ॥ निस मनि सम निसि धरि घरि मगमधि परी परी परा मगनि गनी । निसरी साम साथ सानी गनि 'हरीचंद' सरिगम पघनी ॥४९॥

चातक को दुख दूर कियो सुख दीनों सबै जग जीवन मारी।
पूरे नदी नद ताळ तलैया किए सब मॉिंत किसान सुखारी॥
सूखेंदु रूखन कीने हरे जग पूरो महा सुद है निज वारी।
हे घन आसिन ळैं इतनो करि रीते भएडू बढ़ाई तिहारी॥४१॥

जय वृषमातु-नंदिनी राघे मोहन-आन-पियारी।
जय श्री रसिक कुँघर नंदनंदन मोहन गिरिघरघारी॥
जय श्री कुंज-नायिका जय जय कीरति-कुळ-उँजियारी।
जय श्रृंदादन चारु चंद्रमा कोटि-यदन-मद-हारी॥

जय मज-तरुन-तरुनि-चूड़ामि सिखयन में युक्रमारी। जयित गोप-कुळ-सीस-युक्कटमिन नित्ये सत्य बिहारी।। जयित बसंत जयित बृंदाबन जयित खेळ युखकारी। जय अञ्चत जस गावत युक्त मुनि 'हरीचंद' बिछहारी॥५२॥

प्रगटे हरिज् आनंद-फरन्त। मनु आई सुव पर ऋतु वसंत ।।
सब फूळे गोपी ग्वाळ-बाळ! मनु बौरि रहे बन में रसाळ!!
सब म्वाळ घरे केसरी पाग! मनु खारन पै गेंवा सुमाग!!
फैळी चहुँ दिसि हरदी सुरंग! सरसों के खेत फूळन के संग!!
सब के मन में खित री हुळास! मनु फूळि रहे झुंदर पळास!!
देखत सब देव चढ़े बिमान! मनु चढ़त बिबिध पक्षी सुजान!!
नट नाचत गावत करत ख्याळ! मनु नाचि रहे बन में मराळ!!
गावत मागध बंदी प्रबीन! मनु बोळि रही कोकिळ नवीन!!
पिहरे नर-नारी ब्सन हार! मनु नये पत्र-फळ फूळ चार!!
सो सुख छुटत 'हरिचंद'दास! मनु मन्त मेंबर पायो सुवास!!५३!

महारानी विहारों घर सुबस बसो ! आजु सुफल जनवास भयों सब घर घरअति आनन्द रसो !! कोच गावत कोच करत कोलाहल माखन को कोच लेत गसो ! श्री राषा के प्रकट भये ते या घरसानों सुख वरसो !! देत असीस सदा चिर जीवों मोहन को सँग लै बिल्सो ! 'हरीचंद' आनंद अति बाद्यों सब जिय को हुख द्रद्नसो !!५४!}

मन की कासों पीर सुनाऊँ।
किनो हुया और पितखोनो सबै चबाई गाऊँ॥
किठिन दरद कोऊ निर्दे घरिहै घरिहै चळटो नाऊँ।
यह तो जो जानै सोइ जानै क्यों करि प्रकट जनाऊँ॥

## भारतेन्द्र-प्रन्यावछी

रोम रोम प्रति नयन अवन मन केहि छुनि रूप छखाऊँ। बिना युजान सिरोमनि री केहि हियरो काढ़ि दिखाऊँ॥ मरमिन सिखन वियोग दुखित क्यों कहि निज्ञ दसा रोजाऊँ। 'हरीचंद' पिय मिळै तो पग गहि वाट रोकि समझाऊँ॥५५॥

त् केहि चितवत चिकत सृगी सी।

केहि हूँ इत तेरो कह खोयो क्यों अकुछात छखाति छगी सी।

तत सुधि करि उघरत ही आँचर कीन ज्याय त् रहति खगी सी।

एतर देत न खरी जकी ज्यों मह पीये के रैनि जगी सी।

चौंकि चौंकि चितवति चारिह दिसि सपने पिय देखित उमेंगी सी।

मृछि वैखरी मृग सावक ज्यों निज दछ तिज कहुँ दृरि मगी सी।।

करित न छाज हाट-वारन की कुछ-मगीदा जाति हगी सी।।

'हरीचंद' गेसेहि उरमी तो क्यों नहिं होछत संग छगी सी।।

श्री गोपीजन-बहुम सिर पै विराजमान अब वोहि कहा डर मृद मन बाबरे। छो़ड़िके कुसंग सब आसरो अनेक अब छिन भर हरि-पद सीस नित नाब रे॥ कहत पुकार बार बार सुनि यह राम कोथ छोड़ि एक हरि गुन गाब रे। 'हरीचंद' मटक अनेक ठौर तिन प्रति टेक तज बहुम सरन अब आब रे॥पणी

हरीछे दे दे मेरी ॲुदरी। हा हा करत हों पड़आँ परत हों गुरुजन मॉफ खरी। 'हरीचंद' तुम चतुर रसीछे बहियाँ पकरी॥ ४८॥ बितु सैयॉ मोको भावै नहिं कॅंगना । चंदा चत्य जरावत हमकों विष सो छागत कॅगना ॥५९॥

पिय की मीठी मीठी बतियाँ। भवन सुद्दात सुधा-रस सानी कहत छाद जब खतियाँ।। बोछत ही द्दिय खचित होत मनु मैन छिखत मन पितयाँ। 'हरीचंद' पूर्त हिय करनहिं रहत सदा बनि बतियाँ।।६०॥

तरछ तरंगिनि भव-भय-भंगिनि जय जय देवि गरे।
जगद्य-द्वारिनि कठना-कारिनि रमा-रंग-पद् रंगे।।
नवछ विमळ जळ हरत सकळ मळ पान करत सुखदाई।
पापिह नासत पुन्य प्रकासत जळमय रूप छलाई॥
कच्छप मीन अमरमय सोमित छुपा-कमळ-दळ फूळे।
देवबध्-कुच-कुंकुम रंजित ळिल छवि सुर नर मूळे॥
शिव-सिर-वासिनि खज-कमंडिळिनि पतित मंडळिन तारो।
'हरीचंद' इक दास जानि कै कठन कटाच्छ निहारो॥११॥।

हरिजू की आवित मो जिय भावे । छटकीछी रस-मरी रैंगीछी मेरे हगन सुद्दावे ॥ निज जन दिसि निरखनि हग भरि के हॅसनि सुरनि मन माने । बेतु बजाविन कटि कसि घाविन गावित करि रस दाने ॥ बंक विछोचन फेरिन हेरिन सव ही चित्त चुरावे । 'हरीचंद' मूळत नहिं कबहुँ नित सुधि अधिक दिवावे ॥६२॥:

जग वौराना मेरे छेखे । कोई बसाब कोई साबू बनि धाया करि करि भेखे ।

# मारतेन्द्र-प्रम्यावछी

छिंद छिंद मरावादि वादन में विन अपने चख देखे। धरम करम कर मोटी कीनी और करम की रेखे।। होय सयाना मूछ गॅवाया समी व्याज के छेखे। 'हरीचंद' पागळ विन पाया पीतम श्रीत परेखे।।६३॥

हरि जू कों नेह परम फल माई।

मेरे नेम घरम जप संजम निधि याही में आई।।

यहै लोक परलोक चार फल यहै जगत टकुराई।

मेरे काम घाम परमारथ स्वारथ यहै सदाई।।

यहै वेद विधि लाज रीति घन हमरे यहै बड़ाई।

'हरीचंद' वल्लम की सरयस मैं जिय निधि कर पाई।।।६४॥

होडी डफ की
तेरी कॅंगिया में चोर बर्से गोरी।
'इन चोरन मेरो सरवस छ्ट्यों मन छीनो जोरा-जोरी॥
ख्रोड़ि देइ किन वॅंद चोछिया पकरें चोर इम अपनोरी।
'इरीचंद' इन दोउन मेरो नाहक कीनी चित चोरी॥६५॥

देखो बहियाँ गुरकगई मोरी ऐसी करी वर-जोरी । श्रीचक आय दौरि पाछे वें छोक की छाज सब छोरी ॥ छीन झपट चटपट मोरी गागर मिछ दीनी गुख रोरी ॥ निर्दं मानत कछु वात हमारी कंचुकि को वेंब् छोरी। । एई रस सदा रसिक रहिओ 'हरीचंद' यह जोरी ॥ ६६॥

ग़ज़ल फिर आई फ़स्ले गुल फिर ज़लमदह रह रह के पकते हैं। मेरे दारो जिगर पर सुरते लाला लहकते हैं॥ नसीहत है अवस नासेह वयाँ नाहक है वकते हैं। जो वहके दुख्ते रज से हैं वह कब इनसे वहकते हैं?!! कोई जाकर कहो यह आजिरी पैराम उस जुत से। अरे आ जा अमी दम तन में बाकी है सिसकते हैं।! न बोसा छेने देते हैं न छाते हैं गछे मेरे। अमी कम-उम्र हैं हर बात पर मुझ से शिशकते हैं!! व रौरों को अदा से कळ जब सफ्जाक करता है। यो उसकी तेरा को हम आह किस हैरत से तकते हैं!! इस जार में बुळबुळ चहकते हैं!! इसे तक्रीर गोवा बारा में बुळबुळ चहकते हैं!! रसा' की है तछारो थार से यह दक्त-पैमाई!

खयाले नावके मिखगाँ में बस हम सर पटकते हैं।
हमारे दिछ में मुहत से ये खारे ग्रम खटकते हैं।
को रीधन पै स्तके गेसुए शवगूँ छटकते हैं।
कृयामत है मुसाफिर रास्ता दिन को मटकते हैं।
कृयामत है सुखफिर रास्ता दिन को मटकते हैं।
कृयामत है सुखफिर रास्ता दिन को मटकते हैं।
स्ता इक आह की आती है जब गुंचे चटकते हैं।।
रिद्या करता नहीं सैयाद हम को मौसिमे गुळ में।
कफस में दम जो घवराता है सर दे वे पटकते हैं।।
चड़ा दूँगा 'रसा' मैं चिलयाँ दामाने सहरा की।
अवस सारे वियावाँ मेरे दामन से अटकते हैं।।

राज़ब है सुरमः देकर आज वह बाहर निकलते हैं। अभी से कुछ दिले गुज़तर पर अपने तीर चलते हैं॥ ज्रा देखों तो ऐ अहले सख़न ज़ोरे सनावत को। नई वंदिश है मज़मूँ नूर के साँचे में ढळते हैं।। बुरा हो इस्क का यह हाल है अब तेरी फुर्कत में। कि चरमे खूँ चकाँ से छख्ते दिछ पैहम निफळते हैं।। हिला देंगे अभी ऐ संगे दिल तेरे कलेजे को। हमारी आह आतिश-बार से पत्थर पिघळते हैं।। तेरा उमरा हुआ सीना जो हम को याद आवा है। वो ऐ रक्के परी पहरों कफे अफसोस मळते हैं॥ किसी पहलू नहीं चैन आता है उदशाक को तेरे। तद्वपते हैं फुगॉ करते हैं औ करवट बद्छते हैं।। 'रसा' हाजव नहीं कुछ रौशनी की कंजे मर्कद में। वजाये शमा याँ दारो जिगर हर वक्त जलते हैं ॥ शा. अजब जोवन है गुळ पर आसदे फरूछे बहारी है। शिताव आ सािक्या गुळरू कि तेरी यादगारी है।।ः रिहा करता है सैयादें सितमगर मौसिमे गुरू में । असीराने कफस छो तुमसे अब रुखसत हमारी है।। किसी पहल नहीं आराम आता तेरे आशिक को । दिले अवतर तड्पता है निहायत बेकरारी है।। सफाई देखते ही दिल फड़क जाता है बिस्मिल का । अरे जहाद तेरे तेरा की क्या आबदारी है।। दिछा अब तो फिराक्ते यार में यह हाछ है अपना। कि सर जानू पर है औ खून दह आँखों से जारी है ॥ इळाही खैर कीजो छुछ अभी से दिल घड़कता है। सना है मंत्रिले औवल की पहली रात भारी है।। 'रसा' सहवे फसाहत दोस्त क्या दुइमन भी हैं सारे। ज्माने में तेरे वर्षे सखुन की बादगारी है।।४॥

ना गई सर पर कृषा को सारा सामाँ रह गया।

ऐ फ़ळक क्या क्या हमारे दिख में अरमाँ रह गया।

बाराबाँ है चार दिन की बारो क्यालम में बहार।
फूळ सब मुरमा गये लाळी बियाबाँ रह गया।।

इतना एइसाँ और कर ळिखाइ ऐ दस्ते जनूँ।

बाकी गर्वन में फकत तारे गिरेबाँ रह गया।।

याद आई जब मुम्हारे रूप रौज्ञान की चमक।

मैं सरासर स्रते आईना हैरों रह गया।।

के चले दो फूळ मी इस बारो आलम से न हम।

क्फ रेडळत हैफ है खाळी हि दामाँ रह गया।।

मर गये हम पर न आये तुम ख्वर को ऐ सनम।

हौसळा सब दिळ का दिळ ही में मेरी जाँ रह गया।।

सर्ते नक्को कृदम मैं बस नुमायाँ रह गया।। ५।।

फिर मुझे छिखाना जो बस्फे रूप जानों हो गया । बाजिब इस जा पर क्रळम को सर मुकाना हो गया ।। सरकशी इतनी नहीं छाषिम है भो जुल्के सियाह । बस के वारीक अपनी आँखों में जमाना हो गया ।। ध्यान आया जिस घड़ी घसके दहाने तंग का। हो गया दम बंद मुक्तिल छब हिलाना हो गया ।। पे अजल जल्दी रिहाई दे न बस सालीर कर। लानप तन मी मुझे अब क्षेदलाना हो गया ।। आज तक आईना-वश हैरान है इस फिक में । कब यहाँ आया सिकंदर कब रवाना हो गया ।। दौलते हुनिया न काम आएगी कुछ भी बाद मर्ग। है जमीं में खाक कृष्टिं का खजाना हो गया।।
वात करने में जो छव उसके हुए जेरो ज़बर।
एक सायत में तहो बाछा ज़माना हो गया।।
देख छी रफ्तार उस गुछ की चमन में क्या सथा।
सर्व को मुक्तिछ करम आंग बढ़ाना हो गया।।
जान दी आख़िर कृष्म में अंदछीत्रे ज़ार ने।
मुक्दः हे संयाद बीरॉ आशियाना हो गया।।
जिन्दः कर देता है एक दम में य ईसाए नफ्स।
खेछ उसको गोया मुखं को जिल्लाना हो गया।।
तौसने उम्रे रबाँ दम भर नहीं रुकना 'रसा'।
हर नफस गोया उसे एक नाजियाना हो गया।। ६॥

विख मेरा वीरे सितमगर का निशाना हो गया।
आक्ते जों मेरे हक् में दिख खगाना हो गया।।
हो गया खारार जो इस छेछी अहा के इक्क में।
मिस्हे मजर्ने हाल मेरा भी किसाना हो गया।।
खाकसारी ने दिखाया बाद मुद्देन भी उक्ज।
आसमाँ तुरवत प मेरे शामियाना हो गया।।
ख्वाव गकलत से जरा देखों तो कव चैंकि हैं हम।
काफिल मुस्के अदम को जब खाना हो गया।। ७॥

फ़्सळे गुळ में भी रिहाई की न छुछ स्रत हुई। कैंद में सैयाद सुमको एक जमाना हो गया।। हिंछ जलाया म्र्ने परवाना जब से इन्कृ में। फूर्ज तब से धमझ पर ऑस् बहाना हो गया।। आज तक ए दिंछ जबावे ख्न न मेजा बार ने। नामावर को भी गये कितना जमाना हो गया।। पासे रुसवाई से देखो पास आ सकते नहीं।
रात आई नींद का तुमको बहाना हो गया।।
हो परेशानी सरेमू मी न जुल्फे बार को।।
इसिलिये मेरा दिले सद - चाक शाना हो गया।।
बाद मुईन कौन आता है सबर को पे रसां।
स्तम बस कुंजे लहद तक दोस्ताना हो गया।। ७॥

जहाँ देखो वहाँ मौजूद मेरा कुष्ण प्यारा है। हसी का सब है जळवा जो जहाँ में भाशकारा है।। मला सखलक खालिक की सिफत समझे कहाँ कुदरतं। इसी से नेति नेति ऐ बार वेदों ने प्रकारा है।। न क्रम चारा चळा ळाचार चारो हारकर वैठे। बिचारे बेह ने प्यारे बहुत तुमको बिचारा है।। जो कुछ कहते हैं हम यह भी तेरा जळवा है एक वरनः । किसे ताकत जो संह खोछे यहाँ हर शख्स हारा है।। तेरा वस भरते हैं हिन्दू अगर नाकुस बजता है। तही ही शेख ने प्यारे अर्जी देकर पुकारा है।। जो वत पत्यर हैं तो काबे में क्या जूज खाको पत्यर है। बहुत मूळा है वह इस फर्क में सर जिसने माराहै !! न होते जलवःगर तमतो यह गिरजा कब का गिरजाता । निसारा को भी वो आखिर तुन्हारा ही सहारा है।। तुम्हारा नूर है हर शै में कह से कोह तक प्यारे। इसी से कह के हर हर तुमको हिन्दू ने पुकारा है ॥ गुनह बख्शो रसाई दो 'रसा' को अपने कव्मों तक। ब्रुरा है या मछा है जैसा है प्यारे तुम्हारा है।। ८॥

च्छा के नाज से दामन भछा किघर को चछे। इघर तो देखिये वहरे खुदा किघर को चछे॥ मेरी निगाहों में दोनों जहाँ हुए य आप खोळ के जुल्ते दोवा कियर को चळे॥ अभी तो आए ही जल्दी कहाँ है जाने की। एठो न पहल से ठहरी जरा किश्रर को चले॥ खुफा हो किसप भवें क्यों चढ़ी हैं और तो है। ये आप तेरा पे घर कर जिला किघर को चले।। मसाफिराने अद्भ कळ वो अजीजों से कहो। अभी तो वैठे थे है है भड़ा कियर को चड़े।। चढी हैं त्योरियाँ कुछ है मिजह भी जुन्विश में। खदा ही जाने य वेरो अदा किथर की चछे॥ गया जो मैं कहीं भूछे से उनके कृचे में। तो हँस के कहने छगे हैं 'रसा' कियर को चछे ॥ ९॥। असीराने कफस सहने चमन को याद करते हैं। भला बुलबुल प यों भी जुल्म ऐ सैयाद करते हैं।। कमर का तेरे जिस दम नक्श हम ईजाद करते हैं। तो जाँ क्रवान आकर मानियो बिहजाद करते हैं।। पसे मुद्देन तो रहने दे जुमी पर पे सबा मुमको । कि मिड़ी खाकसारों की नहीं घरवाद करते हैं॥ इमे रफ़्तार आती है सदा पाखेब से तेरी ! **छहद के जिस्तगाँ उट्टो मसीहा याद करते हैं ॥**-कफ़स में अब तो ऐ सैयाइ अपना टिल तहपता है। वहार आई है सरताने-चमन फरियाद करते हैं॥ वता दे ऐ नसीमे सुवह शायद मर गया मजनू। ये किसके फ़ल घठते हैं जो ग़ल फ़रबाद करते हैं ॥:

मसल सच है वहार को कुद्रे नेअमत वाद् होती है।
युना है आज तक हमको बहुत वह याद करते हैं।।
रुनाया वागवॉक्या ज़रूम कारी दिल प वुल्वुल के।
गरेवॉ चाक गुंचे है तो गुल फरवाद करते हैं।।
'रसा' आगे न लिख अब हाल अपनी बेक्रारी का।
अरंगे गुंच: लब मज़मूँ तेरे फ़रबाद करते हैं।।१०॥

दिल आदिशे हिजरों से जलाना नहीं अच्छा। अय शोळ:-इखो आग छगाना नही अच्छा ॥ किस गुरू के तसब्बुर में है ए छाड़: जिगर-खूं। यह दारा कळेजे प चठाना नही अच्छा ।। भाया है भयादत को मसीहा सरे वाळीं। पे मर्ग, ठहर जा अभी आना नही अच्छा ॥ सोने दे शबे वस्छे गरीवा है अभी से। ये सुर्गे-सहर शोर मचाना नहीं अच्छा।। त्रम जाते हो क्या जान मेरी जाती है साहव। श्रय जाने-अहाँ आपका जाना नहीं भच्छा ॥ का जा शबे फ़र्कंत में फ़ुसम तुमको ख़दा की। ये मौत बस अब देर छगाना नहीं अच्छा ॥ पहुँचा दे सवा कृचए जानों में पसे मर्ग। जंगल में मेरी खाक उदाना नहीं अच्छा।। था जाय न दिछ भापका भी और किसी पर। देखो मेरी जॉ ऑंख छड़ाना नहीं अच्छा।। कर दूंगा सभी इश बपा देखियो . जहाद । श्रद्या य मेरे खूँ का छुड़ाना नहीं अच्छा ।। ऐ फाल्तः उस सर्वसिही कृद् का हैं शैदा। कू कू की सदा मुझको सुनाना नहीं अच्छा ॥ होगा हरेक आह से महशर वपा 'रसा'। आशिक का तेरे होश में आना नहीं अच्छा ॥११॥ रहै न एक भी बेदादगर सितम वाकी। रुके न हाथ अभी तक है इस में दम वाकी ।। उठा दुई का जो परदा हमारी आँखों से। वो फाने में भी रहा वस वही सनम वाकी ।। वळा छो वाळीं प इसरत न दिछ में मेरे रहे। अभी तलक तो है तन में हमारे दम बाकी !! लहद प आएँगे और फूल भी उठाएँगे। ये रंज है कि न उस वक्त होंगे हम वाकी ।। यह चार दिन के तमारो हैं आह द्वनिया के। रहा जहाँ में सिकन्द्र न श्री न जम वाकी !! तम आओ तार से मरकृद प हम कृदम चूमें। फकत यही है तमना तेरी क्सम वाकी।। 'रसा' ये रंज खठाया फिराक में तेरे। रहे जहाँ में न आखिर को आह हम बाकी ॥१२॥ वैठे जो शाम से तेरे दर पर सहर हुई। अफसोस अय कुमर किन सुतळक खबर हुई।। अरमाने वस्छ वों ही रहा सो गए नसीव। जव ऑस ख़ुछ गई तो यकायक सहर हुई ॥ दिछ आशिकों के छिद गए तिरछी निगाह से। मिजगाँ की नोक दुशमने जानी जिगर हुई।। पद्भताता हूँ कि आँख अवस तुम से छड़ गई। वरली हमारे हक में तुम्हारी नचर हुई।।

छानी कहाँ न खाक, भ पाया कहीं तुम्हें। सिट्टी मेरी ख्राव अवस दर-बदर हुई।। ध्यानधा गया जो शाम को उस जुल्फ का 'रसा'। धळहान में सारी रात हमारी बसर हुई।।१३।३

बाळ बिखेरे आज परी तुरवत पर मेरे आएगी। मौत भी मेरी एक तमाशा आलम को विखलाएगी 11 सहे अदा हो जाऊँगा गर वस्छ में वह शरमाएगी। बारे खुदाया दिछ की इसरत कैसे फिर बर आएगी । काहीदा ऐसा हूँ मैं भी ढूँढ़ा करे न पाएगी। मेरी खातिर मौत भी मेरी बरखों सर टकराएगी। इश्के बुताँ में जब दिल उल्ला दीन कहाँ इसलाम कहाँ ॥ वाअज काळी जुल्क की उल्फत सद की राम बनाएगी। ं. चंगा होगा जब न मरीचे काकुछे शबगूँ हजरत से ।। भापकी उळफत ईसा की सब अजमत साज मिटाएगी ।। बह्ने अयादत भी जो आएँगे न इमारे बास्टी पर। वरसों मेरे दिछ को इसरत सिर पर लाक चढ़ाएगी।। देखेँगा मिहरावे हरम याद आएगी सबहए सतम । मेरे जाने से मसजिद भी बुतस्त्राना वन जाएगी।। गाफिल इतना हुस्न प गरी व्यान कियर है तीवा कर। आसिर इक दिन सुरत यह सब मिट्टी में मिछ जाएगी ॥ आरिफ जो है उनके हैं बस रंज व राहत एक 'रसा'। जैसे वह गुजरी है यह भी किसी तरह निम जाएगी ॥१४॥

फलादे दुनिया मिटा चुक हैं हुस्ले हस्ती चठा चुके हैं। खुदाई अपने में पा चुके हैं सुझे गले वह लगा चुके है।। नहीं नज़िकत से हम में साकत छठाएँ जो नाजे हूरे जज़त ।
कि नाजे शमशीर पुर नज़िकत हम अपने सर पर छठा चुके हैं।।
नजात हो या सज़ा हो मेरी मिल्ले जहज़ुम कि पाऊँ जज़त ।
हम अब तो उनके कदम प अपना गुनह मरा सिर मुका चुके हैं।
नहीं जबाँ में है इतनी साकृत जो शुक्त छाएँ वजा हम उनका ।
कि दामे हस्ती से मुझको अपने इक हाथ में वह छुदा चुके हैं।।
वजूद से हम अदम में आकर मर्का हुए छा-मकाँ के जाकर ।
हम अपने को उनकी तेरा साकर मिटा मिटाकर वना चुके हैं।।
यही हैं अदना सी इक अदा से जिन्होंने वरहम है की खुदाई ।
यही हैं अदमा सी इक अदा से जिन्होंने वरहम है की खुदाई ।
यही हैं अकसर कृज़ा के जिनसे फ़्रिक्ते भी ज़क उटा चुके हैं।।
यहा हैं अदसर कृज़ा के जिनसे फ्रिक्ते भी ज़क उटा चुके हैं।।
यहा हम अपने हो रखसत क्यों नाहक आई है उसकी शामत।
कि दर तलक वह मसीह ख़सलत मेरी अयादत को आ चुके हैं।।
जो बात माने तो ऐन शक्तकृत न माने तो एन हुस्ने खूबी।
'रसा' भठा हमको दख्ल क्या अब हम अपनी हालव सुना चुके हैं १५

दशत्—पैमाई का गर क्स्द् सुकरेर होगा। हर सरे खार पए आबिछा नक्तर होगा। मैकदे से तेरा दीवाना जो वाहर होगा। एक में शीशा और इक हाथ में साग्र होगा। हलक्ए चश्मे सनम लिख के य कहता है क्लम। बस कि मरकज़ से कृदम लपना न बाहर होगा।। दिल न देना कभी इन संग-दिलों को यारो। चूर होवेगा जो शीशा तहे पत्यर होगा।। देख लेगा व बगर रख की तज़की तेरे। आइना ज़ानप मायूसी में शशदर होगा।। चाक कर हालूंगा दामाने कृफ्न बहुशत से। आस्तीं से न मेरा हाथ जो बाहर होगा।।

ये 'रसा' जैसा है बर-नहाता जमाना हमसे । पेसा बंदगडता किसी का न मुक्टर होगा ॥१६॥

नींद आती ही नहीं घडके की बस आवाज से । वंग माया हूँ मैं इस प्रसोच दिछ के साच से ॥ दिछ पिसा जाता है चनकी चाछ के अनवाज से । हाथ में बामन लिए आते हैं वह किस नाज से ।। सैंक्डों अरदे जिलाए को मसीहा नाच से। मौत शरमिन्या हुई क्या क्या तेरे ऐखाज से ॥ बागवाँ कुंजे कफस में सहतों से हूं बसीर। अब खुळें पर भी तो मैं वाकिफ नहीं परवाच से ॥ का में राहत से सीए थे नथा महश्चर का खीम । बाज आए ए मसीहा हम तेरे ऐजाज से ॥ बाए यफळत भी नहीं होती कि इस सर् चैन हो । चौक पदवा हैं शिकरतः होश की आवास से ॥ नाचे माश्काना से खांळी नहीं है कोइ बात। मेरे बारो को बठाए हैं व किस अन्ताज से 11 कत्र में सोए हैं महश्वर का नहीं खटका 'रसा'। चौकनेवाळे हैं कब इस सर की खावाच से 11१७11

बाह जिसकी थी कही यूसुके सानी निकला ॥१८॥

बब्त ने फिर मुझे इस साछ विखाई होछी। सोने फुरक्त बेधस मुमको न माई होछी॥ शोलप इक्क भड़कता है तो कहता हूँ 'रसा'। दिल जलाने के लिए आह यह बाई होली॥१९॥

#### भारतेन्तु-प्रन्यावछी

बुते काफिर जो त् मुझसे खफा है।

नहीं कुछ खौफ़ मेरा भी खुदा है।।

यह दर परदः सितारों की सदा है।

गळी कूचः में गर कहिए बजा है।।

रफ़ीयों में वह होंगे झुर्बेरू आज।

हमारे करळ का वीड़ा लिया है।।

यही है तार उस मुतरिव का हर रोज।

नया इक राग ठाकर छेड़ता है।।

शुनीदः कै बुवद मानिंद दीदः।

तुझे देखा है हुरों को सुना है।।

पहुँचता हूँ जो मैं हर रोज जाकर।

तो कहते हैं गजब त भी 'रसा' है।।र।।।

रहमत का तेरे उम्मीदवार आया हूँ। युँह टॉपेकफन में शर्मसार आया हूँ॥ आने न दिया वारे गुनह ने पैदछ। तायुत में कॉघों पै सवार आया हूँ॥२१॥

र्चपई गरचे सुपट्टा है तो गुळदार है बेछ । सैरे गुळशनको चळेखाते हैं गुळशन होकर ॥२२॥

क्छक़ की राजछ 'बाद अज फना तो रहने दे इस खाकसार को' पर चार शैर कहे हैं—

> अलारे छुत्के जबह कि कहता हूँ बार बार। कातिळ गळे से खींच न खंजरको घार को ॥ तद्गा न कर दे जबह सुझे बानिए-जफा। कुरवॉ गळे प फेर दे खंजर की घार को ॥

दे हो जवाव साफ कि किस्सा तमाम हो ! हौड़ाते किस लिए हो इस उन्मीदवार को ॥ होगी कशिश वहाँसे पस अज मर्ग जो 'रसा'। पाएगी गर हवा मेरे सुश्ते-गुवार को ॥२३॥

[बुळबुळ को बॉधिए तो रगे गुळ से बॅंक्षिए—तरह] जुल्कों को छेके हाथ में कहने छगा वह शोख। गर विळ को बॉंघना हो तो काकुळ से बॉंबिए॥२४॥

जब कभी उसकी याद पड़ती है। सोस आकर जिगर में पड़ती है।। यावे मिल्लगाँ जो सहाको है पैहम । बरखी सी एक जिगर में गड़ती है।। वक्ते तहरीर यह जमीने सखुन। बाव में आसमां पै चढ़ती है। है जो महे नजर विसाछ उसे। दम बदम सुमा पै ऑख पड़ती है।। में भी नहीं है चैन महो। ख्वाहिरो दिछ जियादः बढ़ती है।। है अजब उसके सुलहो-जंग में छत्फ । दिल मिला जब तो ऑख लड़ती है।। देके ऑखों मे सुरमा वह बोछे। शान पर आज तेरा चढ़ती है।। सैरे गुछशन जो करता है वह माह। वस गुलिस्ताँ पै ओस पढ़ती है।। यस्क होगा नसीव आज 'रसा'। चेहरए गुल पै ओस पड़ती है।।

## मारतेन्द्व-प्रम्थावङो

सौ करो एक भी नहीं बनतीं। आह तकदीर जय विगड़ती है।।२५॥ वर्कदम क्यों हाथ में शमशीर है। आज किस के फळ की तदबीर है।। खाक सर पर पाँकों में जंजीर है। तेरे चळते यह मेरी वौकीर है।। पुछते हो क्या मेरी जरदी का हाछ। साहबो यह इक्क़ की वासीर है।। कुचए लैकी में कहते हैं मुझे। मिन अअन मजनूँ की वस तस्वीर है।। दस्तो-पा सर्द आशिकों के होते हैं। घर तेरा क्या खत्तप कस्मीर है।। पोसता है माहरूओं को सदा। कैसी कजफहमी पै चरखे मीर है ॥ पुछा मैने एक दिन उस माह से। मेह तुमको कुछ भी ऐ बेपीर है।। रूठता है दम बदम वेवजह क्यों। आशिकों की क्या यही तीकीर है।। है कसम तहा को हमारे सर की जा। क्या खता थी जिसकी यह ताजीर है।। नोठा हैंस कर चुपके बस जाओ चछे। क्या तम्हारी मौत दामनगीर है।। फुळ मन्द्रते हैं जुबाँ से बात में। मिस्छे बुछबुछ यार की तक्रीर है।। फर्जे रह करता हैं आँख उसके छिए। खाके-पा इक में मेरे अकसीर है।

स्वाब में उस गुड़ को देखा पे 'रसा'। बस्ड होगा उसकी ये ताबीर है।। पे 'रसा' मिटती नहीं जुड़ ताब-मर्ग । स्रते किसमत की अजब सहरीर है।।२६।।

है कमाँ अवरू तो मिखगाँ वीर है। आफ़्ते जौँ ग्रमचार ने पीर है ॥२७॥

बाद में सिछे हुए फुट कर पद

दीपन की दर माला सोमित। जगसग जोत जगति चारो दिसि सोमा वदी है विसाला।। घृत करपूर पूर करि राखी मेटि तिमिर की जाला। 'इरीचंद' विहरत आनेंद भरि राषा मदन-गोपाल।। १।१

इटरो सिन के राघा रानी मोइन पिय कों छै बैठावत । फूळ-माळ पहिराइ विविध विधि मों ति मों ति के मोग जगावत ॥ वीरी देव आरवी करि के करत निखावर बसन छुटावत । इक टक निरिक्ष प्रान-पिय सुख छवि जीवन जनम सुफळ करि पावत ॥ जगमग दीप प्रकास बदन दुति रतन अमुखन मिछि मन भावत । इति खगाइ प्रेम की मोइन मन के बदले सौंज दिवावत ॥ पासा खेळत इसत इसावत जानि बूझि पिय अपुन इरावत । 'इरीचंद' पिय प्यारी मिछि के पहि विधि नित त्यौहार मनावत॥ ।।

समस्या-'क्यों प्यारी फिरत विवानी सी।' की पति

कहा भयो भव है पीयों के गहिरी विजया छानी सी। छाछ छाछ हम केस बिशुरि रहे स्रत मई निवानी सी।। सुक सुक झूमत अल्जनब बोळत चाळ मस्त बौरानी सी। काके रंग रंगी ऐसी क्यों प्यारी फिरत दिवानी सी॥१॥ छट्यों केस खुळों है अंचल पीक-ब्राप पहिचानी सी। दूटी माछ हार अरु पहुँची असम-माछ अम्हिलानी सी।। नैन छाछ अधरा रस चूसे सूरतिह अळसानी सी। जानी जानी नेक छाज क्यों प्यारी फिरत दिवानी सी ॥ २ ॥ वन वन पात पात करि होछत बोछत क्षेकिछ वानी सी। मूदि मूँदि हग खोछि खोछि के कहूँ रहत ठहरानी सी ।। उमकति मुकति जकी सी सव छिन मोहन हाथ बिकानी सी। धीरज धरि बलि गई सरी क्यों प्यारी फिरत दिवानी सी ॥ ३ ॥ मौन रहत कवहूँ कवहूँ तू वोलत अलवल बानी सी। ठगी उगी रस पगी श्याम रट छगी कवहूँ अञ्चलनी सी ॥ तन की सधि गुरु जन की भै विज 'हरीचंद' रस सानी सी । काके मह माती होलत क्यों प्यारी फिरत दिवानी सी ॥ ४ ॥ डफनत तक चुअत चहुँ दिसि तें सींचत पथ कहूँ पानी सी। बार बार नेंद्-द्वार जाइ के ठाढ़ी रहत विकानी सी।। वन की सिंध नहिं चधरत आँचर डोळत पश्रहि मुलानी सी। मुख सों कहत गुपाळहि छै क्यों प्यारी फिरत विवानी सी ॥ ५ ॥ नैहर सासर बाहर भीतर सब बढ़ की है रानी सी। छाज मेटि अन-ऋही मई अपवादनहू न डरानी सी॥ कुछहि कुछंक छगाय मुळी विधि होइ गई मन-मानी सी। अवहूँ तौ फछ सम्हरि अरो क्यौं प्यारी फिरत दिवानी सी ॥ ६ ॥

विलक्षि विलक्षि मित रोवें प्यारी है के दुःख बौरानी सी ! सीस धुनत क्यों अभरन तोरत फारत अंचल तानी सी !! गहिरी छेत क्सास भरी दुख भई मीन विनु पानी सी ! कहुँ बैठत कहुँ इठि धावत क्यों प्यारी फिरत दिवानी सी !! ७ !! भाजु कुंज मैं कौन मिल्यो जिन ख्टी सब रस सानी सी।
चूसे अधर ऑगूर दोउ गालन पै प्रगट निसानी सी॥
विश्वरे बार सिगार हार 'हरिचंद' माल कुम्हिलानी सी।
धर घर इतिया क्यों धरकव क्यों प्यारी फिरव दिवानी सी॥ ८॥

वंसी सुकि सुकि कहाँ थनावत छ्ठहिं अंचल तानी सी। आपुहि आपु हॅसत अरु रीहत यह गति मलस्व लखानी सी।। मेरे गल भुज दे दे लटकत मुख चूमत मन-मानी सी। नाम रटत अपुनो रावे क्वों प्यारी फिरत दिवानी सी॥९॥

नन्द-अवन निह भान-भवन यह इत क्यों रहत छजानी सी। घूँघट तानि विछोकत केहि तू हिय हरिवत रस-सानी सी।। मैं ही एक अरी तू केहि इत आदर देत विकानी सी। सेज सजत क्यों ऑगन मैं क्यों प्यारी फिरत दिवानी सी।।१०॥

समस्या—'रोम मोम कस फूस है।' की पूर्ति

जीते हैं गुराई सों अनेक अरमनी
जरमनी जरमनी मन रहत मस्स हैं। चित्र ळिले चीनी मए पारसी सिपारसी से
संग छगे डोडें कॅंगरेज से जल्स हैं।।
मौंद के दिखाये सो विखात तेरे चेरे ऐसे
हेरे नित नित फरासीस और प्रूस है।
जदिप कहार्ने वछ भारी पै तिहारो सींह
प्यारी तेरे आगे रोम मोम कस प्रूस हैं।।१॥

दनसी गुळाम भये देखि करि केस तेरे चीनी ळखि गाळन को फोरत फन्स है। मिसरी सुनत मीठे बोळ बिना दाम बिके ं तन की सुवास रहे मळय भस्स हैं॥ फरासीसी मद्य सीसी ढारिं मतबारे मए नैन पेखि काफरी हू होइ रहे हूस हैं। वरमा हिये में काम धरमा चळायो प्यारी तेरे रूप आगे रोम मोम रूस फूस है ॥२॥

भाजे से फिरत शहु इत उत दौरि दौरि

दवत जमानी जाको जोइत जल्ल्स है।

ब्रह्म अस्त्र ऐसी तोर्पे तोर्पे एकै बार फौज

विमल वन्दूक गोली दारू कारतूस है।।

ऐसो कौन जग में बिलोकि सकै जौन इन्हें

देखि बल वैरी-दल रहत मसूस हैं।

प्रबल प्रताप भारतेश्वरी विहारें कोष

जबल काल आगे रोम मोम रूस फूस है।।३॥

जनम छियो है जाने मरनो अवस वाहि
राजा है के रंक है चतुर है कि हूस है।
'ह्रीचंद' एक हरी नाम जग साँचो जानी
वाकी सब झूठो चार दिन को जल्लस है।।
काफरी कपूर चरवी से अरबी हैं अंगरेज
आदि काठ रान त्छ मूस मूस है।
साकछा सी सकछ सकछ काछ जाछ आगे
हिन्दू घत-विंदू रोम मोम रूस फूस है।।।।।।
समस्या-'राम विना वे-काम समी' की पूर्वि

खाना-पीना नाच-तमाशा छाख ऐश-आराम सभी। जैसे विजन निमक विना त्यों राम बिना बे-काम सभी॥१॥

इकीस तोप सलामी की भौभल दर्जे का काम सभी। कास बाय इस्टार हुए सहराज वहादुर नाम सभी।। जग जस पाया सलक कमाया किया देश-आराम सभी। सार न जाना रहा सुलाना राम बिना बे-काम सभी।।२॥

यह जग मोह-जाल की फॉसी झूठे सुत वन-वाम सभी। नाटक इसमें मर पच के करते हैं जीस्त इराम सभी।। जब तक दम में दम या झगड़े टण्टे रहे तमाम सभी। स्रोंस सुँदी तब यह सुझा है राम बिना बे-काम सभी।।३॥

त्रश्च-हान विचार ध्यान घारना व प्रानायाम समी। षट दरसन की वक वक जप तप साधन काठो जाम सभी।। योग सिद्धि बैराग भक्ति पूजा पत्री परनाम सभी। प्रेम बिना सब व्यर्थ कृष्ण बळराम बिना बे-काम सभी।।४॥

#### समस्या-'भीष्मै प्यारे हिमन्त बनाइये की पूर्ति

कीनिये राई सुमेर सरीखी सुमेरहि खीहि। कै घूर मिळाइये। रान सों रंक भिखारी सों मूपित सिंह सों स्वान के पाय पुजाइये।। दीजिप सींग ससी 'इरीचेंद जू' सागर-नीर मिठाइ बहाइए। कीनै हिमन्त्रहि ग्रीवम मीषम ग्रीवमै प्यारे हिमन्त बनाइये॥१॥

पूरन ब्रह्म समर्थ सबै जिय मैं जोड़ आवे सोई द्रसाइये। फेरिये सूरज चन्द गती छिन मैं जग छाल वनाइ नसाइये।। होनी न होनी सबै करिये 'इरीचंद जू' सीस की छीक मिटाइये। कीजै हिमन्त इनाइये।।२।।

### भारतेन्द्र-प्रन्थावली

प्रेस दैं आपुनो मेटि दुःसै जुग नैनन आँसू प्रवाह वहाइये। छोम पदारथ चारह को अरु छोक को मोह दया के छुड़ाइए॥ आपुनो ही 'हरीचंद जू' रूप दसो दिसि नैनन को दरसाइए। भारी भवातप ताप तपे हिथ श्रीपमें प्यारे हिमन्त वनाइए॥३॥

दीनहूँ पै कवों कीजै कृपा एजरी कुटी मेरिहू आइ वसाइए। राखिए मान गरीवनीहू को दयानिधि नाम की छाज निमाइवे। दै अधरामृत पान पिया 'हरीचंद जू' काम को ताप मिटाइवे। मेरे दुखै सुख कीजिये पीतम श्रीपमै प्यारे हिमन्त वनाइवे॥शा

भोज मरे अरु विक्रमह किनको अब रोई के फाव्य सुनाइये। भाषा मई उरदू जग की अब तो इन श्रन्थन नीर हुवाइये॥ राजा भये सब स्वारथ पीन अमीरह हीन किन्हें दरसाइये। नाहक देनी समस्या अबै यह "श्रीपमे प्यारे हिमन्त बनाइये"॥॥॥



# अनुक्रमणिका

| पर्णांवा                         |                |     | पृष्ठ-सक्या | ٠ |
|----------------------------------|----------------|-----|-------------|---|
|                                  | स              |     |             |   |
| मंकुस वर्जी सक्ति पवि            | ***            | *** | 43          |   |
| शकुस वाके मध है                  | ***            | *** | 48          |   |
| वंगेजी वद फारसी                  | ***            | ••• | £50         |   |
| संग्रेसी निज वारि को             | ***            | ••• | 935         |   |
| अंग्रेजी पविके जदपि              | •••            | *** | 635         |   |
| मंत्रेजी पहिछे पद                | ***            | 400 | 950         |   |
| मकुछात गुजरिया दुख ते भरी        | ***            | *** | 858         |   |
| अकेळी फुळ बिनन मैं आई            | 900            | *** | 109         |   |
| अत्तत्व अत्तत्व अत्तत्व धन गर्जे | मुनि-सुनि मोरा | विय |             |   |
| <b>छर</b> वै                     |                | 989 | 860         |   |
| अम्या रहती जागती                 | 200            | ••• | 988         |   |
| अप्र संग संक्रुस करी             | ***            | *** | 22          |   |
| क्षतिनि अवतार बक्कम नाम शम       | रूप सदा सजनि   | हित |             |   |
| करत जानी                         | •••            |     | 694         |   |
| अगिनि वरस चारिहूँ विसा           | •••            |     | 568         |   |
| थप्रिकुंड सी हुध भए              | ***            | ••• | 22          |   |
| व्यक्ति सम 🖁 जगत की              |                | *** | 39          |   |
| क्षप्र निकर सूर कर सूर पथ सूर र  | रू जग मैं उथी  | *** | 482         |   |
| <b>भवी को पीठ ही चहिए</b>        | •••            | ••• | <b>१५३</b>  |   |
| अजगुत कीनी रे रामा               | •••            | *** | 168         |   |
| भजन बोनन है गुरू पर मामवे फ      | सके बहारी है   | ••• | 686         |   |
| भटक करक को भाज नवीं              | •••            | ••• | 600         |   |
| सदा भटारी पाइर मोखन              | •••            | *** | 808         |   |
| भय पै मग भोवत हैं ठादी           | ***            |     | 98          |   |
| अति अनारि इठ नहिं करिय           |                | ••• | 964         |   |
|                                  |                |     |             |   |

| (२)<br>पर्वांश                                                                   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| अठिलात सँवरिया मद ते भरी                                                         | प्रष्ठ-संख्या |
| अति कठोर निज हिय कियो                                                            | 854           |
|                                                                                  | 995           |
| विवि कोमछ सुकुमार श्री                                                           | 74            |
| अति चंचल बहु ध्यान सौं                                                           | 11            |
| अति निरवली स्याम जापाना                                                          | 603           |
| अति सुंदर मोहनी सजायो                                                            | 909           |
| अति स्छम कोमङ अतिहि                                                              | 908           |
| अति सूधी श्री चरन को                                                             | २८            |
| मतिष्टि मक्चिम भारत-मासा                                                         | 509           |
| अतिहि अधी अति हीन निज                                                            | 228           |
| मिंदिहि मोहन निरासक्त जगमक मात्रार                                               | क पविव        |
| पावन कहाहै                                                                       | 919           |
| अधर धरत हरि के परत                                                               | 116           |
| मनत जाइ वरसत इत गरवत वैकान                                                       | 490           |
| अनियारे दीरघ धगनि                                                                | ३५१           |
| भनीतें कही कहां जों सहिए                                                         | ३७५           |
| अनोखी तही नई इक नारि                                                             | 499           |
| अन्य भारगी मित्र इक छन्नी सेवक अति विसङ                                          | ६५५           |
| अपने थैंग के जानि कै                                                             | ३३९           |
| अपने को तू समझ जरा क्या मीतर है क्या मू                                          | ला है ५५४     |
| अपने वचन देखि के हरो हमारो सोग                                                   | 491           |
| अपने रंग रेंगी वैक्षियन मैं प्रान-पियारे सवीर                                    | न मेळी ३९९    |
| अब और के प्रेस के फंड परे                                                        | 613           |
| अब जाबी हम बात जौन अति आर्नेंदकारी                                               | 994           |
| अब तरे मए पिषा वदि कै                                                            | \$ 64         |
|                                                                                  | 854           |
| अब ही भाष पंखी चरनन में                                                          | ٠٠٠ د٠        |
| अब सी जाग में खुष्टि के चहुँचा पन प्रेस की प्                                    |               |
| अद ता जग न श्वाल के पहुंचा पन अस का प्र<br>अद ती बढ़नाम मई त्रज मैं घरहाई चवान क |               |
| सब तो कानहु छूटि गई री                                                           | स्त वा करा    |
| ALL MI ALLE KILL ALL                                                             |               |

| पर्यांश                                |                    | ā        | ष्ट-संख्य |
|----------------------------------------|--------------------|----------|-----------|
| अब ना नानो पिया मोरी सेनरिया           | -                  | •••      | 200       |
| जब मीति करी सौ निवाह करी               | ***                | ***      | 699       |
| अब मैं कब हों देखेँ बाट                | 900                |          | 449       |
| अब मैं कैसे चलुँगी क्यों सुधि मोहिं।   | देळाई              | •••      | 468       |
| अब मै भर न रहूँगी काह के रोके मोर्     | हें मति बरखी कोव   | T        | 269       |
| शव वै उर मैं साहर वारों                |                    |          | 464       |
| अब इस बदि बदि के अध करिंहें            |                    | 200      | 684       |
| अविरक जुगळ कमळ दळ बरसत संवि            | पे सीजत क्षेत्र वि | बस्यानी  | 490       |
| समछ क्रमक कर-पव्-बद्द                  | ***                |          | 961       |
| समार जे दमा नाथ भासिया है देख व        | rt                 |          | 211       |
| धर्मीचन्द्र तिबक्रे तनय                | ***                | •••      | 224       |
| अमी-मई कीरति छई                        | •••                | ***      | 987       |
| जम्मा पै नित अनुकूछ श्रीवासकृष्ण द     | क्ट प्रगढ          | •••      | 580       |
| भर तें दरत न बर परे                    |                    |          | 188       |
| भरी बाज संग्रम कहा                     | •••                | •••      | 434       |
| अरी कोऊ करि कै दवा नेकु ठॉव मोहिं      | दीबी चूप छगै.सं    | हिं मारी | ₹₹        |
| अरी त् इव वर्षि छाँदति प्यारी          |                    | ***      | 61        |
| भरी द् इटि चक्रि प्यारी दीप-संदर्ध तैं | क्यों शोसा हरि हे  | R        | 68        |
| बरी माधवी क्रुंज मे                    | ***                | ***      | 968       |
| मरी माहुरी कुंब मे                     | •••                |          | 964       |
| भरी यह को है सॉवरी सी छगर डोटा         | प्रोहे वृंदी होडे  | ***      | 40        |
| अरी वह अवहिं गयौ मुख माँहि             | ***                | ***      | 294       |
| भरी सिख मोहिं मिळाट गुरारी             |                    | au+      | 212       |
| मरी सखी गाज वरी ऐसी छोक-छाज            | पै सदनमोद्दन       |          |           |
| सँग जान न पाई                          | ***                | ***      | 8.0       |
| अरी सोहागिनि तेरे ही सिर राजविक        | ह विधि दीनी        | ***      | 114       |
| अरी हरी या मग निकसे आह अचानक           | हीं वो शरीखे रही   | बही      | 80        |
| वरी ही बरिव रही बरक्यी नहिं मान        | त दौरि दौरि वार    | षार      |           |
| घूप ही मैं आय                          | •••                | ***      | 48        |
| अरी हीं बरजि रही बरज्यी महि भानत       |                    |          | 45        |

| पद्मांश                                         |             |     | प्रप्र-संस्था |
|-------------------------------------------------|-------------|-----|---------------|
| अस्न बदन दिग सित केस सुंदर दरस                  | ायी         | *** | 603           |
| अरे कोक कही सँदेखी स्याम को                     | ***         | *** | 464           |
| भरे कोऊ छाह सिखाओं रे प्रान-प्रिया              | मेरे साथ    |     | 299           |
| अरे क्यों घर घर भटकत डोड़ी                      | ***         |     | 180-          |
| अरे गुदना रे गोरी तेरे गोरे मुख पे वा           | हत खड़गी    |     | 365           |
| <b>अरे गोरी जोबन-मद इउछाती</b>                  | <b>5 (3</b> |     | ₹९७-          |
| अरे जोगिया हो कीन देस से आयी                    |             |     | 865           |
| अरे ताल दे के बदाओं बदाओ                        |             | ••• | <b>∞€</b> ₹~  |
| भरे प्यारे हम तुम व्याकुछ आ जा रे               | च्यावे      | ••• | 190           |
| अरे बीर इक बेर ठठह सब फिर कित                   |             | *** | 60%           |
| अरे द्वा क्यों पश्चि मरी                        | 412         | 770 | _             |
| भर धुवा क्या पाच मरा<br>अर्द्ध चंद्र त्रेकोण के | •••         | *** | 904           |
|                                                 | 400         | *** | 22            |
| अला रे ख़रफ ज़वह कि कहता हूँ यार                | बार         | *** | 646.          |
| अस्व चित्र रेंग की वन्यी                        | ***         | *** | 58-           |
| अइव पीठ कह घरत                                  | ***         | ••• | 448           |
| अप्टपदी चौवीस इमि                               | 400         | *** | इरद           |
| अप्ट संखिन के संग श्री                          | •••         | *** | 18            |
| मना कीता वर्ष नीता                              | ***         | *** | Cas           |
| असीराने कफस सहने चमने को बाद                    | करते हैं    | 404 | २७५           |
| अहो इन इर्जन मोहिं सुखायी                       | •••         | ••• | 653           |
| अहो अहो सस प्रान-प्रिय                          | •••         | *** | 985           |
| अहो भाज आनंद का                                 | •••         |     | 647           |
| महो आज का सुनि परत                              | 440         | ••• | 903           |
| अहो तुम यहु विधि रूप धरी                        |             |     | 222           |
| सहो नाय व्रजनाय ज्                              | ***         | *** | 24            |
| अही पिय पद्मकृति पै धरि पाँव                    | ****        |     | 84            |
| अहो प्रमु अपनी ओर निहारी                        | •••         | *** | 44            |
| अहो सम प्राननहुँ हैं प्यारे                     | ***         | ••• | 488           |
| अहो सम भाग्य कहाँ। नहिं जाई                     | ***         | *** | 968           |
| अही भेरे मोहन प्यारे सीत                        |             |     | 492           |

| -         |                             |          |
|-----------|-----------------------------|----------|
|           | Æ                           | छ-संक्या |
| ***       |                             | 448      |
|           | •••                         | 181.     |
|           |                             | 443      |
| ***       |                             | 245      |
| •••       | •••                         | 10       |
| ***       |                             | 200      |
| ***       |                             | 40       |
| ***       |                             | 848      |
| ***       | ***                         | 883      |
| 400       |                             | 499      |
| 400       |                             | 44       |
| 100       |                             | 46       |
| ***       | •••                         | 484      |
|           |                             |          |
| T         |                             |          |
| ***       | ***                         | ₹0₹      |
| tr        | •••                         | 140      |
|           | •••                         | 30       |
| 5         | ***                         | 141      |
|           | ***                         | 103      |
| नर्ष      |                             | 140      |
| <b>ाय</b> | 100                         | 340      |
| ***       | •••                         | 434      |
| प्जन जीये |                             | 686      |
| 100       |                             | 963      |
| •••       | ***                         | 204      |
| ***       | ***                         | 416      |
|           | ***                         | 404 -    |
| ***       | •••                         | ***      |
| •••       | ***                         | \$50 7   |
|           | े<br>विद्रास्य<br>पूजन कीये |          |

| ( % )                                              |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| पद्यांच                                            | पृष्ठ-संख्या |
| आसो पिय प्यारे गरे इति आसो                         | 305          |
| आओ रे मोरे रूठे पियरवा धाय छगी प्यारी के गरवा      | 368          |
| आओ सबै बुरिकै बज गावँ के देखन को जे रहे बकुछात हैं | 348          |
| आ गई सर पर कज़ा को सारा सामाँ रह गया               | 688          |
| ऑचर खोले लट छिटकाप                                 | € <b>0</b> § |
| आज महिक्छ में झुनुरमुर्ग परी आती है                | 850          |
| आज्ञ अतिहिं आनन्द भयी                              | 404          |
| बाह्य अपमान अतिही निरवि भक्त को                    | 850          |
| आख समिपेकति पिय कीं प्यारी                         | 416          |
| बाजु आमार होको सु-प्रमात                           | 510          |
| आज उठि भोर घूपमान की नंदिनी                        | vio.         |
| बाह्य कछ मंगळ घन उनप्                              | 338          |
| आज कहा नम भीर भई                                   | 414          |
| नाज कहि कीन रठायी मेरी मोहन थार                    | 140          |
| 91 29 33 000 ***                                   | 358          |
| मासु किया सुसि होलो चीवन                           | 210          |
| आड़ की रात प जाओ सैयाँ मोरी बतियाँ मानी ना         | 160          |
| बाजु क्रंज संदिर विराजे पिय च्यारी दोक ,           | ८२५          |
| आख कुंत संदिर अनंद भरि बैठे स्थाम                  | 140          |
| आज कुंब मंदिर में छक्ने रंग दोठ बैठे               | 140          |
| बाख केंकि मंदिर सौं निकसी नवेळी ठाढ़ी              | 160          |
| आह गिरिराज के उचतर सिखर पर                         | 68           |
| आहु घन अग्राय गरने हो सुनि सुनि के जिथ छरजे        | 863          |
| आह्य चिक क्रुंजनि देखदु छाई निमल जुन्हाई           | <b>५९५</b>   |
| माजु चल विहरत प्रीतभ प्यारी                        | 610          |
| आज सब्द प्यारे की कवि के मो वर महामंगळ             | 896          |
| आबु तन मानँद सरिवा वादी                            | 114          |
| आंबु तन मीकांबर तजु सोहै                           | 84           |
| आबु तन मींजे वसननि सोधें                           | 115          |
| आहु तरनि तनया निकट परम परमा प्रगट                  | હર           |
|                                                    |              |

| पद्मीय                                          | . 1   | <b>१९-संस्था</b> |
|-------------------------------------------------|-------|------------------|
| काञ्च होहिं मिल्मी गोरी कुंबनि पियरवा           | -     | 163              |
| आञ्च तौ आनंद मयौ कापे कहि आवे                   |       | 418              |
| आख सी बम्हास प्रात दोड हुन अकसात                | *** , | 412              |
| जाञ्च द्धि-काँदी है नरसाने                      |       | 498              |
| आञ्च दुपहरी मैं स्थाम के काम दू बास छवि-धाम     |       | 48               |
| जाश्च दोड खेळत साँही साँस                       | ***   | 865              |
| आज्ञ दोट विद्वरत क्रुंबर कंत                    | •••   | 834              |
| आज दोड बैठे सिछि चूदाबब नव निकुंब               | •••   | 608              |
| माध्र वोट बैठे हैं चल-मौन                       | ***   | 412              |
| माञ्च चनि भाग हमारे यह वरी चनि मेरे वर जाए      |       | 492              |
| गाह नैंदबाड पिय कुंत ठादे सप स्नवत सुम सीस पै   | •••   | 881              |
| षास ववकुंत विहरत दोक रस भरे                     |       | 48               |
| बाह्य प्रगट सहैं श्रीराचा काह्य प्रगट सहैं      | •••   | 418              |
| भारत प्रानप्यारी प्राननाथ सी मिछन चढी :         | ***   | 112              |
| आह प्रेम पब प्रगट मवी सुव बनमे श्रीबक्कम पूरत क | ाम    | 808              |
| माज फूछी साँस तैसी ही फूछी राषा प्यारी          | ***   | - 922            |
| माज बन टर्मेंगे फिरत बहीर                       | ***   | 358              |
| माज बन ग्वाक कोट नहिं बाह                       | ***   | 412              |
| आश्च बरसाने नीवत वाबे                           | •••   | 494              |
| बाज बसंत पचमी प्यारे धाबी हम तुम खेकें -        | •••   | 353              |
| भाज बन आनंद वरसि रहारै                          | 700   | 494              |
| आह बुषमानुराय पौरो होरी होय रही                 | •••   | 633              |
| आञ्च व्रव घर घर वजति वधाई                       | •••   | \$28             |
| -माञ्च व्ययंद तन छेप चंदन किए ठाड़े सति रस भरे  | ***   | 46               |
| मास मन छवि की स्तूटि परें                       | •••   | 68               |
| भाज वज दून्यी बद्धी असंद                        | ***   | 483              |
| माञ्ज अन बानित सहा बधाई                         | ***   | 415              |
| नाल वन मई मदारिनि मीर                           | ***   | 403              |
| न्माह जन-वष् फुर्जी फूडन के साब सनि             | •••   | 171              |
| भारत ज्ञास साँजी वजित वचाई                      |       | 9.43             |

| ( 4                                      | )               |        |              |
|------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|
| पद्योश                                   |                 |        | पृष्ठ-संख्या |
| <b>आजु व्रज होत कोछाहळ मारी ( राधा व</b> | ft)             | •••    | 489          |
| भाज बन होत कोछाहळ भारी ( कृष्ण ।         | जी )            | •••    | 412          |
| अाजु मयौ अति आर्नेंद्र भारी              | ***             |        | 416          |
| आज मयौ साँची मंगळ भुव प्रगटे श्रीवर      | लम सुख-धाम      |        | 551          |
| आज सुव साँची भयी अनंद                    | •••             |        |              |
| आज भोरहि मोर खरी निखरी                   | •••             |        | 390          |
| बाजु मौन घृपमानु के प्रगरी श्री राघा     | ***             | •••    | 418          |
| आज महामंगळ भयी भोर                       | ***             |        | 484          |
| बाजु मान अतिही लह्यौ                     | •••             |        | 984          |
| भाज मुख चूमत पिय की प्यारी               | ***             |        | 511          |
| माज मेरे मोरहिं जागे भाग                 | •••             |        | 748.         |
| आज़ मैं करूँगी निवेरी जो तू ठाढ़ी रहेगी  | t               | •••    | 638          |
| आल में कहाँगी निवेशे खेल को जो तू र      |                 |        | 803          |
| आशु मैं देखें री आछी वोऊ मिछि पेंदि      | केंची अदारी     |        | <b>€3</b>    |
| आह रस कुंज महरू मैं बतियनि रैनि वि       |                 |        | 838.         |
| मास उक्यों ऑगन में खेळत जसदा जी          | को वारौ री      |        | 885          |
| आश औं जी न मिछे तो कहा हम तो त्          | मरे सब माँ ति क | हार्वे | 946          |
| भाज औं न भाप जो तो कहा भयो प्या          |                 | •••    | ८२५          |
| आशु सकेतनि दीपक बारे                     | •••             |        | 68           |
| मान सिन होरी खेलन प्यारे प्रीतम आँ       | वेंगे मेरे धाम  | •••    | 803          |
| बाज सबि होरी खेळन प्रीतम ऐहें फर्ब       | त वायौ नेन      |        | 180-         |
| भाज ससी फूछे हरि फूळ कुंब माहीं          | ***             | •••    | 858          |
| भाजु सखी मजराज काहिकी नव दुकहर           | विन आयौ         | •••    | 880          |
| वास सिंगार के केलि के मंदिर बेठी न       | साथ मैं कोक सहे | छी     | 388          |
| बाख सिर चूड़ामनि बति सोहै                | ***             | •••    | 49           |
| बाखु सिव पूजहु हे वनमाकी                 | •••             | •••    | 850          |
| आड सुर सुनि सक्छ वन पुराधीश को           | रक्ष अभिषेक     | ***    | <b>६६</b> ५  |
| भाज सुहाग की राति रसीछी                  | ***             | 400    | 885          |
| आश्च श्री बद्धम के वानंद                 | ***             |        | 418          |
| भाञ्ज भी राधिका प्रानपति कास निज         | हाय सौं         |        | €8-          |
|                                          |                 |        |              |

| 8')                                      | )                |             |         |
|------------------------------------------|------------------|-------------|---------|
| पद्मीश                                   |                  | पुर         | -संस्था |
| आख़ इस देखत हैं को हारत                  |                  | ***         | 89      |
| बाज हरि बेक्ट रस भरि संग मुचमानु         | -किसोरी          | ***         | ३७९     |
| बाज्य हरिचंदन हरि सन सोहै                |                  | bee         | 8 9 8   |
| बाह्य हरि छक्ति कै छापु प्यारी           | ***              | ***         | 403     |
| भाख हरि बिहरत जसुना सीर                  |                  |             | 824     |
| आज है होरी छाछ बिहारी                    | ***              | ***         | 844     |
| माड भेँगुळ तनि मग्र सौँ                  | •••              |             | 33      |
| माठहु विसि सौँ जननि की                   |                  | ***         | 23      |
| भास पत्र को चिन्ह जोड्                   |                  | ***         | 16      |
| भावरे बादरे माखो तो छिछे                 | ***              | •••         | 313     |
| गावि वंश नव वंश दोळ काबुळ मधिव           | गरी              | 944         | 898     |
| थानँद भाज भयी बरसाने जनमी राघा           | प्यारी जू        | •••         | 438     |
| जानँद निचि सु <b>च निचि सोमा</b> निचि    | प्रकारत्न वि     | वेळोडों मोर | € . 8   |
| <b>मानॅदसागर बाह्य उमदि चस्यो वज</b> मैं | असदे साङ् व      | ज्वाई       | 418     |
| आर्नेंद सौं बौरी प्रजा                   | ***              | ***         | 436     |
| मानंदे सुख हेरि हेरि                     | ***              | ***         | 498     |
| मामद से बसंतों के है गुळजार बसंती        | ***              | 400         | 899     |
| आसाय माको वेदी आर क्षोमार कास व          | <b>स</b> र्हे    | •••         | 214     |
| वामार चाथ बंद द्यामय                     | ***              |             | 237     |
| मायुच बाहुन सिद्ध शक                     |                  | •••         | 31      |
| माये व्रवसन चाम घाय                      | ***              | ***         | 416     |
| आभी पावस प्रचंद सब बग में सचाई           |                  |             | 305     |
| आयौ ससी सावन विदेस मनमावन व              | K                | ***         | 349     |
| भावौ समय महा सुसकारी                     | 444              | •••         | 385     |
| भारवगन कौ नाम माजु सबही रक्षि ।          | ही <del>नी</del> | 440         | 601     |
| मार बातना प्राने सहे ना                  | ***              | ***         | 310     |
| भारति भारतिहरन भरत की                    | ***              | •••         | 460     |
| भारति कीनी जनक छछी की                    | ***              | ***         | 906     |
| भार्ष गनित की का मिल्यी                  |                  | ***         | ७९३     |
| मालस पूरे मैन भवन अब हमहिं दिखा          | वत'              | ***         | 468     |

| पद्यांदा                           |              | 9         | ष्ट-संस्था |
|------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| आव्हादिनी चाठवीछा                  | 700          | ***       | 956        |
| भास्हा विरहहु को भयो               | •••          | ***       | u ge       |
| भावत सारत आज                       | •••          | ***       | 909        |
| भावत सोई बृटन कुँवर                | ***          |           | 907        |
| भावन की कह्यु आजु पिया की सुरति    | ज्यों मेरी स | खियाँ     | 169        |
| आवाहन हित बेणु झख                  | 1            | •         | 21         |
| आशाय आशाय भाष्टो जातना दिखे        | ***          | ***       | 213        |
| भावो भावो भारत                     | ***          | •••       | 925        |
| भाशा कीता वंग नीता                 | ***          | •••       | 980        |
|                                    | τ            |           |            |
| इक निपट अकियन बाह्यनी जिन ह        | रे कहें निज  | 000       | 289        |
| इक भाषा इक जीव इक कर छहे           |              |           | 180        |
| इक भीने चहुछे परे                  |              |           | \$80       |
| इक सठ खड महिं राज मैं              | ***          | ***       | \$80       |
| इत उत जग मैं दिवानी सी फिरत र      | 暖            | •••       | 198        |
| इत उत नेह खगाई भए पिय तुम ह        | रजाई         | ***       | 854        |
| इत की रूई सींग अद                  | •••          | •••       | ७३६        |
| इतनौ ही तौ फरक रहाँ                | •••          | ***       | 120        |
| इत मोहन प्यारे उत श्री राघा प्यारं | •••          | •••       | 851        |
| इतरानी फिरत हैं मके अपने मन मैं    | न गिनौं कहु  | तोहिं माळ | 808        |
| इद सीता प्रियं स्तोत्रं            | •••          | *** 1     | 466        |
| इन आदिक जग के जिते                 | •••          | •••       | 904        |
| इनकी उनकी सिदमत करी                | ***          | ***       | 335        |
| इनको सो अति चतुरता                 | ***          | •••       | 684        |
| इनके जय की उज्बळ गाथा              |              | ***       | 608        |
| इनके जिय के हरण की                 | ***          | ***       | 994        |
| इनके मय कंपत संसारा                | ***          | 944       | 608        |
| इनकी पुरवर्डि हती मिक रन के घर     | साधी         | ***       | 608        |

| •                                  |              |        |          |
|------------------------------------|--------------|--------|----------|
| पर्वादा                            |              | 7      | ए-संद्या |
| इन चारहु मत मैं रही                | •••          | ***    | 31       |
| इन चारिष्ट्र युगादि मैं            | ***          | •••    | 31       |
| इन तुक्तियाँ अस्तियानि कौं         | . / ***      | ***    | 35       |
| इन दुखियाय को न चैन सपनेहु वि      | मेल्यो       | ***    | 9:04     |
| इन मैनन को बहा परेखी               | ***          | •••    | 469      |
| इन नैवन मैं वह सॉवरी मुरति दे      | बवि आनि भरी। | हो अरी | 191      |
| इम मुसकमान हरि-बनन पै कोटिन        |              |        | 292      |
| इन्हें कहें छाज त्वा समता          | ***          | 404    | 200      |
| इमि श्रीबद्धम रूप प्राप्त जो सुमिर | न करहे       | •••    | 486.     |
| इहाँ स्तब्ध नहिं भावहीं            | ***          |        | 13.      |
| इहिं दर हरिनस पूरि गयौ             |              |        | 462-     |
| did no but of the sail             | 2            | ***    | 101      |
|                                    | £            |        |          |
| ईति भीति दुष्काळ सौँ               |              | ***    | 250      |
| हैनवर दूवे साँचोर के मुखिया मे     | श्रीनाथ के   | ***    | 588      |
|                                    | E            |        |          |
| ठठडु ठठडुं प्रसु त्रिसुवन-राई      | •••          | ***    | 618      |
| उठहु उठहु भारत जननि                | •••          | ***    | 300      |
| ठठहु फेर भारत जननि                 | ***          |        | 800      |
| वठहु बीर तरवार खींचि माँहहु क      |              | ***    | 808      |
| वटा के नाख से दामन मका किथर        | को चळे       | ***    | 643      |
| <b>उठि चळु मोइव डिग प्यारी</b>     | ***          | •••    | 358      |
| बिंड जा पंछी सबर स्त्र पी की       | •••          | 400    | \$28     |
| उत्तत फोटोग्राफ किमि               | •••          | •••    | ७३५      |
| उदयौ मानु है माजु या देस माही      |              | ***    | 311      |
| उघारौ दीन बंधु महराज               |              | •••    | 40       |
| उनइस सै तेंतीस बर                  | ***          | •••    | २६९      |
| उसगी मारत सैन जब                   | •••          | •••    | 600      |
| उसम्बी जोवन जोर रे पिय विजु न      | हिं माने     | ***    | 808      |
| उमरि सब दुसही माहिं सिरामी,        | ***          | ***    | 482      |

| ٠,                                | - /          |     |             |
|-----------------------------------|--------------|-----|-------------|
| पर्याध                            |              |     | रष्ट-संच्या |
| एहो दीन-दयाङ यह                   | ***          | *** | 993         |
| à                                 | t            |     |             |
| पुँचति सी चितवनि चित्रे           | ***          | *** | 148         |
| ऐसी नहि कीने छाल देखत सब वन       | की बाल       |     | 885         |
| गुसे मुळे रजपूत की जगवाय छीने     | सरन          |     | 584         |
| ऐसे आनंद के समय                   | ***          |     | <b>₹</b> 91 |
| गुसे सावन में सँविकिया मेरा जीवना | लरे जाव      |     | 863         |
| गुसो ऊधम न करि अधे कंस जिय        | ***          |     | £ 48        |
| ऐसी तुमहीं सीं नियह               | )            |     | 484         |
|                                   | •            | *** |             |
| a                                 | rt .         |     |             |
| भो पान नयन कोने चाईछ परे छति      | कि माछे      |     | 212         |
| ओहे नाथ करूनामय                   | ***          | *** | 212         |
| ओहे नाथ द्यामय ! ए भव-जंत्रता,    | आर वे सहे ना | *** | 211         |
| ओरे स्थाम आहे कि आर जामाय मंग     | à            |     | 536         |
| ओहे हरि जगतेर पति                 | ***          |     | ₹ 9 ₹       |
| 8                                 | A .          |     |             |
| और एक अति काम यह                  |              | *** | वर्ड        |
| और देश के तूप संधे                | •••          |     | 984.        |
| और रंग जिनि हारो रेंगी मैं ती रंग | सम्हारे      |     | 299         |
|                                   | _            |     |             |
|                                   | F            |     |             |
| कंज नयन मजन किए                   | ***          | *** | 340         |
| कंडे पंकन माखिका मगवतो यष्टि करे  | फांचनी       | *** | 9 € 9       |
| कंत है वहु-स्रिपेश हमारी          | ***          |     | 3 50        |
| क्व समेटि भुज कर उस्रटि           | ***          | 944 | £83.        |
| कछु गीता में मासि के              | •••          | *** | 258         |
| कब्बु ती बेतन से गया              | ***          | *** | 950         |
| क्खु न बची तुव सूमि निसानी        | •••          | ••• | 608         |
| कब्रु स्य हाँकनहू में भाँति       | 400          | *** | 30\$        |

|                                           | •            |     |            |
|-------------------------------------------|--------------|-----|------------|
| प्रचांश                                   |              | 5   | ष्ट-संख्या |
| कदि पै भाषा कंध चनुप कर मैं करवाड         |              | *** | 603        |
| कठिन छन्नियनि खीति छए जिन बहु ग           | व सहजहिं     | *** | 606        |
| कठिन भई भाज की रतियाँ                     | ***          | ••• | 140        |
| कठिव सिपाही द्रोह अनल जा जल वल            | नासी         | 401 | 406        |
| कद <b>ळी खंम पात थरहर</b> ईां             | ***          | ••• | 804        |
| कनिष्टिका भैँगुरी तके                     | ***          | ••• | 31         |
| कन्हैयाछाछ छत्री किन्हें प्रशुष पढ़ाए प्र | ान्य निम     | ••• | 348        |
| कवरी सबरी गूँबि फेर सौँ माँग मरावौ        | ***          | *** | 523        |
| कव कीं दुख सिंहरी सबे                     | •••          | ••• | ७ देव      |
| कवहुँ अवल है रहत मीन कहु मुख न            | हिं भासत     | ••• | 688        |
| कवहूँ असंगड होत नहिं                      | ***          | *** | 9.4        |
| कवहुँ कवहुँ अवहूँ सोई                     | ***          | ••• | 909        |
| कवहुँक वारिवि मैं कुंजनि निवारिनि मैं     | f            | ••• | 100        |
| कवर्षु गौर द्वृति वाक वपु                 | ***          | *** | 258        |
| कबहुँ जुगछ भावत चके                       | 100          | *** | 358        |
| कबहुँ प्रशट कबहूँ धुपन                    | ***          | *** | 358        |
| कवर्ह्वं सेत पाखान की                     | ***          | *** | 355        |
| क्यहुँ होत नहिं अम निसा                   | ***          |     | 108        |
| कवहूँ कवहुँ प्रसंग-वस                     | •••          | ••• | 338        |
| कबहूँ नारी कबहुँ पुरुप फे असगुत सा        | व विखावति ही | *** | Euj        |
| कबहूँ पिय की होइ नहि                      | ***          |     | 3 0        |
| कवि करनप्र हरि गुरु चरित करनप्र           | सवर्की कियी  | ••• | 268        |
| कविन सौं साँचेहि चूक परी                  | ***          | *** | 43         |
| कविराज साट श्रीनाथ की निध नव क            | वित सुनावते  | *** | 348        |
| क्सड गुडाव बटा सुरय                       | •••          | ••• | 3,8        |
| कमक नैन प्यारी झुछ झुछावै पिया प          |              | *** | 424        |
| क्रमस पताका गदा यन्न तोरण अति सु          | वर           | *** | 28         |
| कमछ रूप वृदा-विविन                        | ***          | *** | 20         |
| क्सल लोचन पिया जाहि गर लाइहै              | ***          | *** | १२१        |
| कमल हृद्य प्रफुलित करन                    | ***          |     | ₹1         |

| पर्याश                             |          |     | रष्ट-संस्था |
|------------------------------------|----------|-----|-------------|
| कमका उर घरि वाहु विहारी            | •••      | ••• | 204         |
| कमळादिक देवी सदा                   | ***      | ••• | 20          |
| कमळा विमळाचाश्चा                   | ***      | ••• | 966         |
| कर उठाइ चूँघट करत                  | •••      | *** | 244         |
| करत काज नहिं नंद विना छुद मुख अन   | रिखे     | 300 | 969         |
| करत देखावन हेत सब                  | ***      | ••• | 204         |
| करत दोड यहि हित स्त्रिचरी दाम      | •••      |     | 224         |
| करत न हरगिस छाडिले                 | 000      | ••• | 964         |
| करत बहुत विधि चतुरई                |          | *** | <b>७३</b> ५ |
| करत मनोरथ की छहर                   | ***      |     | 414         |
| करत मिछि वीपदान मजन्याका           | ***      | 410 | 61          |
| करत रोर तमधोर भोर चकवाक विगोप      |          | ••• | 961         |
| करनफुछ दोड कान साजे                | ***      |     | 964         |
| करनी करनानिधि केसव की कैसे कहि     | कहि गाउँ | *** | 488         |
| करनी करनासिंधु की कासी कहि जाई     |          | 444 | 163         |
| कर पद सुख भानंद सय                 | •••      | *** | 25          |
| करपुरादि सुगध सौं                  |          | 444 | 93          |
| कर के चूमि चढ़ाइ सिर               | 440      | ••• | 111         |
| करहु उन बातिन की प्रमु बाद         | ***      | ••• | 448         |
| करहू विछंव न आत अब                 | ***      | ••• | 980         |
| करि आदर मृद् वैन कहि               | •••      | ••• | 904         |
| इरि आसय श्रीकृष्ण हो               |          |     | 24          |
| करिके अकेली मोहि जात प्राननाथ अबै  |          | ••• | 186         |
| करि निद्धर स्थाम सी नेह सखी पिछता  |          |     | 394         |
| करि धारड कानून अनेकनि क्रुक्टी बचा |          | ••• | 068         |
| करि विचार देख्यों बहुत             | **       |     | 488         |
| करना करि करनाकर वेगिहिं सुधि छी।   |          | *** | 200         |
| क्रवता बरुनाळ्य खयति               | ***      | ••• | . 412       |
| क्रणेकिकया गर्त श्रुति पर्य        | •••      |     | 28€         |
| करे चाह सौं चट्टकि के              | ***      | 400 | ह्यप        |

| • • •                                  | •           |       |          |
|----------------------------------------|-------------|-------|----------|
| पर्याच                                 |             | T     | इ-संस्था |
| कुछ के कुछ बस संस्त सी                 | •••         | ***   | 014      |
| क्वें कीजै पंच्छमार                    | •••         | ***   | 150      |
| कहेँ कविवर जबदेव पच                    | •••         | ***   | 804      |
| क्रमें बाप विकास सीज राम बिछ कर्ने जा  | नेहिर       | *** . | 468      |
| कहस दीन के बैन                         | ***         | 440   | 619      |
| कहत नटत रीझत खिझत                      | ***         | ***   | 288      |
| कहत सबै बँदी दिए                       | ***         | ***   | 185      |
| कहत हैं। बार करोरनि होडु चिरंजी नित    | नित प्यारे  | 260   | 494      |
| कह पापिम सिंहवी कगी                    | ***         | ***   | 968      |
| कह सिवार को सार सञ्च के किमि मन        | तेरे        | •••   | 668      |
| कहाँई अन्य यह रैनि अन्य दिन            | ***         | ***   | . 23     |
| कहरु छश्चहिं सब माइ निव                |             | ***   | 407      |
| कहाँ गए मेरे बाल-सनेही                 |             |       | 468      |
| कहाँ जॉय कासों कहै कोऊ न प्रुनिने सो   | ग           |       | 449      |
| कक्षाँ वोद्दि खोनिए ए शम               | ***         | ***   | 183      |
| कहाँ पाँडु जिन इस्तिवापुर              |             |       | 908      |
| कहाँ विक्रमे कौन वेसवा में छाए मोरे    | जबहुँ व आपु |       | Los      |
| कहाँ की मिख नीकता बखानों               | ***         | •••   | 485      |
| कहाँ की बिक्टी सेद विचारे              | ***         |       | 141      |
| कहाँ सबै राजा हैंबर                    | ***         | 9     | 7,047    |
| कहाँ हाय से बीर मारी नसाय              | ***         |       | \$90     |
| कहा कहाँ कल्ल कहि व रही                | ***         | 444   | 488      |
| कहा कहीं प्यारे ज् वियोग में विहारे वि |             |       | 180      |
| कहा हुन्हें नहिं सबर खबर सब की इस      | भाई         | 9     | 13,608   |
| कहा पद्मानहु ते कितन                   | 400         | **1   | 808      |
| कहा स्मि-कर बठि गयी                    | •••         | ***   | 993      |
| कहा भयो कैसी है बतावै किन देश-दसा      | ***         | **    | 500      |
| कहा पहाँ सब कवित्वे जोगु               | •••         | ***   | 900      |
| कहिए अब की दहसी कीन                    | 200         | ***   | 294      |
| करि इष्ण इन्हें मधि तुष्क करो          | ***         | gio m | _ 509    |

# ( 33 )

| पद्योग                                           |            |         | प्रष्ठ-संख्याः |
|--------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| कहु रे श्रीयञ्चभ राज-क्रमार                      | ***        | ***     | 366            |
| कहूं मोर थोर्ड री वन की गरज सुनि                 | दामिनी दमक | •••     | 9 2 3          |
| कहूँ हँसै नहिं दीन छिब                           | ***        | •••     | 24             |
| कहा अद्वेत कहाँ सी आयी                           | ***        | •••     | 130            |
| कही कहा यह सुनि पस्त्री                          |            |         | 499            |
| कहीं किमि छूटे नाथ सुमान                         | ***        |         | २७इ            |
| कही कौन मिलाप की वार्ते कहे कहीं औ               | रिन के ती  | •••     | 989            |
| कही तुम व्यापक ही की नाहीं                       | •••        |         | 69             |
| कही रे इक मत है मतवारी                           | ***        |         | 129            |
| कहो न मानत मो तिया                               | •••        | ***     | 964            |
| काँचे पर ता सों घनत                              |            | ***     |                |
| का अरबी को चेग                                   |            | •••     | 606            |
| का करों गोइयाँ अरुझि गई अँखियाँ                  |            |         | 163            |
| काका हरिवंश प्रसंस मित घरम परम के                | संग्र के   |         | 280            |
| कान्ह तुम बहुत छगावत मपुने की होरी               |            | • • • • | 444            |
| काबुछ अरु क्षेत्रार कटिन यहाँ हरूपछ ।            |            | •••     | 404            |
| काबुक का वल करें दृष्टिश हरि गरिज चं             |            | •••     | 948            |
| कावुछ सौं इनकों कहा                              | å eta      | •••     | 998            |
| काम करत सब आपुरी                                 | •••        | •••     | 14             |
| काम करत स्थ नायुद्धा                             | •••        | ***     | 15             |
| काम केलुख क्षेत्रर केद्रन<br>काम क्रोध भय छोभ मह | ***        | •••     | 104            |
| काम काथ गण छाम मद<br>काम खिताव किताव सों         | •••        | •••     | 956            |
|                                                  | A          | ***     | 244            |
| कायथ दामोदरदास जिन श्रीकप्ररायहिं                |            | •••     | 100            |
| काले परे कोस चलि चलि यकि गए पाय                  |            | ,       | 14             |
| का सुर का नर असुर का                             | 444        | ***     | 148            |
| काहू सों न कांगे गोरी काहू के नयन                | नवा        | •••     | ५०३            |
| काहे तू चौका खगाव जयचँदवा                        | •••        |         | 230            |
| कि आनंबेर दिन आज हेरिन्न नयने                    | ***        | •••     | 088            |
| किए साथ यस भरव के                                | •••        | ***     | 518            |
| किन्नु सुख होछो, जीवने                           | ••• ,      | •••     | 410            |

| ,                                         | •               |     |              |
|-------------------------------------------|-----------------|-----|--------------|
| पद्मांदा                                  |                 |     | पृष्ठ-संक्या |
| कित भरजुन कित भीम कित                     | •••             |     | 603          |
| कित की दूरिगों वह शर                      | •••             | ••• | 108          |
| कित पुर रहु अब जहु किते -                 | 100             |     | 601          |
| कित भीषम किठ दोन कित                      |                 |     | 609          |
| कित छायछ ईजानगर                           | •••             | ••• | 808          |
| कित सकारि विक्रम किसै                     | •••             | ••• | 601          |
| कित दुष्कर कित चेंभिया                    | ***             |     | 808          |
| किती म गोकुळ कुळ-मधू                      | ***             | -   | 358          |
| किते बरसाने-वारी राधा                     | •••             | ••• | 970          |
| किते गई हाय मेरी झटिया परन छाई स          | ावे तीन पाद हू  | 444 | 803          |
| कित चौंकाए पीतम प्यारे                    | •••             |     | ८३५          |
| किन विख्मायो मेरी प्रान                   | •••             | ••• | 168          |
| किन वे चठाया मेरा यार                     | ***             |     | 964          |
| कीरति मय सौरम सवा                         | •••             |     | 90           |
| कुँचर कहा आदर करें                        | ***             | *** | 899          |
| क्वंबर कहा इस छेहिं तोहिं                 | •••             | ••• | ६९९          |
| क्षंत्रं क्षुंत्रं सक्षि सत्तरं           | •••             | *** | 444          |
| कुंब कुंब रथ डोकै मदम मोहब जू की।         | लेत प्यवा हामैं |     | 418          |
| कुंजनि मंगळचार सखी री                     | •••             | ••• | 888          |
| कुंननि मैं मोदि पकरी री                   |                 | ••• | 868          |
| क्रंज-विद्वारी दृरि सँग खेळत क्रंज-विद्वा | रेमी राषा       | *** | 858          |
| कुंव भवन नहिं गहबर वन                     | •••             |     | ₹ 8          |
| कुंज महरू रतन खिला जगमग                   |                 |     | 196          |
| कुटिक अक्क छुटि परत सुस                   | ***             | ••• | ₹8₹          |
| कुदत इस देखि देखि तुव रीते                | ***             | *** | 705          |
| क्षवजा जग के कहा बाहर है जैवलाल ने        | वा उर हाथ धार   | ्यौ | 124          |
| कुम्म-कुच परस धग-मीन को दरस सजि           |                 | *** | 650          |
| क्रुष्ठ अप्रवास पावन करन कुंवनलास प्रा    | ाट सपु          | ••• | २६५          |
| कृषि कृषि रही कारी कोश्र्रिया             | ***             | *** | ३८३          |
| कुके ब्ली कोइल कदस्विन पै वैठि फेरि       | ***             | ••• | 184          |

| पद्मांश                             |                | •       | प्रष्ठ-संख्या |
|-------------------------------------|----------------|---------|---------------|
| हणाचंद्र के विरद्द में              |                | ***     | 643           |
| कृष्ण नाम मनि दीप जो                |                | ***     | 96            |
| रुप्ण नाम सुख सीं कड़ी              | ***            | •••     | 96            |
| हुण्य हेत जो कछु करे                | ***            | •••     | 98            |
| कृपा करि इष्टि की इष्टि वर्षित किए  | ***            | •••     | 914           |
| हेतु छत्र स्यंदन कमल                | ***            | ***     | 8.5           |
| केंडि भौन वैठी प्यारी सरस सिंगार    | करें           | ***     | 638           |
| केवल जोगी पावहीं                    | ***            |         | 18            |
| केवछ पर-उपकार हित                   | ***            | ***     | 19            |
| हेवछ यह भाषी मधुर                   | •••            | ***     | 910           |
| हेसर खौरि साम छुंदर तन निरखत        | सब मन मोहै     | ***     | 888           |
| हेसादिक सौँ याम स्याम दक्षिण छवि    | पावत           | ***     | 480           |
| केह जाधो गो जामो सधुपुरिते          |                | •••     | 235           |
| केहि पाप सौं पापी न प्रान चलैं अटबं | हे किसकी       | ***     | 140           |
| के तौ निज परतिका टारी               | ***            |         | 49            |
| है पहिने पतछून के                   | •••            | ***     | 950           |
| के प्रतच्छ गोबर्धन की               |                | •••     | 698           |
| हैसे आऊँ मेरी पायळ झनक बडी कैसे     | आर्ड रे        |         | 869           |
| कैसे नैया कागी मोरी पार खिनैया तो   | रे रूछे हो     | ***     | 160           |
| हैसे सखी बसिए ससुरार मैं छाब को     | छेड्बी क्यों स | हि जावै | 149           |
| को इनकी सरि करि सकै                 | •••            |         | 89            |
| कोइङ अद पपिहा गगन रटि रटि खा        | यो प्रान       | ***     | 444           |
| क्रोस कर्जकिनि माखत है              | ***            | ***     | 630           |
| होक कहै यहै रहुराज के कुँवर दोक     | 504            | •••     | 666           |
| होड गावत कोड ईंसत मंगळ करन          | वेंचारि        | .***    | 690           |
| होक जप संजम करी                     | 449            | ***     | 96            |
| क्रोक ना बटाक मेरी पीर की           | •••            | ***     | 490           |
| कोक नाहिने जो घरजै निटर छैक         | 900            |         | 884           |
| कोक मनि मानिक मुक्त                 |                | 950     | 103           |
| कोकिछ समान बोकि बडे हैं सुकवि स     | <b>4</b>       |         | 450           |

| वर्षांश                                      |              | 8    | छ-संख्या     |
|----------------------------------------------|--------------|------|--------------|
| भोक्रिङ स्वर सव जग सुखी                      | ***          | ***  | 936          |
| कोटि कोटि रिपि प्रन्य तम                     |              | ***  | 608          |
| कीथाय जास ओहै जिम 'सबला-जीवन                 | • • • •      |      | 215          |
| कोथाय रहिङ सहिङ सखि से गुन-मणि               | 1            | •••  | 713          |
| कोवाय राहिछे आन एमन बासा से                  |              | ***  | 212          |
| कोसङ पद कहूँ गिरि अगट                        |              | •••  | 9.9          |
| कीसङ पद छस्ति के प्रिया                      |              |      | 7.0          |
| कोरी बात न काम बख                            | 44.          | ***  | <b>9</b> \$0 |
| कोलापुर ईजानगर                               |              |      | 808          |
| कीन कहत हरि नाहिं कुक्ष में सूनो भूड         | बतावति ही    | ***  | 407          |
| कीत कहे इस जाइए छाछन पावस मैं।               |              | बेपु | 288          |
| क्यों भ जीव भारत मयौ                         | •••          | ***  | 600          |
| क्याँ इन कोसल गोल क्योलनि देखि गु            | काब की फुछ छ | जापी | 248          |
| क्यों गरे न कगता रसिया के                    | ***          | ***  | 164          |
| क्यों हुंदुनि हुंकार सो                      | •••          |      | <00          |
| क्यों न सिंचि के सब्ग तुम सिंहासन र          | वाय          | 400  | 897          |
| क्यों पताक कहरन कर्नी                        | ***          | 780  | 600          |
| क्यों फकीर विन भाषा वे मेरे बारे खोग         | ît           | 200  | 198          |
| क्वीं बहरावत झूढ मोहिं                       | ***          | ***  | 603          |
| न्यों वे क्या करने सूजग में आया था           | क्या करता है | ***  | 448          |
| क्षेमदात्री सत्यवती                          | •••          | •••  | ७६८          |
| -                                            |              |      |              |
| खंडन सग में काकी कीती                        |              |      |              |
| खबर न तोड़ि संकेत की                         | 7000         | ***  | १२६          |
| खबर न ताह सकत का<br>खबाके नावके मित्रगाँ में | ***          | •••  | 454          |
|                                              | ***          | ***  | 689          |
| खराबी देखहु हो भगवान को                      | ***          | •••  | 180          |
| खरी मीरहू नेदि के<br>कसम को पूजे देहरा       | 444          | -    | 186          |
|                                              |              | ***  | <b>७३१</b>   |
| साक किया सबको सब यह अकसीर है                 | क्रमाया      | ***  | 465          |
|                                              |              |      |              |

|                                       | •            |      |             |
|---------------------------------------|--------------|------|-------------|
| पर्योश                                |              | 58.4 | क्या        |
| खादन् पिवन् स्वापन् गच्छन्            | ***          |      | 9 हैं       |
| खुटाई पोर्राह पोर भरी                 | ***          | ***  | १७३         |
| खुळिके दुक्दु करन नहिं पार्वे         | ***          | ***  | 466         |
| खुलिहै 'लोन' न खुद्ध विना छगिहै। नहिं | टिकस         | •••  | 990         |
| खेळत बसंत राधा गोपाळ                  | ***          | ***  | 498         |
| खेळत मैं झुकि झुळे झुळनियाँ           | •44          | ***  | 161         |
| षोलन सिखए अडि मर्डे                   | ***          |      | \$86        |
| खेळो मिक्टि होरी डोरी केसर कमोरी      | ***          | ***  | 616         |
| क्षेत्रर दर भरगळा कठिन गिरि सरित कर   | ारे          | 498, | 609         |
| स्रोकत बसन वज की थाल                  | •••          | ***  | 411         |
| खोजहू न छीनौ फेरि नैन-वान मारिकै      | •••          | •••  | २८५         |
| खोरि साँकरी मैं आज छिपि के बिहारील    | <b>ा</b> ख   | `    | 140         |
| स्रौरि पनच मृकुटी धनुप                | •••          | •••  | 184         |
| ग                                     |              |      |             |
| गंग जसुन गोदावरी                      | •••          | ***  | go J        |
| गंगा गीता संस चक्र कौमीदिक पद्मा      | ***          | •••  | ७२९         |
| थंगा सुमरी साँच वड़ाई                 | ***          | •••  | <b>414</b>  |
| गंगा पतितनि की माधार                  |              | •••  | 408         |
| गंगाबाई श्रीमाय की अतिहि अंतरंगिनि    | माई          | ***  | 541         |
| गंजन घावन इसी हुते श्री नवनीत-प्रिया  | सुखद         | ***  | 580         |
| गंध उदक तिङ फर सहित                   |              | ***  | 93          |
| गक पीठि सुद्दरह के                    | ***          | 100  | 30          |
| गम करणा रस रूप है                     | ***          | ***  | 28          |
| शत जानी राज की चरम                    | •••          | ***  | 58          |
| गुज़ब है सुरमा देकर आज वह बाहर नि     | कलते हैं     | •••  | 34 <b>9</b> |
| शहस्त्रामी बद्धा सनोडिया प्रसुन सरन   |              | ***  | ३५७         |
| शद रचना बचनी अछक                      | ***          | ***  | 384         |
| गदाधरदास द्विज सारस्वत वतिहि कठि      | न पन चित रहे | •••  | २३९         |
| गदा विष्णु की जाविए                   | ***          |      | २०          |

| £\$ )                                 | )             |     |              |
|---------------------------------------|---------------|-----|--------------|
| पर्याच                                |               |     | पृष्ठ-संस्था |
| गदा श्याम रैंग जानिए                  | ***           | *** | 24           |
| गमन कियो मोहिं छोबि के                | •••           |     | ₹00          |
| गमन के पहिन्छे ही मिन्डि चाह्र        | 744           | ••• | 468          |
| गयी राज धन सेच रोप पळ ज्ञान नसाई      |               | ••• | 468          |
| गरमी के दिव ने करत                    | •••           | *** | 88           |
| गरके वन दौरि रहे छपटाइ सुजा सरि वे    | सुख पाना रहें |     | 164          |
| गरी छुद्रंबनि भीर मैं                 |               |     | 583          |
| गके वॉधि इस्टार सब                    | •••           | ••• | 800          |
| गळे मुझको क्यामी पे मेरे विकवार बोव   | री में        |     | 855          |
| गहबर धन कुछ बेद की                    | •••           | *** | 108          |
| गाँठ नहीं जिनके हृद्य                 | •••           |     | 34           |
| गाती हूं मैं औ नाच सदा काम है मेरा    | ***           | *** | 990          |
| गावत गोपी कोकिङ बानी                  |               | ••• | 884          |
| गावत रंग बधाई सब मिळि गावत रंग        | <b>प</b> षाई  | ••• | 430          |
| गावत सबै बधाय घाय                     | ***           | ••• | 488          |
| गावी संखि संगळकार बचायी हुपसाजु को    | t             | ••• | 440          |
| गिरिधरनवास कविकुछ कमछ वैश्य वंश       | सूषण प्रगढ    | ••• | २६५          |
| गिरिवर छाङ रैंगीछे के सैंग आबु फागु   | हों खेळींगी   | ••• | 869          |
| गिरिचर छाड दिंसोरे सूर्वें            | •••           | ••• | 454          |
| गुप्त मंत्र सम पद सबे                 | •••           | 441 | 176          |
| गुन यन बिहुलमाय के कहें छिता कोड ग    | <b>ावै</b>    | ••• | 888          |
| गुष मायसु निज सीस घरि .               |               | ••• | 49           |
| गुर-जन परित रहे री बहु माँ ति मोहिं   | 400           | *** | 38₫          |
| पुछाछ। मूछे छखी .                     | •••           |     | 928          |
| गूड मति इदय निज अन्य                  | •••           | ••• | 216          |
| गृहों जानि मन हुद्धि को               |               | ••• | 30           |
| गोक्कब्रास टोरा हुते वाति वासक प्रमूव |               | ••• | ₹44          |
| गोकुकदास तिन तनय सुमिरतः श्री मोहर    |               | *** | २३८          |
| गोकुछदास पै सदन वहु पथिकति के वि      |               | *** | 484          |
| -गोक्रकदास रोबा दिए नाम दान प्रभ के   | 46 E          |     | 260          |

| पथीश                               |                   | ,     | प्रय-संस्था |
|------------------------------------|-------------------|-------|-------------|
| गोकुछ मगरे गोकुलनाथ                | ***               | 484   | 459         |
| गोपालदास जटाबारी नाय खबासी         | करत है            |       | 846         |
| गोपालहिं रुचत सहज व्योहार          | ***               |       | 486         |
| गोपिन की बात को बखानों कहा न       | दछाङ              |       | 638         |
| गोपिन वियोग अब सही नहीं जात        |                   |       | 688         |
| गोपिन सँग निसि सरद की              |                   | •••   | 234         |
| गोपी जब बिरहागि प्रनि              |                   | •••   | 19          |
| गोपीनाथ अनाध गवि                   |                   |       | 388         |
| गोपीनाथ अरंभि जै                   |                   | •••   |             |
| गोविंददास भक्का तन्यौ प्रानहु प्रि |                   | ***   | 554         |
| णोविंद दूबे साँचीर दिन नवरवहिं     |                   | ***   | \$80        |
| गोबिंद स्वामी श्रीदास बंदु ससा ब   |                   | ***   | 580         |
| गोमक्षक रक्षक वनि सँगरेजनि फल      |                   | •••   | 458         |
| गोरी कौन रसिक सँग रात बसी          | पाया              | ***   | 886         |
|                                    |                   | ***   | 344         |
| गोरी गोरी गुजरिया भोरी कान्हर      |                   | •••   | 366         |
| गोरी गोरी गुजरिया भोरी संग छै      |                   | • •   | 808         |
| गोसाईदास सारस्वत देह तजी वह        | •-                | ***   | 488         |
| गोस्वामी विद्वलनाय के वे सेवक ज    |                   | ***   | 241         |
| गोस्वामी विद्वलनाथ के थे सेवक हा   | -                 | •••   | 241         |
| गौदिया सुनरहरदास ज् प्रभुव क्रप    |                   | •••   | \$40        |
| ग्राम ग्राम प्रति प्रवछ पाइरू विप् | विठाई             | ***   | 4           |
| ग्रीसहु प्रनि निज ग्रानिन पायी     | ***               | •••   | 200         |
| <b>ग्वाक गाँवें</b> गोपी नार्चें   | ***               |       | 683         |
| <b>स्वाळ सव हेरी हेरी वोळें</b>    | •••               | •••   | 451         |
| म्वाकिति दै किन गोरस दान           | •••               | ***   | 884         |
|                                    | ET .              | _     |             |
| धन गरजत बरसत छखि होऊ औरर्          | इ रूपटि रूपटि रहे | स्रोय | 616         |
| घर घर भाख वधाई वाने                | ***               | ***   | 453         |
| घर घर मैं मनु सुत भषी              | ***               | •••   | 448         |
| बर तिपुरवास को सेरगढ़ हुते सुकाय   | य बात के          | 200   | 488         |
|                                    |                   |       |             |

| पद्योद्य                           |                |                                                                                                                             | पृष्ठ-संक्या |  |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| बर तें मिछि वर्जी ब्रज-नारि        | •••            |                                                                                                                             | 183          |  |
| घर बाहर इत उस सबै                  | •••            | •••                                                                                                                         | 808          |  |
| घर-बाइर-केन को काम कळू महिं को र   | वह रारि निवारि | रे सकै                                                                                                                      | 146          |  |
| घर मैं छिनहूं थिर न रहे            | ***            |                                                                                                                             | 808          |  |
| चिरि चिरि भाए बादर छाए रिमझिम      | रिमिस्स बढ     | <b>गरसै</b>                                                                                                                 | 866          |  |
| चिरि चिरि चोर बमक वन वाए           | ***            | •••                                                                                                                         | 378          |  |
| चूम चूम वन बाए बरसस चूम चूम वि     | व प्रवासी संस  | रीम                                                                                                                         | 120          |  |
| धेरि घेरि भग आप कुंत कुंत छाइ प    |                |                                                                                                                             | 888          |  |
| घेरि घेरि धन आए छाइ रहे व और       |                |                                                                                                                             | 140          |  |
| घोर सरद साँपिन समै मोसाँ द्वासिया  |                |                                                                                                                             | 599          |  |
| - Act Act Action And Mills Second  |                |                                                                                                                             | ***          |  |
| ঘ                                  |                |                                                                                                                             |              |  |
| चंदन की बारन मैं कुसुमित छता कैयें | ŧ              | •••                                                                                                                         | Bart         |  |
| चंदन की बागी करें                  |                | •••                                                                                                                         | 93           |  |
| चंदन कछ वट पुष्प प्रद              | ***            | •••                                                                                                                         | 93           |  |
| चंदन सम चारन किए                   | ***            |                                                                                                                             | 9.8          |  |
| चंद मिट्टै सुरव मिट्टै             | ***            | ***                                                                                                                         | 489          |  |
| चंत्रमानु घर बनत वधाई              | ***            | ***                                                                                                                         | 455          |  |
| चंद्र सूर्य भंगी जिते              | ***            |                                                                                                                             | 600          |  |
| चंपई गरचे युपष्टा है               | •••            |                                                                                                                             | ८५६          |  |
| चक्रमूळ में चिन्ह है               | ***            | •••                                                                                                                         | 43           |  |
| चर्काकुश थव छत्र ध्वब              | •••            | •••                                                                                                                         | 38           |  |
| चित्र पुरंग नव चळहु सव .           | ***            | •••                                                                                                                         | 670          |  |
| चिद्व द्वरंग मागीन पर              | ***            | •••                                                                                                                         |              |  |
| चतुर केवटवा काव्यो मैथा            | ***            |                                                                                                                             | \$85         |  |
| चतुर बनन को जेळ चाद चतुरंग नाम     |                | ८६' ७०' रे सके १५८ १०' बरसे १८८ १२' मीम १२' मिम १९' १९' १९' १९' १९' ६१' ६१' ६१' ६१' ६१' ६१' ६१' ६१' ६१' ६१' ६१' ६१' ६१' ६१' | 434          |  |
| चमक से वर्ष के उस वर्षेन्य की बाद  |                | ***                                                                                                                         | 868          |  |
| चमकर्षि यसि माछे प्रमक्षि उनकर्षि  | तन बसत्तर      | •••                                                                                                                         | 604          |  |
| चमचमाव चंचक नयन                    |                | ***                                                                                                                         | \$45         |  |
| चरम विम्ह निज अंथ मैं              | -              |                                                                                                                             | 12           |  |

| 1.4                                  | 4              |     |               |  |
|--------------------------------------|----------------|-----|---------------|--|
| पद्मांश                              |                |     | प्रष्ठ संस्था |  |
| चरन-चिन्ह मज़नाथ के                  | •••            | *** | 14            |  |
| चरन घरत जा भूमि पर                   | •••            | *** | 20            |  |
| चरन परस नित जे करत                   | •••            | ••• | 11            |  |
| चरन मध्य ध्वज भक्त है                | ***            |     | 41            |  |
| चरित सव निरदय नाथ तुम्हारे           | ***            | *** | 808           |  |
| चलहिं नगर दरसन हित धाई               | •••            | ••• | 800           |  |
| चलहु बीर उठि तुरत सबै जयम्बजिंह      | उदावी          | ••• | 608           |  |
| चर्डी बचाई गावन के हित सुंदर वज      |                | *** | 886           |  |
| चली सैन भूपाल की                     | •••            | ••• | <b>७६५</b>    |  |
| चले दोउ हिलि मिलि दै गळ बाहीं        | 100            | ••• | 85.0          |  |
| चली भाजु घर नंद महर के प्रेम-बधा     | गार्वे         | *** | 455           |  |
| चलौ सखी मिलि देखन जैये दुलहिनि       | राधा गोरी ज    | *** | 288           |  |
| चली सोय रही जानी                     | ***            | ••• | 90            |  |
| चहिए इन वात्ति की प्रेम              | ***            | 444 | 116           |  |
| चहुँ दिसि भूम मची है हो हो होरी ह    | नाय            | 1   | 558 83        |  |
| चार चार पट पट दोळ                    |                | *** | 616           |  |
| चातक को दुख दूरि कियो                | ***            | 400 | 583           |  |
| चारन बोर्जीहं विजय सुजस बंदी गुन     | गार्चे         | ••• | 6.4           |  |
| चारि बरन कीं दीजिए                   | •••            | ••• | 9.8           |  |
| चारि थुगादिक तिथिन मैं               |                | ••• | 9.9           |  |
| चार चल चक चित्रित विचित्रित परम      | मरात विस्तरी स | यति | 880           |  |
| चाहे क्रक हो जाय उन्न भर ब्रन्हीं की | _              | *** | 800           |  |
| चाह जिसकी थी वही                     |                | *** | 640           |  |
| ाचित चकोर हरियत मए                   |                | 444 | 896           |  |
| चित छन्न पुरुषोत्तमदास के गुरु ठाकुर | मैं सेट नहिं   | ••• | २५६           |  |
| विरजीवी फागुन के रसिया               |                |     | इह्प          |  |
| चिरजीवी मेरे क्वॅंबर कंट्टैया        | •••            | ••• | 619           |  |
| चिरनीनौ मेरौ श्रीवल्लम कुछ           | •••            | ••• | 269           |  |
| र्विरजीवी यह अविचल जोरी              |                | ••• | £83           |  |
| विरजीवी यह जोरी जुग जुग चिरजीवी      | वह जोरी        | *** | 284           |  |
|                                      |                |     |               |  |

| បញ្ជាំថា                                           |         | पृष्ठ-संख्या |
|----------------------------------------------------|---------|--------------|
|                                                    |         |              |
| चूम चूम के ग्रुख मांगे सैंवकिया                    | ***     | ३८३          |
| चूमि चूमि धीरल घरत ग्रुव                           | •••     | 400          |
| चूरी क्षमकनि में बंसी को नाहक घोखा कावति ही        | ***     | \$ a \$      |
| चेत रे चेत सोवनवाछे सिर पर बोर खड़ा है             | ***     | 44%          |
| बेरे से हेरे सबै                                   | ***     | 285          |
| चैत्र कृष्ण प्रशदशी                                |         | 68           |
| चैन मिटायो नारि को ''                              |         | 449          |
| चौरि चीर दिव दूच मन                                |         | 94.          |
| . 4                                                |         |              |
| छतियाँ केंद्र खगाय सजन मब मत तरसाओ रे              | •••     | 168-         |
| स्त्र वक व्यव सता पुरा संक्रम संहव पुनि            | ***     | 44           |
| छत्र चिन्द् ताके तके                               | ***     | 18           |
| छत्रसाङ हादा ज्या वारा दिसकारी                     |         | F & 5        |
| इत्र सिंहासन वानि गव                               | •••     | 40           |
| क्र्यानी इक हरि नेह रत वस्तकता की सानि ही          | •••     | 288          |
| क्रतानी एक अकेलिये सीहमंद मैं बसत ही               | ***     | 548.         |
| छत्रानी एक महाबनहिं सेवस नित नवनीत प्रिय           | ***     | 588          |
| छत्रानी रजो अडेळ की परम भागवत रूप ही               | ***     | 650-         |
| छत्रानी सौँ गरें कहारे ' •••                       | •••     | 855          |
| छत्री वोट स्त्री पुरुष हे रहे आह सिंहनंद पै        | •••     | 200-         |
| क्ष्मी मसु दास बळोडिया टका सुक्ति दे दिव कई        | •••     | 583          |
| छमीछे मा जा मोरी नगरी हो ' '                       | •••     | 161.         |
| छसिँहै निव जन बानि स्रो ''                         | •••     | 386          |
| छम्छ तोरी रे तिर्छी नवर मोहिं मारी                 | •••     | 140 -        |
| छाहँ कॅंबियारी मारी सूसत नहिं राह कहूँ             | ***     | 483          |
| छाँदि कुछ बेद तेरी चेरी मई चाह भरी गुरुजन परिजन    | •••     | 146          |
| छाँ दि के मोदि गए मधुरा क्ष्मरी तहें बाय मई पटरानी | •••     | 180          |
| र्जीदी मेरी वहियाँ ढाङ सीखी यह छीन वाछ हा हा हुम   | · · · · | 86           |
| छाता चूता मादि सद '                                |         | 98           |

| पर्यांग                           |                    | ¥           | ष्ठ-संख्या  |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| छिन मैं दाशु भगाइ गह्यौ अरबी प    | ासा कहेँ           | ***         | 60          |
| छिपाए छिपत न नैन छगे              | ***                | ***         | €.          |
| छिरिक केवरा सॉ पथिह               | •••                | •••         | 1964        |
| छीपा कुछ पावन मे प्रगट विच्छु इ   | ास वादीन्त्रवित    | •••         | 345         |
| छुटत तोप गम्भीर रच                | ***                | ***         | 600         |
| द्युटत न ळाज न ठाळची              | •••                | •••         | 141         |
| छुटी न सिसुता की शलक              | •••                |             | 220         |
| छुटी तोप फहरीं घुजा               | ***                | •••         | 03          |
| घुटे खुटावें जगत तें              | ***                | ***         | 38          |
| जुट्टी मई अदाङतम आफिस सव          | मए यंद             | ***         | <b>49</b> 0 |
| छुड़ा के दीनो ईमाँ मुझको जहाँ में |                    | ***         | 44          |
| छूट नहिं तुमकी कोऊ विधि प्यारे    |                    |             | 90          |
| छोटं हैं छोटिहि बात रुचे मोहिं या | सों न जाङ में दुवि | दे फैंसी है | 207         |
| छोटो सो मोहन छाछ छाटे छोटे क      | ান্ত-বান্ত         | ***         | 884         |
| छोदि के ऐखे मीडे नाम              | •••                | ***         | 44          |
| छोड़हु स्वारय बात सय              | ***                | ***         | 934         |
|                                   | <b>ল</b>           |             |             |
| जग कठिन श्रद्धुका सिथिक कर प्र    | गट प्रेम चैतन्य को | •••         | 256         |
| जग के विषय झुड़ाइ सथ              | •••                | •           | २२व         |
| जग की छात्त करोरन खाया            | ***                | ***         | 444         |
| जगत की करनी में मन जैये           | •••                | •••         | 979         |
| जगत-नाङ मैं नित वेष्यी            | •••                | ***         | 500         |
| जग बीराना मेरे छेखे               |                    | ***         | 684         |
| बगत ज्यापक दान करत सब बस्         |                    | •••         | 919         |
| जगतानंद हुज सारस्वत यानेसर        |                    | •••         | २४९         |
| जगता रहियी वे सोवनवालियो ऐं       |                    | •••         | 121         |
| सगन्मात जगदम्बिके जगत-जननि        | जगरानि             | ***         | ६९३         |
| जग में काकी कीने तांस             | •••                | ***         | <b>489</b>  |
| जरा मैं सब क्यमीप है              | ***                |             | 105         |

| वर्षाश                                    |                  |     | पृष्ठ-संस्था |
|-------------------------------------------|------------------|-----|--------------|
| बागावन ही मनु पावस आयी                    | •••              | ••• | 218          |
| बम्यपुत्तप वजि और को                      | •••              | ••• | 10           |
| जन्यन में जप जन्म बिद अद श्रुम सार्वि     | त्वक चर्म        | *** | 498          |
| सम्य स्वय श्रीकृष्ण हैं                   | ***              | ••• |              |
| अग्य सुवा की चिह्न है                     | •••              | ••• | 88           |
| <b>बद्</b> पि <b>देंनाई</b> घीरसाई गरुगाई | •••              | ••• | 688          |
| जदिप चवाहिंग चौक्नी                       | •••              |     | 248          |
| चद्पि न विक्रम अनवरत                      | ***              | *** | ६९९          |
| अद्पि न मैं आवत क्छू                      | •••              | ••• | 651          |
| <b>बदिप नारि दुस बानही मेरी सहित</b> रि   | वेवेक            | ••• | 883          |
| बद्पि बाहर के बनन                         | ***              | *** | 250          |
| <b>जदिप बाहु बळ क्वाइव जीखो सगरी</b>      | भारत             | ••• | 610          |
| जविप मित्र सुत यंशु तिये                  | ***              | ••• | 104          |
| जदिप सबै सामाँ खदी -                      | ***              | ••• | 964          |
| जव्पि है बहु दाम की                       | •••              | ••• | 619          |
| श्रहुपति वजपति गोपपति                     | •••              | ••• | 58           |
| जहिप खँढहर सी भरी                         | ***              | *** | 199          |
| जर्चाप इम सब भाँ ति ही .                  | •••              | ••• | 24           |
| वनक निरासा बुद्ध नृपत की काशा             | •••              | *** | 800          |
| जन जीवन प्रभु की बानि दें मेघनि न         | हिं बरसन दिए     | ••• | 445          |
| जनन सौ कबहूँ नाहि चकी                     | •••              | ••• | 960          |
| जननी गरहर जगवाय की महाप्रशुव              |                  | ••• | 684          |
| जननी रकोकोत्तमदास की नाय सेवक             | ने मिछि कहारी    | ••• | ₹80          |
| जनम करम पढ़ि भाषु की                      | ***              | ••• | 450          |
| जनमत ही क्यों हम नहिं मरी                 | ***              |     | 416          |
| जनम किया है महारानी कोख-सागर              |                  | ••• | 950          |
| जनावनवास छत्री भए सान पूर्व विस्व         | ास र्वे          | ••• | \$40         |
| चब वर्ति कोमळ हिप रहते                    | ***              | ••• | 055          |
| वद सभी उसकी पाव पदती है                   | ***              | *** | 448          |
| .बब तक फूँसे वे इसमें तब तक हुन्स प       | ाया भी बहुत शिपु | *** | 504          |

| पर्योश                            |                   |         | पृष्ठ-संदया |
|-----------------------------------|-------------------|---------|-------------|
| जब बेंड्रो अंगुष्ठ मध             | ***               | 411     | ţo          |
| अब मोंहि ये कहि जननि पुकारे.      | 444               | •••     | 906         |
| जव राधा कौ नाम कियो               | ***               | ***     | <b>E39</b>  |
| जय औं गद्रा जमुन जरू              | •••               | •••     | 900         |
| जब कौं तस्व सबै सिक्टि            | ***               | ***     | 900         |
| जब हों घरनी सेस सिर               | •••               | ***     | şuş.        |
| जब औं प्यारे पीय की .             | •••               |         | 948         |
| जब की वानी बेद की                 | •••               | ***     | 900         |
| जब की सुमन सुवास पर               | ***               | •••     | 900         |
| जब की हिय में सजकता               | •••               | •••     | 2.7         |
| जब सौं हम नेह कियी उनसौं तब स     | र्ते तम वातें सन  | ावसी हो | 344         |
| जब इस सब मिलि एक मत               | ***               | ***     | 909         |
| नमुन-जल वही दीप-छवि भारी          | •••               | ***     | 48          |
| जसुना जू की तिवारी चहु सक्ति .    | ***               | ***     | 42          |
| नसुनान्तर कुंजनि बीन रहीं सब सनि  | लेयाँ फर्डों की ब | कियाँ   | 164.        |
| जसुना तर ठाडे नंद-नंदन कोऊ. म्हान |                   | ***     |             |
| जय गोकुळ चंद्रमा परम कोमळ जँग     |                   | ***     | 494         |
| जय जय करुनानिषि पिय प्यारे        | 111               | •••     | 400         |
| जय जय कृष्ण गोविंद हरि            | ***               |         | 9.8         |
| खय जय गिरविर-घरम् जयति श्री म     | बनीत प्रिय        | ***     | 492         |
| जय जय गोपी ,गनेस हुंवाबन असि      | ज्ञामनि रिखि वि   | सेदि    | 288         |
| जय जय गोवर्धन-घर देव              | •••               | •••     | 60          |
| जय जय जगदाधार प्रसु               | ***               | •••     | 444         |
| जब जय जय जगदीश हरे                | •••               | •••     | 8           |
| जय सप जय जय अय श्रीराधा           | •••               | ***     | 841         |
| जय जय जयति रिपभ भगवाम             | •••               | •••     | 155         |
| अय जय जय-विजयिनी जयित मारह        | महरानी            | ***     | 908         |
| जय अय जय श्री बालकृष्ण बसुदा वे   | वारे              | •••     | ६९५         |
| जय जय नंदानंद करन कृषमानु मान्य   | तर                | ***     | 248         |
| जय जय पद्मावति महरानी             | •••               | ***     | 150         |
|                                   |                   |         |             |

| पद्मीका                         |                 | Za              | -संक्षा |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| जब जब परमानंद                   | ***             | ***             | 30      |
| जब जब बकी-विनाशन अब बक-         | दन-विदारन       | •••             | 948     |
| जब जब सक्त-बद्धक सगवान्         | ***             | •••             | 400     |
| जब जय विष्णुपदी श्रीगंगे        | ***             | •••             | €3 €    |
| जय जय मधुरानाय जयति जय व        | मव-भय-मंजन      | •••             | 898     |
| जय क्य मोहन मदन मदन-मद-य        |                 | •••             | 494     |
| जय जय रिपन उदार सयति भार        |                 | •••             | 214     |
| जय जय श्री गिरिराज-घरन श्रीना   |                 | ***             | 493     |
| जय जम श्री गोपाइकाल श्रीराचा    | नायक            | •••             | 494     |
| जय जय भी नवनीत-प्रिय जय ज       | सुदाःनंदन       | ***             | 492     |
| जय जय श्री मृंदावन देवी         | ***             | ***             | 60      |
| वय जय हरिनंदनंद पूर्ण बहा हुए   | त-निकंद परमानंद | जगत <b>वं</b> द | 98      |
| जय जय हरि रावा रस-केलि          | ***             | ***             | 1.4     |
| जय जय हिंदू उसति पथ अवरोध       | मुक्त-कर        | •••             | 614     |
| स्वति कानंद रूप परमानंद कृष्ण   |                 | ***             | 912     |
| जयति कृष्य पद-पद्म मकरंद रंबि   | वत चौर नृप मगीर | य विमक          | 410     |
| जयति जहुतनया सक्छ छोड की        |                 | ***             | 494     |
| जयांते द्वारिकाधीश सीस मनि ह    |                 | •••             | 498     |
| जबति पार्वसी पूरुप पूरुप पति पा |                 | ***             | 844     |
| जयित राविकानाय चंद्रावळी अ      | _               | सक्छ            | 48      |
| जयति राम अमिराम छवि-वाम         | -               |                 | 843     |
| बयति बहुमी बहुम बहुम बहुम       | -               | ***             | 948     |
| वयति बेणुधर चक्रधर शंखधर प      | प्रवर गदावर शंग | वर चेत्रवारी    | 49      |
| जब सीर्य-पति रिपन प्रवा अध      |                 | •••             | 618     |
| जय एत बरहापीड झुवख्यापीड ।      |                 | •••             | 44.     |
| धय नतैन-त्रिय जय मानतैनुपति     |                 | ***             | 444     |
| क्य वरूम बिद्वज जयति            | •••             | •••             | 253     |
| जय युषमानु-नंदिनी राघा          | ***             | •••             | 49      |
| जब हुपसानु-गंदिनी राघे मोइन     | मान-पियारी      | •••             | 685     |
| वय भारत वय उदित रियन चंड्र      |                 |                 | 412     |

| पर्याश                                         |           | पृष्ठ-संस्थ |
|------------------------------------------------|-----------|-------------|
| जय श्री गोकुछनाथ जयति गिरिराज-उदारन            | ***       | <b>E</b> 91 |
| जय श्री मटनर खाल छिलत नटनर वपु राजत            | ***       | 49          |
| जय श्री विद्वलनाय साथ स्वामिनि सुढि सोहत       | •••       | <b>₹</b> 91 |
| जय श्री मोहन प्रानिषये                         | •••       | 880         |
| जय-स्रुति पद वंदिनी                            | •••       | 94          |
| जल तरंग बुधि प्रान पुनि                        | ***       | 98          |
| जल में न्हात हैं यन-बाल                        | •••       | 43          |
| जवनियाँ मेरी मुफुत गई यरबाद                    |           | 161         |
| जवही की होमादि करि                             | •••       | 93          |
| जसोदा माई छेडु इसारी वधाई                      | •••       | 443         |
| जहें झूसी उज्जैन अवध कसीज रहे वर               | •••       | 604         |
| जहुँ पग घरें निकुंज में                        | ***       | 19          |
| बहुँ बहुँ रामकृष्ण चिक्र जाहीं                 | •••       | 949         |
| जहँ पूरन प्रागट्य सहँ                          |           | 38          |
| जहाँ जहाँ ठाढ़ी रूखी                           | •••       | 158         |
| जहाँ जहाँ प्रभु पद घरत                         | ***       | 19          |
| जहाँ जीन जो यन छहा।                            |           | 938         |
| जहाँ तहाँ सुनियत अति प्यारी प्यारे हरि की सुखद | विशद् बस् | ₹64         |
| जहाँ देखी वहाँ मौजूद मेरा कृष्ण प्यारा है      | •==       | 649         |
| जहाँ विसेसर सोमनाय माधव के मंदिर               | ***       | 468         |
| काई जाई करे नाथ दिया नाहे जातना                | •••       | 410         |
| जाई प्रकृपोत्तमदास की क्विमनि मोहन मदन रत      | •••       | 736         |
| जाओ ओहे गुन-मनि ए कि काल करिले                 |           | 774         |
| जाकी कृपा कटाच्छ चहुत                          | •••       | 805         |
| बाकी स्टा प्रकाश तें                           | •••       | 15          |
| जाके दरसन हित सदा नैना मस्त पियास              | •••       | ६२५         |
| जाके देखत ही बढ़े                              |           | 19          |
| जागी जागी नाथ कीन तिथ रित रस मीप               | •••       | ६८२         |
| जागी मंगल मूरति गोविंद विनय करत सब देव         | ***       | 845         |
| जाती मंगळ रूप सक्छ वन जन रखवारे                |           | €03         |

| 240           |                          |
|---------------|--------------------------|
|               | 84                       |
|               | 44                       |
| ***           | 4                        |
| ***           | 1907                     |
| ***           |                          |
| ***           | 90                       |
| 204           | 608                      |
| स हारे        | 340                      |
| ***           | 2 10 2                   |
| मासत हैं सुख  | 340                      |
| इमसौं वृद्दे  | 141                      |
| कति कीवी      | 101                      |
| ***           | 400                      |
| ***           | 144                      |
| वरे परी       | 149                      |
| ***           | 394                      |
| ***           | 988                      |
| माँ वि हैंसाई | 101                      |
| ****          | 800                      |
| ***           | 550                      |
| •••           | 104                      |
| •••           | 986                      |
| ***           | 619                      |
|               | 29                       |
|               | 603                      |
|               | 988                      |
|               | 606                      |
|               | 10                       |
| 37E           | 163                      |
|               | ENG                      |
| t             | •••<br>•••<br>•••<br>••• |

| <b>વચાં</b> શ                     |                         | . 8       | प्र-संख्या |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|------------|
| जाहु न सयानी उत विरखन माहि व      | ोक                      | •••       | gee        |
| जितन हेतु अफगान चवृत भारत मह      | रानी                    |           | 530        |
| बिनकी माता सब प्रजा               | ,                       |           | 458        |
| जिनके देव गुबरधन धारा ते औरहिं    | पर्यों माने हो          | •••       | 206        |
| क्निके राज अनेक भाँति सुख किए     | सदा ही                  | •••       | 470        |
| जिनके सिसु है के मरें से जानहिं य |                         | •••       | 699        |
| जिनके हित त्यागि के छोक की छान    | को संगही संग में        | फेरी कियं | 1 146      |
| जिनको छरिकाई सौँ संग कियौ अय      | सोक न सायहि स           | गुजती है  | 344        |
| जिन जवनिन सुम धरम नारि धन ह       | _                       | ,         | ७६ ४       |
| जिन निर्दे श्रीवल्डभ पद गहे       | •••                     | ***       | 489        |
| जिन निज प्रभु कौं जा दिवस         | ***                     | •••       | 38         |
| जिन पायनि सौँ चलत तुम             | •••                     | •••       | 908        |
| जिन विनहीं अपराध अनेकिन कुछ ।     | <b>मंहारे</b>           |           | 604        |
| जिन भारत महें आह तीपवछ दक्षी      |                         |           | 404        |
| जिमि निक्से प्रभु सम ते           | •••                     | •••       | 98         |
| जिमि बनिसा के चित्र मैं           | ***                     |           | 808        |
| बिमि बावन के पद तरें              | •••                     |           | 689        |
| निमि रघुवर आए अवध                 | •••                     | •••       | <b>१९८</b> |
| बिसि के काँची सृत्तिका            | •••                     | •••       | ७ हे दे    |
| जिमि सुव जल मिलि नदिनि मैं        |                         |           | 20         |
| जिय हैं सो छवि टरत न टारी         | •••                     | ***       | 334        |
| जिय तें सो छवि विसरित नाहीं       | •••                     | •••       | 465        |
| वियवास भवन रत जाम चहुँ श्री व     | गड़िके सुजान के         | •••       | 583        |
| जिय पे छ होइ अधिकार तौ विचार      | <b>দ্বীন্তী</b> ভীদ-ভাল |           | 145        |
| जिय छेके थार करी मति हाँसी        | •••                     | •••       | 163        |
| जिय सूधी चितुरीन की साथै रही      | •••                     | •         | 108        |
| जियी अवङ छहि राज-सुख              | ***                     | •••       | 400        |
| जिहिं छहि फिर कहु छहन की          | •••                     | •••       | 302        |
| जीतीं सब ब्रसाने-वारी             | ,000                    | ***       | 161        |
| चीव एक हैं मृतक वनस्पति दीको      | <b>जानो</b>             | •••       | ७५६        |

| पचौदा                               |                | 9   | हि-संस्था |
|-------------------------------------|----------------|-----|-----------|
| 'बीव सू महा अधम निरख्य              | ***            | *** | 441       |
| बीव पर्म सौं कुटिड मंद्रमति छोक     | -विनिदित       | ••• | 688       |
| जीवन जीवन के यहै                    | •••            | *** | 18        |
| बीवन जो रामहिं सँग बीतै             | •••            | ••• | 960       |
| जीवन तुस वितु स्वयं है              | ***            | ••• | 88        |
| जीव वनस्पति शून्य रख                | •••            |     | *ug       |
| चीवहु ईस मसीस वछ                    | ***            | ••• | 580       |
| अकि सौं हरि सौं का संबंध            | •••            | ••• | 124       |
| न्नग क्रम जीवी मेरी प्रान-प्यारी रा | षा             | ••• | 886       |
| ज्ञुगळ क्योळनि पीक छाप मति सं       | भा पावस        | ••• | 969       |
| ञ्चगळ केळि रस बह्वनियनि बिन्न स     | र कहा कोठ जाने | ••• | 4३८       |
| जुगळ केळि रस मच इँसच छखि इ          | ान कसन कह      | *** | 484       |
| ज्ञमक छवि नैवनि सौँ छखि छेड्ड       | •••            | ••• | 603       |
| खुगळ जळव केकी खुगळ                  | she            | ••• |           |
| शुगळ पुरन तिनके तनम                 | •••            | ••• | २२६       |
| ज्ञात प्रेम के चन जहाँ              | ***            | ••• | 3.5       |
| ज्ञरत हैं भूड़े ही सब छोग           | ***            | ••• | 888       |
| ज़रि आपू फाँके मस्त होकी होय        | ही             | ••• | 398       |
| जेंबत भींजत हैं पिय प्यारी          | •••            | *** | 124       |
| ने बवि नातप सौं तपे                 | ***            | ••• | 98        |
| ने ममक इतसिक इटिक                   | ***            | *** | 36        |
| ने आरब गन भाज औं                    | •••            | *** | 600       |
| ने माचल याकी सरन                    | ***            | ••• | *8        |
| ने आर्थे पाकी सरम                   | ***            | *** | 38        |
| जे केवक तुव वास हैं                 | ***            |     | 580       |
| ने जन सम्य भासरी सनि भी बिद्व       | छनायहि गार्वे  |     | 840       |
| जे जन इरि-गुन गावहीं                | ***            | ••• | 10        |
| जेनर्छ मक्परस्त आविक से सेन         | ापति गन        |     | 603       |
| जे पद्ध-पच्छिब बेत हैं              | ***            | ••• | 48        |
| खे मेमी बन कोट पथ                   |                | ••• | 224       |
|                                     |                |     |           |

| पर्योश                           |                   | ZI. | <b>(-संख्या</b> |
|----------------------------------|-------------------|-----|-----------------|
| ने भव-आतप सौं तपे                | ***               | ••• | 16              |
| जे मम कुछ मैं होयँगे             | •••               | *** | 34              |
| जे या चरनिह सिर घर               | •••               | *** | 18              |
| जे या संवत छैं। भए               | •••               | ••• | 366             |
| जे सींचहि जल मिक सीं             | ***               | ••• | 90              |
| जे हरि के दिस्छन चरन             | •••               | *** | 24              |
| जेहि छहि फिर कछ छहन की           | ***               | ••• | 400             |
| ने आदि बहा औतारी इक अलख अर       | गेचर <b>-चारी</b> | ••• | 499             |
| जी जें करूना-निधि पिय प्यारे     | •••               | ••• | 400             |
| ने जे ने निजयिनी जयति मारत पुर   | द्यानी            | ,∉€ | 3-605           |
| बे जे श्री घनदयाम वपु            | •••               | ••• | 386             |
| जै जै श्री घृन्दायन देवी         | •••               | *** | 450             |
| जैन की नास्तिक माले कीन          | •••               | *** | 128             |
| जै वृषभानु-नंदिनी राषे मोहन झान- | <b>वियारी</b>     |     | ३९३             |
| जैसे मातप तिपत की                | ***               | ••• | <b>६९</b> ९     |
| को अनुसब श्री विद्वल कियी सोह ।  | राद जी में उघट    | ••• | २३२             |
| जोग जुगति सिखए सबै               | •••               | *** | 580             |
| जोग जग्य जप तप तीर्य तपस्या ह    | त                 |     | 685             |
| जो गावहिं वज-भक्त सव             | ***               | ••• | 286             |
| जो तुम जोगिन वनि पी के हित       | •••               | ••• | 404             |
| बोद की सोजि छाड छरिए             | <b></b>           |     | 200             |
| काघपुराधिप भन्नज पुनि            | •••               | ••• | • ६ ५           |
| बी न प्रजा तिय विधि सपनेहैं विश  | র বভার্ন          | ••• | 948             |
| क्षो पिय ऐसी सन मोहि दीनी        | ***               | ••• | 466             |
| जो पे इंश्वर साँची जान           | •••               | ••• | 156             |
| जो पे ऐसिहि करन रही              | ***               | ••• | 134             |
| जी पे झगरन में हरि होते          | •••               | *** | 242             |
| जो पे भी चस्कम-सुत नहिं वान्यी   | •••               | *** | 540<br>820      |
| जो ये श्री राषा रूप न घरती       | ***               | *** | 186             |
| जो पे सबे बढ़ा ही होय            | ***               | ••• | 140             |

|                                     |                 |         | _          |
|-------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| पद्यांश                             |                 | â       | प्र-संक्या |
| को पै साववान हूँ सुविये             | •••             | ***     | 460        |
| कोबन कैसे छिपाउँ री रसिया पह्यौ     | पाछे            | •••     | 860        |
| नो बाकक अच्छाइ खेळ मैं बननी-सु      | वि विसरावै      | •••     | 508        |
| को विद्य नासिका कान को मक्स है सा   |                 | <b></b> | 808        |
| जो भारत करा में रहते                | •••             | •••     | 603        |
| को मैं बरपत ही सो मई                | ***             |         | 348        |
| को थाके सरनहिं गए                   | •••             | •••     | 34         |
| को या पद की निस मर्बे               | ***             | •••     | ₹•         |
| क्षीर सभी तन काम की                 | ***             | •••     | 449        |
| जो सब जोग कहूँ मिछे .               | ***             | ***     | 94         |
| को सींघत पीपर तबहिं                 | •••             |         | 80         |
| को इमरे दोसनि छखी                   | •••             | •••     | 30         |
| को ही एक बार सुने मोहै सो अनम       |                 | •••     | ८२४        |
| जीन गडी कर्दें तहाँ मोहैं पर चारी स | वय भीरन के मारे | •••     | 141        |
| को पै पेसिद्दि करन रही              | •••             |         | 468        |
| ब्रो पै सावघान है सुनिए             | •••             | ***     | 268        |
| की पै श्रीवक्टम सुतिह व बान्यी      | •••             | •••     | 449        |
| जी यासी जिय नहिं रमे                | ***             | •••     | 8 8 8      |
| जौ हरि सुमिरन होइ मन                | •••             | ***     | 205        |
| ब्बर सापित हिय मैं प्रगट            | ***             | ***     | 358        |
| ज्ञान करम सी भौरह                   | •••             | 454     | 3 04       |
|                                     | ऋ               |         |            |
| श्रीनी पिछीरा सोहे बाख बति शीने     |                 | ***     | 843        |
| ह्मठी सब जज की गोरी ये देत उका      | नी जोरी         | •••     | 368        |
| श्रुठे जानि न संप्रहें              | ***             | •••     | 386        |
| इस इस के मोरे आप पियरवा             | •••             | •••     | 341        |
| भूम भूम रहे राते पयनवाँ             | •••             | ***     | 158        |
| बूक्त पिय नैंदलाल मुकावत सब व       |                 |         | 253        |
| ब्रक्त राधा रंग भरी कुंत हिंदोरे अ  | ल               | ***     | 433        |

| ( 3                                | <b>(</b> )        |     |               |
|------------------------------------|-------------------|-----|---------------|
| पर्चाश                             |                   |     | प्रष्ट-संख्या |
| झ्छत है राधिका स्वाम सँग नव रॅंग   | संबद हिंबोरे      |     | 158           |
|                                    | E.                | ••• | •••           |
| टरे न छाती सों हुसह                | •••               | ••• | E 00          |
| दरी इन माँ सिम सों भव नाहि         | ***               | ••• | 499           |
| ट्टत ही चतु के मिलि मंगल गाह र     | डठी सगरी पुर-बाला | *** | 204           |
| द्रे सोमनाय के मदिर केहू लागे न    | गोहार             | ••• | 402           |
| **                                 | 5                 |     |               |
| अहे पीय कदंव तर तजिके जुवति व      | द्व               | ••• | 964           |
| ठावे हरि सरनि-सनैवा-सीर            | ***               | ••• | 48            |
| ठेका या बज को तेरे साथे कौन दयी    | ***               | ••• | 208           |
|                                    | ह                 |     |               |
| डंका कूच का वन रहा मुसाफिर जा      | गौ रे माई         | ••• | 443           |
| खफ थाजी मेरो पार निकट आयो          | •••               | *** | 290           |
| हरत नहिं घन सों रति-रस-माते        | ***               |     | 866           |
| डरपावत मोरवा कृकि कृकि             | 440               |     | 830           |
| धर न सरन विधि विनय यह              | ***               |     | 616           |
| हरे सदा चाहै न कब्र                |                   | *** | 7 . 4         |
| हिगत पानि हिग्छात गिरि             | 446               | *** | 224           |
| दिसकायक हिंदुन कहत                 | ***               |     | 064           |
| हुवत भारत नाथ बेगि जागी अब र       | तागी              |     | 963           |
| हुव्यो पातक-सिंधु मैं              | ***               | *** | 9.4           |
|                                    | E                 |     |               |
| हूँ द फिरा मैं इस दुनियाँ में पिछन | से पूरव तक        | ••• | 408           |
|                                    | स                 |     |               |
| श्रजि अफगानिस्तान की               |                   | -   | 208           |
| श्रजि कुदेस विज सैन सहित सब सै     | नापति गव          | ••• | 994           |
| स्ति के सब काम को तेरी गछीन है     |                   |     | 640           |
| त्रजि तीरथ इरि राभिका              |                   |     | 385           |
| शहित तार के द्वार मिस्यी सुम सम    | ।चार यद           | ••• | 400           |
| - कि की में मान                    |                   |     | 498           |

| पर्काञ                            |              |     | रष्ट-संख्या |
|-----------------------------------|--------------|-----|-------------|
| त्तवपि सदा निज प्रेम पथ           | ***          |     | 228         |
| त्तद्वदे कनक प्रभं                | ***          |     | 968         |
| सन तर चढ़ि रस चूसि सब             | •••          | ••• | 614         |
| तुन प्रकृतित रोमांच करि           | •••          |     | 10          |
| हन पौरुप सब बाका सब नहिं याक      | हो साधौ      |     | ₹89         |
| तनवा पद्मनाभशस्य की तुकसा वैकार   |              |     | 234         |
| न्त्रमामि निज परम गुरु            |              |     | 224         |
| कपव सरवि तिमि तेन वति             | •••          |     | 444         |
| तब इनहीं की जगत बढ़ाई             | •••          | *** | 604         |
| तव तौ वलानी निज बीरता प्रमानी     | 4 4          |     | 189         |
| तब मोहन यह हुद्धि निकासी          | ***          | ••• | 480         |
| सब छिकता इक बुद्धि उपाई           |              |     | <b>63</b> 0 |
| तब सक्तियम निज सेस बनायी          | ***          |     | 116         |
| न्तव हुम मारत की प्रका            | ***          |     | E O E       |
| सब हरि चरिस अनेक विधि             | ***          | ••• | 989         |
| तम पासण्डहिं हरत करि              | •••          | ••• | २२५         |
| त्रन में मोहिं जाम कल नाहीं       | •••          | ••• | 635         |
| त्ररपन करि सुर पित्र नर           | •••          | ••• | 90          |
| तर्छ तरंगिनि भव भय भयिनि जय       | जब देवि गंगे | ••• | 684         |
| सरस्य सीन विना सुने मीढे धैन तेरे | -            | ••• | 156         |
| तक तन मन भरपन सबै                 | ***          |     | 38          |
| -तर्जन वप हिलाइ छलनक छिन मह       | <b>छी</b> चौ | *** | 696         |
| तलमा पादल रंग के                  | ***          |     | રૂપ         |
| तक थीं जह ही मध्यमा               | •••          |     | 23          |
| -सहाँ तव आह् गए चनस्याम           | 714          |     | 146         |
| वाकी उन्नति के छिये               | 440          | *** | 250         |
| ताके आगे कहाँ मिसिर का अरवी को    | यष्ठ         | *** | 608         |
| साके दिग है यलय को                | •••          | ••• | 23          |
| तायेई तायेई ताथेई नाचे री         | ***          | *** | 404         |
| -सा पाछे अब की अप                 | ***          | *** | 386         |

| (                               | So )          |     |            |
|---------------------------------|---------------|-----|------------|
| पद्यांश ं                       |               | 9   | प्र-संक्या |
| तामें आदर अति दिये              | •••           | *** | 931        |
| तार्मे गंगा म्हाह के            | •••           | ••• | 98         |
| तारम में सो दीन के कानत प्रभु   | कित वार       | *** | 999        |
| तासीं जब सब होहिं घर            | ***           |     | 933        |
| वासौं तुम्हरे कर-क्रमल          | •••           | *** | ₹9€        |
| तासौं सब मिछि छाँ हि के         | •••           |     | 980        |
| तासीं तवसीं विषय करि            | •••           | ••• | 300        |
| तासीं सब हीं माँ ति है          | •••           | ••• | 938        |
| ताहि देखि मन तीरयनि             | ***           | *** | 385        |
| साही की उत्साह बढ़यी यह चहुँ वि | देसि भारी     | ••• | 890        |
| ताही सौं जब आवहीं               | •••           | ••• | 254        |
| ताही सौँ जाह्नवि भई             | -44           | *** | 98         |
| साह प निस्तारिए                 | ***           | **  | 3 व        |
| विषि युगादि मैं न्हाइ कै        | •••           |     | 99         |
| तिनकी चरन मकि मोहिं होई         | •••           | *** | 964        |
| तिनके दुज सों सब दुखी           | ***           | •*• | ६३३        |
| तिनके सुत गोपाळ ससि             | •••           | ••• | 254        |
| तिनकों रोग सोक नहिं ज्यापे जे   | इरि-चरन उपासी | ••• | ६५३        |
| तिन जो भाष्यो सोह कियो          | •••           | ••• | #3 £       |
| तिन विजु को इत आवर्ड            | •••           | ••• | \$ 00      |
| तिन श्री यक्छम वर् कृपा         | •••           | *** | 335        |
| तिन हरि मो कहें जब अपनायी       | •••           |     | 961        |
| तिनहीं को इस पाइ के             | ***           | *** | 450        |
| तिनहीं भक्त दपाछ की             | •••           | *** | 354        |
| तिमि जग की विद्या सकड           | •••           | ••• | 450        |
| तिमि जग शिष्टाचार सव            | •••           | ••• | 280        |
| तिय कित कमनैती पदी              | ***           | *** | \$48       |
| तिय तिथि-तदनि-किसोर-वय          | ***           | *** | 114        |
| तिय-मुख छसि पन्ना जरी .         | •••           | *** | \$3.8      |
| तिखँग वंस द्विजराज उदित पावन    | वसुषा त्रङ    | *** | 686        |

| पर्चाञ्च                                         | 8     | ष्ठ-संख्य    |
|--------------------------------------------------|-------|--------------|
| तिहारी घर सुवस बसी महरामी                        | ***   | 843          |
| ती को भेख छाँ हि कै जो हुम                       | •••   | € <b>0</b> ₹ |
| तीस्त्र विरद्द एवागि सौं                         | ***   | 308          |
| तीन बुछापु तेरह आर्वे                            | •••   | 67           |
| सीवहुँ गुन के मक्त कीं                           | ***   | . 14         |
| तीनहुँ छोक सूपन सूनि मान्यवर                     | ***   | 910          |
| तीवि बाट नव मिकि स्वै                            | ***   | 19           |
| तीरय पावन करन कबहुँ भुव पावन खोलत                | ***   | 488          |
| तुम्न पर काळ अचानक दृष्टेगा                      | •••   | 445          |
| तुस सबका इत-मारीनी                               | *** * | 300          |
| पुत इक तो सब मैं बब्रि                           | •••   | 981          |
| तुमि करके तोमार कारे बढ़ रे मन भापन              |       | 385          |
| तुस क्यौँ नाव धुनत नहिं मेरी                     |       | 45           |
| तुम गर सच्चे ही तो वहाँ को कहते हैं सब नयौं झूठा | •••   | 300          |
| तुम जो करत दीननि सौँ मोहन सो को और करें          | ***   | 486          |
| तुम दुखिया बहु दिनन की                           | ***   |              |
| द्वम बने सीदाई जगत में हैंसी कराई                |       | 85           |
| तुम बिनु सक्फत हाय विपति बढ़ी भारी हो            | ***   | 24           |
| तुम बिलु दुखित राधिका प्यारी                     | ***   | 210          |
| तुम वित्र प्यारे कहुँ सुख नाहीं                  | ***   | १८।          |
| द्यम बिद्ध स्याङ्कल विकयत वन वन बनमाळी           |       | 563          |
| पुन और। मधु के छोमी रस चासत इत उत बोली           | •••   | 850          |
| सुम सम प्रानन तें ज्यारे हो ,                    | Q     | १७ ४२।       |
| तुसरी कीरति कुछ कवा                              | ***   | 60'          |
| तुमरे दुमरे सब कहे                               | •••   | 21           |
| तुमरे तुमरे सब कोक कहें                          | ***   | 301          |
| तुम सम कौन गरीव-निवाद                            | ***   | ₹94          |
| हुम सम नाथ और को करिहै                           | ***   | BA:          |
| द्वम सुनौ सहेली संग की सखी सपानी                 | ***   | 101          |
| द्यमसौं कहा छिपी करनानिधि जानहु सव अंतर गति      | ***   | <b>qu</b>    |

| पद्मोद्य -                            |               |     | पृष्ठ-संस्था |  |
|---------------------------------------|---------------|-----|--------------|--|
| न्तुम स्व-नारि मैं कहा ? कीन रच्छा ह  | व करई         | *** | 423          |  |
| तुमहिं अनोखे विदेस चक्रे पिय आर्य     | फागुन मास रे  |     | 200          |  |
| तुमहिं सौ पाहर्यनाथ हो ज्यारे         |               | ••• | 122          |  |
| तुमहिं रिझावन हित सज्यौ               |               | ••• | 96           |  |
| तुम्हरी मक्त-बछलता साँची              | ***           |     | 585          |  |
| चुम्हरे हिव की मासत वात               | ***           | ••• | 409          |  |
| त्रुम्हारी साँची इस मैं नेड           | ***           | *** | 60           |  |
| तुम्हीं निहाँ गर ही वो जहाँ में सब ।  | प आशकारा क्या |     | 44.          |  |
| तुर्ग्हें कोड खोजत है हो शबे          | *** .         |     | 490          |  |
| चुन्हें सौ पतितन ही सों मीति          | ***           | •   | 8.0          |  |
| तुल्सी कृत रामायनहुँ पद्त             | •••           | ••• | 28           |  |
| तुलसी दल देशाच में                    | •••           |     | 90           |  |
| ग्रुडसी स्थामा ऊजरी                   |               | ••• | 90           |  |
| तुव जस हमहिं बढ़ावन-हारे              | •••           | *** | 634          |  |
| तुव घन कासीं है बढ़ि ? को पुनि देव    | स जवन को      | pud | 458          |  |
| तुव कुच परसन छाछसा गेंदा छै कर        |               | *** | 850          |  |
| तुव घट-पद्म-प्रताप की                 | ***           |     | 800          |  |
| तुव बिनु पिय को घर अधियारी            | •••           | *** | 68           |  |
| तुव वियोग भति व्याकुछ राधा            | •••           | *** | 234          |  |
| तुव मुख देखिवे की चाट                 | ***           | ••• | 464          |  |
| तुन हित कब के चक्रधर ठावे पकरि क      | पाद           | ••• | 964          |  |
| त् केहि चितवत चकित सुगी सी            | ***           | ••• | 883          |  |
| तू तौ मेरी प्रान प्यारी नैन मैं निवास | करे           | *** | € o          |  |
| त् मिछ खा मेरे प्यारे                 | ***           | *** | 88           |  |
| तू रंगो रंग पिया के सकी कलू बात       | •••           | ••• | 142          |  |
| वुक मायाबाद दहन हित अग्नि-बपु         | ***           | ••• | 916          |  |
| तृही कहा बज मैं भनोसी मई              | •••           |     | 568          |  |
| तेई धनि धनि या किछाग में              | ***           | ••• | 848          |  |
| सेज चंद सीं हरहु कुमारा               | 444           | *** |              |  |
| केरी संवित्या में स्रोप स्ट्री गोरी   |               |     | 688          |  |

## ( 88 )

| पद्मीच                                 |               | ं बुह | <b>संक्या</b> |
|----------------------------------------|---------------|-------|---------------|
| हेरी छवि सब सामी मेरे प्यारे विळ जार्न | t             |       | 360           |
| तेरी बेसर की मोती थहरे                 | 400           | •••   | 828           |
|                                        | •••           | ***   | 212           |
| तरेष्ट्रं पयान हित पावस प्रवष्ठ कायी   | •••           | -     | 408           |
| तेरेई विरद्ध कान्ह राधरे               |               | •••   | 658           |
| सेरे श्याम विद्वलिया बहुत खुडी         |               |       | 368           |
| हेहि सुनि पानै छाम सब                  | •••           | •••   | 058           |
| तेरोई दरसन चहैं निस दिन धोसी नैन       | 444           | 400   | 616           |
| तेंदा होरी खेळ मैंदे जीट नू भावता      | •••           | 400   | ३७२           |
| तेंदे मुखदे पर घोछ ब्रुसाइयाँ          | ***           | •••   | 854           |
| रीसहि गील गोविंद कति                   | ***           | •••   | 204           |
| तैसहि भोगत वृष्ट बहु                   | 100           |       | 900           |
| दोसाय अखिन के सने                      | ***           | ,     | 232           |
| तोरे कीरति संस अनेकन                   |               | -     | 608           |
| तोरे पर भए मतवार रे नवनवाँ             | •••           |       | 405.          |
| ठोर्बी हुर्गैनि महक बहाबी              | •••           | •••   | 604-          |
| तोसों और न कहु प्रश्च जानी             | •••           | ***   | 288           |
| ती इनके हित क्यों न उठहिं सब बीर क     | <b>राह्</b> र | ***   | 880           |
| त्रयी सोस्य जाराचि कै                  | •••           |       | 33.           |
| त्राहि वाहि दुमरी सरव मैं हुखिनी शति   | शस्त्र        | 80>   | 699           |
| जिनकी पाउक रंग की                      | ***           | >==   | 50            |
| त्रेता में को कछिमन करी सो इन कछि      | हुग माहि किय  | •••   | 250           |
| N N                                    |               |       |               |
| याकिते जीवन सम नाय ए कि करिके          | •••           | ***   | 914           |
| थाकी गति मंगनि की मति परि गई मंग       | <b></b>       | •••   | 180           |
| थापे थिर करि राज गन                    | ***           |       | 685           |
| थारे मुस पर सुंदर स्थाम छदूरी कट छ     | रके हे        | ***   | 368           |
| 7                                      |               |       |               |
| र्दंपति-सुख अस् विषय रस                | ***           | ***   | 304           |
| इन्डिन के वे सब मक बर संउ मामके        | शर सह         | ***   | 384           |
|                                        |               |       |               |

| पद्मांश                              |                 |     | रष्ट-संग्या  |
|--------------------------------------|-----------------|-----|--------------|
| द्च्यिन पद के मध्य में               | •••             |     | 12           |
| द्घि औरन आदिक सुर्य                  | •••             |     | 99           |
| दमामा सनाई यजामा यजामी               | •••             |     | 411          |
| दश्त पंगाई का गर कृसद मुकर्र होग     | Ţ               | *** | 648          |
| दसा छखि चिकत महं प्रजनारी :          | ***             |     | <b>হ্</b> ৬০ |
| दहन पाप निज जनन के                   |                 | *** | 28           |
| दरस मोहि दीजे हो पिय प्रान           | ***             | ••• | 205          |
| दाक दीठि मचाय हरि गए कुंत के भीन     | ***             | *** | 948          |
| श्वन करे जल-कुंभ की                  | ***             |     | 38           |
| दान छेन हुँही जन जान्यी              | 988             | *** | 243          |
| दामिनि घर कर चित्र वात               | ***             | 400 | 118          |
| दामिनि वैगिनि वर परी                 | ***             |     | 118          |
| द्यामोदरदास कनीज के सँगलबार श्रश्नी  | रहे             | *** | 23.5         |
| दामोदरदास स्वाङ मे सूत्र रूप यह स    |                 | -47 | <b>२३५</b>   |
| श्रव जरे कहें गारि जिमि              | 441             | *** | 499          |
| दासी कृष्णा मति रुचि भरी गुरू-येवा र | में भति निस्त   | 244 | 240          |
| दामी दरवातन की झिरकी करोर सही        |                 | *** | 635          |
| दिन को रवि अकास लिव लिजत             |                 |     | 904          |
| दिन दिन होरी वज में आया              | ***             | *** | ३७६          |
| दिपति दिख्य दीपात्रली आज दिपति दि    | देव्य दीपावर्छा | 444 | 64           |
| दियो पिय प्यारी की चींकाय            | ***             | *** | 290          |
| दिछ भातिको हिजर्रों से जलाना नहीं स  | ভা              | ••• | 643          |
| दिखदार पार प्यारे गडियों में मेरे आव |                 | 048 | 308          |
| दिन में दिल्यर ने जन्मा दिखना के क   |                 | *** | 449          |
| दिछ मेग छे गया चुगा करके             | 444             | ••• | २२०          |
| हिछ मेरा शीरे सितमगर का निजाना ह     | ो गया           | *** | 640          |
| दिखबर के इश्क में दिख को एक मिला     |                 | ••• | 450          |
| दौढि घरत पाँची घटनि                  | ***             | *** | 140          |
| दीन-द्यां कहाई के घाई के शीनाने      |                 | *** | 148          |
| दीव पे काहे छाछ खिसाने               | ***             | *** | 50%          |

| पद्मोदा -                                 | ١.                | 1     | रुष-संक्या |
|-------------------------------------------|-------------------|-------|------------|
| दीवानाय जनावनोधसमना मानादिन               | ानाविष            | ***   | 980        |
| द्वीप जोति मह मंद पहरु गन स्रो र          | _                 |       | 608        |
| दीपन की बर माला सोमित                     |                   | ***   | 681        |
| दीपनि उछटी करी सहाय                       | •••               | •••   | 68         |
| बीपादिक की सुक्यता                        | •••               |       | 9.8        |
| हुल किससे मैं कहूं कोई साथ न स            | ची सहेकी          | ***   | 196        |
| दुखी जगत-गति नरक कहेँ                     | •••               | •••   | 200        |
| हुज <b>मन्युत्रदास सनोदिया चक्रतीर्थं</b> | पै रहत है         |       | 248        |
| हुव गौददास अच्युत तहीं प्रभु विरा         | हानक तन दहे       | •••   | २५६        |
| हुज साँबीरे रावळ पहुन श्रीरमछोर           |                   |       | 784        |
| दुतिय नृप भानु छदी तज्ञ मान               | •••               | ***   | 848        |
| दुर्गादिक सब खरीं कोर वैनन की व           | ोहर               | ***   | 960        |
| बुष्ट सूपति-बळ वळ वळी                     | ***               |       | E93        |
| हुते के नहिं बस रहें                      | •••               | ***   | 250        |
| कूष देत नित तृन चरत करत न कह              | बिगार             | ***   | 599        |
| बूर दूर चका जा तू मैंबरवा                 | •••               |       | 363        |
| हूरी खरे समीप को                          | 4.00              | ***   | 348        |
| वूकह की अवराज फूकि बैंडे कुंबनि           | माञ्च             |       | 848        |
| रगन लगत बेघत हियौ                         | •••               | ***   | 186        |
| द्द करि मारत सीम वसै कँगरेक पु            | खारे              | ***   | 998        |
| दद दास्य परम विश्वास के कृष्णदास          | मेधन मपु          | ***   | 434        |
| हबु मेबु भगति जग मैं करन मध्य ध           | वारब सुब मगड      | ***   | 375        |
| देखत पीठि तिहारी रहेंगे                   | •••               | ***   | 683        |
| वेसन देहूँ न भारसी                        | ***               | ***   | 184        |
| देखहु निज करनी की ओर                      | ***               | ***   | <b>E41</b> |
| देखहु मेरी नाथ ढिठाई                      | ***               | -     | 610        |
| देखहु छहि रिद्वराजिहि उपवन फूछी           | चाच चमेडी         | ***   | 853        |
| देखि के काकी कराकी सहा बरि इदि            | व ता पव माँ हि है | सी है | 808        |
| देखि चरव पै श्रीतम प्यारी                 | ***               | ***   | 480        |
| देखि दीन सुद मैं छुटत                     | ***               | ***   | 258        |

| andre .                                        |     |        |
|------------------------------------------------|-----|--------|
| पर्याच                                         | 5.6 | संख्या |
| देखि ससि चंदा उदय भयी                          | *** | 125    |
| देखि सखी देखि माग्र इंजिन में नवछ केछि         | *** | ĘĘ     |
| देखे आज्ञ अनोखे दानी                           | *** | 848    |
| देखें पावत कीन सोहाग                           | *** | 181    |
| देखो साँवरे के सँगवाँ गोरी झुछेछी हिंडोर       | *** | 680    |
| देखी ज् नागर नट ठावी जसुना के सट पर            | ••• | ४५४    |
| देखी धहियाँ सुरक गई मोरी                       | *** | 688    |
| देखी चूँदनि बरसे दामिनि चमके विरि आए           | *** | 408    |
| देखी भारत उपर कैसी छाई कजरी                    | *** | 401    |
| देखी माई हरि जू के रथ की आवनि                  | *** | €08    |
| देखी सोभित तर पर नटवर                          | ••• | 63     |
| देख्यी एक एक की टोय                            | ••• | 461    |
| देत असीस सदा चित सौं यह                        | *** | . 430  |
| देव कान थर पितर दोड                            | *** | 94     |
| देविक के जनमि नंद घर मैं चिक आए                | *** | 950    |
| देव देव गरसिंह जू                              | *** | 8,     |
| वेद पितर दोड रिननि सीं                         | ••• | 34     |
| देव पितर सब ही हुखी                            | ••• | 930    |
| देव होइ सुरपति वर्ने                           | ••• | 91     |
| वेबी चूंदा विपित्त की                          | ••• | 31     |
| देह दुलहिया की वहें                            | ••• | €0,    |
| दोड कर जोरे ठाड़ी विहास                        | *** | 1      |
| द्दोड जन गाँडि जोरि वैठारे                     | *** | B 41,  |
| दोड मुळे आजु छिलत हिंडोरे सक्तियाँ             | ••• | yo     |
| होड मिकि बाजु हिंदोरे झुँकें                   | 400 | 884    |
| द्दीड मिकि झूकत कुंज वितान                     | *** | 131    |
| होड मिछि झुँडें फुँडें हो छुंब हिंबोरे री सर्व | ì   | 864    |
| होउ मिछि पाँदे सुख साँ सेच •••                 | =   | 84,    |
| शोड मिछि बिष्रत अधुना तीर                      | *** | 54     |
| होस माई छन्नी हुते महाप्रमुन रस रँग रए         | *** | 58     |

| ( 8                              | N9 )             |     |            |
|----------------------------------|------------------|-----|------------|
| quin                             |                  | 1   | रुष-संक्या |
| होत हाथ उठाह कै                  | ***              | *** | 84         |
| वौरि उठि प्यारी गर काने गिरवारी  | <b>कि</b> न      | *** | 359        |
| द्वादस द्वादस भई पद              | •••              | ••• | 980        |
| हादिस तिथि मैं होह पुनि          | ***              | *** | 38         |
| द्वार बँधाई तोरने                | , 104            |     | देश्य      |
| द्वारहि पे छुटि जायगी बाग        | ***              |     | 484        |
| द्विज बहाद्च सह प्रगट पृष्टि समय | मक्त हरि के मपु  | ••• | 243        |
| हिच रामानंद विक्रिस अनि जगहिं रि | विषाई प्रेस-विधि |     | 543        |
|                                  | 4                |     | •          |
| धन फलकता कछि-रक्तवामी            |                  |     | 200        |
| वन बन हरि निहर्चित करि           | •••              | *** | 998        |
| वन केकर कहु काम न आवे            | ***              | *** | 613        |
| मन विचा बढ़ मान बीरता कीरति छ    | <b>瞳</b>         | *** | 60/2       |
| वनि दिन चनि सस साग हुन चनि       | ***              | -   | 412        |
| विन घनि भारत के सब छत्री         | •••              |     | 402        |
| षिन पनि री सारिस-गमनी            | 400              |     | 583        |
| <b>जनि यह संबत भास एख</b>        | ***              | *** | \$08       |
| विन राजनगर-वासी हुते रामदास हुव  | व सारस्यत        |     | 480        |
| भवि वे इस जिन हरि अवछोके         | ***              | *** | 404        |
| बजुष पिनाकहिं सानिए              | ***              | *** | 38         |
| वन्य ये शुनि बृंदायन-वासी        |                  | -   | 941        |
| धन्य ये सूड़ इरिन की नारि        | ***              | *** | 940        |
| वन्य धन्य दिव वाज्ञ की           |                  | *** | 984        |
| नरम छुद्ध विद्या कठा             | ***              | *** | 938        |
| नरस सब जैंडक्यी याद्वी बीच       | ***              |     | 124        |
| वामो बास्रो बेरिर सव             | ***              |     | 8,042      |
| वाइ 🕏 मार्ग मिकीं पहिले          | 4=0              |     | 199        |
| शास द्वारिका कृतक-भवन आवृत भर-न  | ारी              | 969 | 250        |
| गावत इत वत प्रेम सों             | 440              | 800 | 996        |
| नारन दीजिए भीर हिचे -            | ***              | *** | 104        |
| 46                               |                  |     |            |

| पर्यान                                 |           | 7   | ए-संख्या |
|----------------------------------------|-----------|-----|----------|
| धिक देह भी गेह सबै सजनी निहिं के       | यस नेह की | ••• | 103      |
| धिक धिक ऐसी घरम जो हिंसा करत           | विधान     | ••• | 599      |
| घोषी-यच सों सिय तजन                    | ***       |     | 500      |
| ध्वजा दंढ सॉ मेरु है                   | ***       | *** | 34       |
| स                                      |           |     |          |
| नंददास आनंद वन                         | ***       | *** | 108      |
| नंदन-पति प्यारी सची                    | •••       | *** | 496      |
| नंद घघाई वॉटत ठादे                     | •••       | ••• | 458      |
| नंद-भवन नहिं भानु-भवन यह               | ***       | *** | 644      |
| नंद-भवन हीं बाज़ गई ही सूखे ही उति     | <b>और</b> | ••• | 459      |
| न भाया यो दिख्यर औ आई घटा              | •••       | ••• | 898      |
| नई नई नित तान सुनाव                    | ***       | *** | 619      |
| नखरा राह राह की नीकी                   | •••       | ••• | १७३      |
| नगरहा छेळा रे नजर छगाए चछा जाय         | ***       | 4** | 166      |
| न जानी ऐसी हरि करिंहैं                 | ***       | ••• | 844      |
| न जानीं गोविंद कासीं रीहीं             | 200       | *** | 493      |
| न जानीं तुम कड़ा ही की नाहीं           | •••       | *** | 181      |
| न जाब मोसों ऐसी झांका सहीलो न ब        | ाय        | ••• | 191      |
| न जाय मोसों सेजरिया चिंदुछो न जाय      | ***       | 1   | 60,169   |
| नटबर रूप निहार सखी री                  | • • •     | ••• | 48       |
| नम मधि ठावे होइ कही यह घन-सम           | वानी      | ••• | 408      |
| नभ छाछी माछी भई                        | 404       | *** | g 44     |
| नमो विस्त्रमंगछ-चरन                    | ***       | *** | २२५      |
| नमोस्तु सीता पदपस्त्रवाम्याम्          | •••       | *** | 980      |
| नयन की मत भारी तरवरिया                 | •••       | -   | 168      |
| नर-तन कहो सुद्धना कैसी                 | ***       |     | 640      |
| <b>नर-त्रन सब औराुन की स्त्रन</b>      | ***       | *** | 840      |
| बरहरि अच्युत जगत-पति                   | ***       | ••• | 34       |
| नरहरि जोसी जगनाथ के भाई बढ़े महा       | न हे      | ••• | 586      |
| नरायनदास प्रशु-पव्-निरत अन्बाद्ध्य में | वसत है    | 400 | ३५३      |

## ( 88 )

| पद्मौश्च                           |                  | 4            | ए संस्था |
|------------------------------------|------------------|--------------|----------|
| नरायनदास भाट जाति मञ्जूरा में नि   | वस्रस रहे        | ***          | 448      |
| नित्वा नरायनदास से सरम प्रशुन      | के अनुसरे        | ***          | 548      |
| नरो सुता तिब आदि सब सब्दू मा       | निकचंद की        | ***          | 346      |
| नके स्वर्ग के शक्ष पद              | ***              | ***          | 96       |
| विकिनि-नयम अमृतःवयन                | ***              | ***          | 99       |
| चव क्षंत्रति बैठे पिया गॅदछाङ जू ज | नत हैं सब कोक    | ₽ <b>©</b> [ | 191      |
| भव को नच शुन खरि। विनी             | ***              | ***          | 38       |
| नव प्रह नहिं यात्रा करत            | ***              |              | 38       |
| नव सोगेस्वर सगव विक                | •••              | ***          | 18       |
| नव तारे प्रगटहिं मसि जाहीं         | •••              | ***          | 208      |
| गव बसंत को आगम सजमी हरि कं         | ो जनम सुद्दाये   | ***          | 689      |
| नवषा भक्ति प्रकार करि              | ***              | bes          | 38       |
| नव बूळह अजराय छाडिको गव दुछ        | हिन हुपमानु-किस  | ीरी          | 686      |
| नव भागरि सन मुख्य छहि              | ***              | ***          | 580      |
| चव प्रेमे प्रेमि होते कर वासना     | ***              | ***          | 318      |
| नव साछा हरि गछ वृई                 | ***              | •••          | 255      |
| मवछ भीक्ष मेध बरन दरस्रत ध्रय त    | १प-हरूम          |              | Eos      |
| मबो खंड पति होत हैं                | •••              | ***          | 18       |
| मशीकी अस्तिवाके सोए रही समी        | है बड़ी रात      | ***          | 166      |
| नसीइत है अवस गासेह वर्षी वाहक      | है बकते हैं      | ***          | 680      |
| नहिं नहिं यह कारन वह ी             | ***              | -            | 894      |
| नहिं तो समर्थ यह कहा               | 904              | ***          | 200      |
| नहिं मार्नेगी काहू की वात मैं पिय  | सँग माजु खेळींगी | फाग          | 262      |
| नहीं का बाकी वक्त नहीं है जरा जी   | में पारमाओ       |              | 448      |
| नाय चिन्ह मति जानियौ               | ***              | ***          | 10       |
| नागरी संगळ रूप-निञ्चान             | ***              | •••          | 458      |
| नागरी रूप रूता सी सोहै             | ***              |              | 348      |
| नाच उखन भद पान को मिक्यो आ।        | ह् सुम जोग       |              | 690      |
| नाचत मजराज साने नटराज साज          | ***              |              | 376      |
| नाचत नवछ गिरधरकाळ                  | ***              | ***          | 658      |
|                                    |                  |              |          |

| ( 4.0                                | )                |           |        |
|--------------------------------------|------------------|-----------|--------|
| े पद्मोका                            |                  | As        | संस्था |
| नाचित घरसाने की नारी                 | •••              | •••       | 455    |
| नाचि अचानक ही उठे                    | ***              | •••       | 224    |
| नाटक भरु उपदेश पुनि                  | •••              | 144       | 493    |
| नाटक के ये भाठ रस                    | ,                |           | 9.9    |
| नातः परं किमपि किंचिदपहि मातः        | •                | •••       | o Ş o  |
| नाती पद्मनामदास के रघुनाथदास सार     | बी रहे           | ***       | 230.   |
| नाथ तुस अपनी और निहारो               |                  |           | 508    |
| नाय तुम उरुटी रीति चलाई              | ***              | ***       | 3.8    |
| नाय तुम प्राति निवाहत साँची          | ***              | •••       | 40.    |
| नाथ विसारे तें नहिं वनिष्टे          | •••              |           | 408    |
| नाथ में केहि विधि जिय समझाउँ         | •••              |           | 413    |
| माना द्वीप निवासिनो कृपतयः स्वैरुत्त | माङ्गेनंते       | ***       | 986    |
| ना बोलो मो साँ भीत पियरवा जानि       |                  | ***       | 190    |
| नासा जी सहराज ने                     | •••              | ***       | 224    |
| नामा परियाङा असृतसर                  | ***              | •••       | 808    |
| नाम मानंद निधि बक्कमाधीश की वि       | हुछेश्वर प्रगट क | रे विसायो | 916    |
| नाम घरै सिगरे वज तौ अब कौन सी        |                  |           | 108    |
| नारद गुम्बर पट विमास छलितादि छ       | खापत             | •••       | 460-   |
| नारद सिव सुक सनक से                  | •••              | ***       | 308    |
| नारायन शालियाम हरि मक्ति प्रगढ       | रहि काल के       | •••       | 286    |
| नारी हुर्गा रूप सब                   |                  | •••       | 984    |
| नारि पुत्र नहिं समझहीं               |                  | ***       | 283    |
| नावक सर से छाड़ कै                   | ***              | •••       | 242    |
| नाव चिंह दोक इस उस डोकें             |                  |           | 845    |
| वाब री मोरी झाँझरी हो परी मेंझवार    |                  | ***       | 490    |
| नाव हरि अवघट घाट छगाई                |                  | •••       | 18.    |
| नासह अरबी सञ्च गनित कहें करि इन      | स मह क्य         | 200       | 604    |
| नासा मोरि नचाइ हम                    |                  | •••       | 184    |
| नाहिं इन मगरनि मैं कुछ सार           | ***              | 900       | 180    |
| चाहि ईस्वरता अँटकी बेद मैं           |                  |           | 118    |

•

| पश्चीच                               |              |       | ह-संक्य |
|--------------------------------------|--------------|-------|---------|
| माहि हो हँसी सुम्हारी हैंहैं         |              | -64   | 404     |
| नाहिनै या मासा को मंस                | •••          | ***   | 481     |
| निखिल विगम की सार विवय बहु गुन-न     |              | •••   | 929     |
| निकासरि तुम पै सो कहा कीवै           |              | •••   | 493     |
| निज मंगीकृत जीव को                   | ***          | 144,  | 3.5     |
| निज बन के अब-पसुन की                 | 442          | •••   | 31      |
| निज सब मैं बरसूत सुधा                | •••          | ***   | 13      |
| निज दास सर्थ-साजन सनेकन किए          |              | -+1   | 918     |
| निज पथ प्रगट करन की द्विल है आपट्ट   | अगढ सप् हरि  | भाव   | 843     |
| निज चिन्हित देहि कियी                |              |       | 3 4     |
| निल प्रेम-पंथ सिद्धांत हरि विहुक वडु | वरि के कहरी  | ***   | 229     |
| निज फलित प्रफुल्कित जगत मैं जय वह    | क्स कुछ क्छप | ₹     | 239     |
| निज बिसक वंस मैं परम महास्म्य मस     |              |       | 998     |
| तिज सरिनी भी देखि के                 | •••          | ***   | 3 2     |
| निक भाषा उसति विना                   | ***          | ***   | 483     |
| निव भाषा उद्यति महै                  | •••          | ***   |         |
| निव सुगाम के बरन किए तुम सक्छ स      | वर्डि विधि   |       | 691     |
| निज भाषा निज घरम निज मान करम         | न्योद्दार    | •••   | 080     |
| निहर सों चाइक कीनी प्रीति            |              | ***   | 968     |
| निहुराई मति कीजिए                    | •••          | ··· ' | 3.6     |
| निस विस होरी जल मैं रही              | •••          | •••   | \$60    |
| 19 19 19                             | •••          | •••   | 823     |
| क्ति प्रकत ही रहत                    | •••          | •••   | 222     |
| नित सिष जू बंधन करत                  | •••          | ***   | 94      |
| नित स्थाम सखी सम नेह नव स्थाम स      | का हरि सुजस  | कवि   | 250     |
| निस्य उसाधव जेहि नवस                 | ***          | ***   | 69      |
| नित्य चर्न सेवब क्र्स                | ***          | -     | 24      |
| निमृत निष्ठीये सई वो माँशी वानिङ     | ***          | •••   | 234     |
| निरथम दिन दिन होत है                 | ***          |       | **      |
| मिरमय परा आगेहि परत                  | ***          |       | 96      |

| पर्यादा                                   |             | _           | संस्य |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| निर-अपराध गरीय हम सय विधि विना स          | हाय         | <b>6</b> 93 | 2,600 |
| निल्ज इन प्रानिन सौं निहं कीय .           | ••          | ***         | 464   |
|                                           | •• '        | ***         | 803   |
| निविद्तम पुंज अति स्याम गहयर कुंज         | ••          | ***         | 9     |
| निप्कलंक जग-वंद्य पुनि                    | ••          | •••         | 24    |
| निसिचर तूलहिं दहन हित .                   | ••          |             | 800   |
| निसि कारी साँपिन भई                       | ••          |             | 800   |
| निसि बीती बनवत सखी                        | ••          |             | 968   |
| भींदिद्या नहिं आवे, मैं कैसी करूँ पु री र | त्रस्थिया'  | •••         | 395   |
| नींद आती ही नहीं घड़के की वस आवान         | से          |             | 640   |
| नीकी उसत डिडार पर                         | ••          | ***         | देशन  |
| मी <del>चे</del> ही मीचे निपट .           | ••          | ***         | 348   |
| नीति-विरुद्ध सदैव दूत वध के अब साने       | •           | •••         | 38    |
| नीरस यामें नींहं यसे                      | ••          |             | 37    |
| नीछ हीर दुति अति मञ्जर                    | ••          | ***         | 95    |
| नीक्रम भी पुसराज दोट                      |             | •••         | 689   |
| नीछम नीके रंग को                          |             |             | 639   |
| नृप-अबदुळ रहमान कियी आदेस सुनाई           |             | ***         | 698   |
| नृप कुछ दत्तक प्रथा कृपा करि निज थिर      | रास्त्री    | •••         | 968   |
| भूप-गन घावत पाछे पाछे                     | ••          | ***         | 904   |
| मृपति क्रुडाध्वज-कम्पा                    | ••          | ***         | 846   |
| मृप रहमान अयूच दोक मिछि कछह मचा           | ŧ           | •••         | 284   |
| नेकु चिक पिय पे बेगहि प्यारी              | •           |             | 64    |
| नेकु न झुरसी विरद्द झर                    |             |             | 144   |
| नेकु निहारि नागरी हीं विष्ठ               | ••          | •••         | 328   |
| नेत्र रूप वा स्ट की                       |             | ***         | 88    |
| नेह ख्याय खुमाय छई पहिले प्रज की सब       | सुकुमारियाँ | •••         | 141   |
| मेह इरि सों नीको छापी                     | ••          | ,           | 410   |
| नैन तुरंगम अगम छवि                        | ••          | ***         | 348   |
| मैन नवल हरिचंद गुन                        | ••          | ***         | 618   |

1

| •                                       | •            |     |              |
|-----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| पर्याच                                  |              | ā   | ष्ठ-संख्या   |
| नैननि के सारे दुकारे प्राम-स्यारे मेरे  | -44          | *** | 484          |
| नैनिन में निवसी पूतरी है हिय में म      | ह्ये है मान  | *** | 486          |
| नैन फकीरिनि हो रामा अपने सैयाँ व        |              | *** | 850          |
| नैन विकाए आधु हित                       | ***          | 6:  | १५,६९७       |
| नैन मरि देखनहू मैं द्वानि               | •••          | *** | 468          |
| नैन मरि देखि छेडु यह जोरी               | ***          | ••• | 8.6          |
| नैन भरि देखी गोकुछ-चंद                  | ***          | *** | 84           |
| नैन मरि देखो श्रीराधा बाङ               | •••          | ••• | 89           |
| बैन वे छित के फिर न फिरे                | ***          | *** | 468          |
| नैन डाड कुसुन पडास से रहे हैं फू        | <b>&amp;</b> |     | 148          |
| <b>मैना मानत नाही मेरे नैना मानत ना</b> | ef           | *** | 84           |
| मैना वह छवि नाहिन मूछे                  | •••          |     | <b>Q</b> 0   |
| नैहर साधुर बाहर भीतर सब थळ ब            | ी है रानी सी | *** | ८६२          |
| नीयत धुनि मंबीर सबि                     | •==          | *** | 896          |
| नौमि राधिका पद खुगछ तिन पद व            | ो बळ पाइ     | *** | 442          |
| न्याय-पराधन साँच तुम                    | •••          |     | <b>प</b> हेल |
| न्यौते काहू गाँव जात ही असुमति          | निकसी सहँ आई | *** | 438          |
|                                         | प            |     |              |
| पंचम पांचव बिमि सकुनी गंधार पा          | गक्री        | ••• | 998          |
| पंक्रियात गुजरिया घर मैं खरी            | ***          |     | 860          |
| पढ़े फारसी बहुत विधि                    | •••          | 988 | 253          |
| पिं विदेश मापा कहत                      | •••          | *** | 850          |
| पदो किस्रो कोड छाख विच                  | •••          | *** | 250          |
| पदे संस्कृत बतन करि                     | ***          | *** | 453          |
| पदे संस्कृत बहुत विश्व                  | -4-          |     | 254          |
| पतित-उधारन नाम सही                      |              | ••• | 868          |
| पवित-उधारनि मैं सुनी                    | ***          |     | 914-         |
| पश्चिक की प्रीति को का परमान            |              |     | 866          |
| पद-तरू इस इहँ दळहु कीट तुन स            | रेस मीच चय   |     | 303          |

| पद्मीश                                |                 | Li     | र संख्या    |
|---------------------------------------|-----------------|--------|-------------|
| पनघट वाट घाट रोकत जसुदा जी को व       |                 | ***    | ८३५         |
| पद्मनाम दास कन्नीज को श्रीमञ्जरानाय   |                 | ***    | <b>२३</b> ६ |
| पणनाभदास की वह की ग्रहानि गई सव       | चीय की          | •••    | 250         |
| पद्मादिक सब विधिन को                  | ***             | ***    | 84          |
| पर-ब्रह्म के चरन मैं                  | ,               | ***    | 14          |
| परवद्य परमेववुर परमातमा पराध्यर       | •••             | -      | 933         |
| परम चतुर युनि रसिक-घर                 | ***             | •••    | 904         |
| परन कुटीर मेरी कहाँ वहि गई इत         | ***             | •••    | 201         |
| परदेसी की बुद्धि अरु वस्तुन की करि अ  | ास              | •••    | 946         |
| परम पुरुप परमेश्वर प्रमापति परमाधार   | ***             | •••    | 340         |
| परम प्रथित निज जस करन                 | ***             |        | 29          |
| परम विजय सब तियन सौं                  | ***             | •••    | 28          |
| परम सुक्तिह्न सॉ फल्द तुश पद-पद्दम    | <b>मुरारि</b>   | ***    | 591         |
| परम मोच्छ फल राज-पद                   |                 | ***    | 200         |
| परम सुद्दावन से भए सबै विरिष्ठ वन व   | वि              | •••    | 444         |
| परमानंददास उदार अति परमानंद वन        | वसि रहा         | •••    | २३३         |
| परशुराम को जन्म दिन                   | ***             | ***    | 93          |
| परिकर कटि कसि उठी घनुप पै घरि स       | र साधी          | •••    | 530         |
| परिकर कटि कसि उठी बैंदूकनि भरि स      | रि साधी         | ***    | 6.4         |
| परीवा स्वगणैरेव                       | ***             | ***    | ७६९         |
| परी सेच सफरी सरिस                     | ***             | ***    | 400         |
| पर्यंत से निज जननि के                 | ***             | •••    | 5 1         |
| पर्वंत सों वाराह मे                   |                 | •••    | 71          |
| पहरू कोट न छखि परे                    | ***             | ***    |             |
| पहिरि नवड चंपाकडी चंपकडी से गात       | ***             | ***    | 953         |
| पहिरि मालिका माछ डर                   | ***             | ***    | 964         |
| पहिरि निरह कटि कसि सबै                | •••             | ***    | 600         |
| पहिन्ने तो विनही समझे ग्रुम नाइक रोस् | । बढ़ाबति हो    | ***    | 403         |
| पहिले वह भाति भरोची दियो अवहीं।       | इस छाड् मिळाव   | ती हैं | 344         |
| यहिङ बिनु जाने पिछाने विना मिछी घ     | गहकै आगे विचारे | धिना   | 146         |
| •                                     |                 |        |             |

| ( પ્રેપ્ર ) ·                               |     |              |
|---------------------------------------------|-----|--------------|
| पर्योद्य                                    |     | पृष्ठ-संख्या |
| पहिले ग्रुसकाइ स्वाइ क्छू                   | ••• | 304          |
| पहिले ही जाय मिले गुन मैं जवन फेर           |     | 186          |
| पहेंचति रुदि रव सुमर कौं                    |     | 543          |
| पारा चिन्ह मानहुँ रह्मी                     | ••• | 70           |
| पाजी हूँ मै कौम का बंदर मेरा नाम            |     | 968          |
| पाय पछोद्य मान मैं                          | ••• | २७           |
| 'पायक पाय क्यी रहै                          |     | 283          |
| पारवती की कूँख सौं                          | ••• | 220          |
| पालत पिन्छद्व जो कुँवर                      |     | 309          |
| पाळागीं कर बोरी मछी कीनी तुम होरी           | *** | £65.         |
| पाइव मारेह देत फर्क                         | ••• | 36           |
| पाहि पाहि प्रस संतरजामी                     |     | 488          |
| पिता विविध भाषा पर्वे                       | ••• | ७३२          |
| पितृ पक्ष को जानि के ब्राह्मण सन सार्तद     | *** | 490          |
| पिम कर को निज चरन को                        | ••• | 5.0          |
| पिय की मीठी मीठी बतियाँ                     |     | 684          |
| पिय के अँकोर रच्यों के हिडोर                | ••• | 110          |
| पिय के कुंब नाहिं कोठ तृत्वी                |     | ६०३          |
| पिय गए विदेस सँदेस नहि पाय सखी मनमावनी      | ••• | 4040         |
| पिय तोहिं राखींगी हिय मैं छिपाय             | ••• | 30€          |
| पिय पिय रटत पियरी मई                        | ••• | 616          |
| पिय माननाथ मनमोहन झुंदर प्यारे              |     | ₹08          |
| पिय प्यारे चतुर सुजान मोहन जान दे           | ••• | इपद          |
| पिय प्यारे विना यह माधुरी                   | ••• | 108          |
| पिय वितु वरसत आया पानी                      | ••• | ५२४          |
| पिय वितु सखी नींद न आबै साँ विनि सी मई रैन  | ••• | 404          |
| पिय विशु सबी सेविया सापिन सी मोरा नियरा इसि |     | 890          |
| पिय विद्वार मैं मुखर छखि                    |     | 50           |
| पिय मन बंधन हेत मनु                         |     | 29           |
| 'पिय मन मोहन के संग राजा खेलत फाग           |     | 200          |

| ,                                    | ` /            |     |               |
|--------------------------------------|----------------|-----|---------------|
| पर्धाञ्च                             |                | •   | प्रष्ठ-संस्था |
| पिय मुख छसि पन्ना जरी वेंदी वहै वि   | <b>नोद</b>     | *** | 188           |
| पिय मेरे अंकन छुरय विराजी            | ***            | *** | . 58          |
| पिय मूरल इत आह देहु मोहि बोछ ह       | नाई            | *** | 856           |
| पियरवा रे मिछि जा मत तरसाओ           | •••            | *** | 190           |
| पिय रूसिने छायक होय को रूसनी व       | ाही सौं चाहिए  | *** | 344           |
| पिय सँग चलौ री हिंहोरे सूक           | ***            |     | 439           |
| पिय सौं प्रीति छगे नहिं छूटै         |                |     | 464           |
| पिया प्यारे तोहिं वितु रहार नहिं जाय |                |     | 206           |
| पिया प्यारे मैं तेरे पर वारी सई      |                | 1   | ८५,४०३        |
| पिया वितु कटत न दुख की रात           | •••            |     | 800           |
| पिया विजु विरद्द वरसा आई             | 444            | *** | 408           |
| पिया बिनु बीति गए बहु मास            | ***            | ••• | 840.          |
| पिया बिन्न मोहिं जारत हाय सखी देखे   | ो फैसी         | *** | 198           |
| पिया समोरथ की छता                    | • •            | ••• | 28            |
| पिया मनमोहन राघा के संग खेळत स       | ग              | ••• | 3.00          |
| पिया मुख चूमत अलकान टारि             | ***            | *** | 498           |
| पिया मैं परू परू ना तजी तेरी साथ     | ***            | ••• | 805           |
| पियारे ऐसे तो न रहे                  | ***            | *** | 468           |
| पियारे केहि विचि देहें असीस          | ***            | ••• | 486           |
| पियारे गर छागौ रैनि के जाते हो       | •••            | *** | 164           |
| पियारे तनी कौन से दोस                | ***            | ••• | 468           |
| पियारे तुव गति अग्रस अपार            |                | ••• | 984           |
| पियारे थिर करि थापह प्रेम            | ***            | *** | 498           |
| पियारे दूखी को अरहंत                 | •••            | *** | 121           |
| पियारे पिया कौन देस रहे छाव          | •••            | *** | 208           |
| पियारे बहु विधि नाच नचायी            | ***            | *** | 906           |
| पियारे याकी नार्वे नियाध             | ***            | ••• | 496           |
| पियारे सैयाँ कौने देस रहे स्सि कोवना | की सब रंग चूर् | सं  | 205           |
| पिथारे हम सो सक हकंगी                | •••            | -   |               |
| विद्यारी पैये केवछ प्रेस मैं         |                |     | 350           |

| यचौदा                                      |              | पृष्ट-सच्या |
|--------------------------------------------|--------------|-------------|
| विषा सौँ खिचरी क्यौँ यू राखत               |              | 846         |
| पिया हों केहि विधि अरज करों                | • •••        | 460         |
| पीतांबर पुत विचा नियुन प्रवयोत्तम बाबीन    | वित्रत       | 221         |
| पीरी परिगई रसिया के बोकन सौं               |              | 364         |
| पीरे ग्रुख देशे परे                        | •            | 639         |
| पीषै सदा अधरामृत स्थाम को                  |              | 637         |
| पीरे द्वति करि वैरि सट                     |              | 286         |
| पीरौ तन परी फूछि सरसों सरस सोई नव          | सरकानी पतझार | 848         |
| प्रनि पताक वाके वर्छ                       | 311111111111 | 30.         |
| श्रुनि परतिज्ञा चेति सत्य सौं बदव न मोल    | <b></b>      | 668         |
| प्रिन बंदत श्रीक्यास पद                    |              | 554         |
| पुनि बहुम है सो कही                        |              | 445         |
| प्रन्य मास बैसाल मैं                       | •            | 91          |
| प्रानी परी छाड पहिचान                      |              | 460         |
| पुरुषोत्तम जोसी हुज हुते कृष्ण सह पै सार   | <br>         | 284         |
| पुरुषोत्तमकाता जू आगरे राजधाट पर रहत       |              | _           |
| पुरुषोत्तमदास सुसेटवर स्त्री श्री काही रहे |              | 585         |
| पुरुषोत्तम प्रमु मेरे सरबस । अ। काशा रह    | •••          | 386         |
| पुरुषोत्तम प्रश्च मेरे स्वामी ,.           | •            | 96.         |
| पुरुषोत्तम विन मोहि नहिं कोई               | •            | 960         |
|                                            | •            | 960         |
| पुष्प साळ बहु माँति अद                     | • • •••      | 45          |
| पुष्प छता जब बळ्य ध्वजा उरघ रेखा बर        | •••          | 56          |
| पुत्रवती बिंतु जानई को पुत विद्वरन पीर     | •••          | 865         |
| पुत्र-सोगिनी ही रहा जो पै करनी मोहिं       | •            | ६९१         |
| पूछत छाड बोडि किन प्यारी                   | • •-         | 483         |
| पूजा के कहें तुष्ट नहिं भूप वीप फळ अब      |              | 436         |
| प्रिके काकिहि शहु हती कोड कश्मी पुकि       |              | 98          |
| पुजिहीं वेबी न वेब कोऊ किन वेद पुरानहु     | कव पुकारी    | 484         |
| पूरन इस ससि नसन सौ                         |              | २८          |
| पूरन पियूप प्रेम नास्त्र छकी ही रोम रोम    | रस भीन्यों   | 196         |

| पद्यांत                              | •               | ,       | रप्ट-संख्या |
|--------------------------------------|-----------------|---------|-------------|
| -प्रनमल छत्री प्रभुत के कृपानिधि आ   | वेडी रहे        |         | 585         |
| पूरन ससि की बिन्ह है                 |                 | •••     | 38          |
| पूर्ण आनंदभय सदा प्रन काम वाक्य      | ਪਤਿ ਤਿੰਦਿਤ ਤਾ   | ***     | -           |
| पृथीराज जयचंद कलह करि जवन कु         | नात (नाक्षक सरा | ***     | 914         |
| पे केवल भति सुद्ध जिय                | 2141            | ***     | 678         |
| पतिस, एकतालिस, अहावन, वाचन           | <br>            | ***     | <b>499</b>  |
| 'पे पर प्रेम न जानही                 | dot sto         | •••     | E B Vs      |
| पे निज मापा जानि तेहि                | •••             | ***     | 908         |
| पै सब विद्या की कहूं                 | ***             | ***     | # # B       |
|                                      | •••             | •*•     | 456         |
| पोरस सर जल महें बरसत लिख             | ***             | ***     | 685         |
| • पीद बोक वाननि के रस भीने           | ***             | •       | 63          |
| प्यारी आधुनो घ्यान विसाखो · ·        | ***             | ***     | 444         |
| प्यारी कीरति कीरति बोखि              | 144             | ***     | 466         |
| प्यारी के कुंज पिय प्यारी आवत हरि    | हिं घाय सुजनि म | रे छीनी | 846         |
| प्यारी की खोजत है पिय प्यारी         | ***             |         | 840         |
| प्यारी छिय की रासि वनी               | ***             | •••     | 84          |
| प्यारी जू के तिछ पर वर्डिहारी        | •               | ***     | 366         |
| प्यारी जू के तिछ पर हीं विछहारी      | ***             |         | ĘĘ          |
| प्यारी झूडन पधारी झुकि आए बहरा       | ***             |         | 890         |
| प्यारी तेरी भी हैं जात चढ़ीं         | ***             | ***     | 840         |
| प्यारी तोरी वाँकी रे नजरिया वद्दे तो | नैमा रे प्यारी  | •••     | 190         |
| प्यारी पग नृपुर मधुर                 | ***             | ***     | 30          |
| प्यारी पींदि रहो अव समय नाहि         | ***             | ***     | ३९५         |
| प्यारी मति डोडे ऐसी घूप में          | ***             |         | 840         |
| प्यारी मोसों कीन दुराव               | 100             | •••     | 842         |
| प्यारी रूप नदी छवि देत               | •••             | •••     | 175         |
| प्यारी छाजनि सकुची जात               | ***             |         | 846         |
| च्यारे अब सी तारेडि वनिष्टै          | 440             | ***     | 46          |
| च्यारे अव तौ सही न जात               |                 |         | 302         |
| प्यारे इतही सकर सनावहु               | 400             | •••     | 846         |

| { V8                                   | )                  |         |            |
|----------------------------------------|--------------------|---------|------------|
| पश्चीश्च                               |                    | A.      | -संक्या    |
| प्यारे की छवि मनमानी सिर ओर सुकुट      | नड भेष घरे         | •••     | 246        |
| प्यारे की कोमछ सब परिस बावत जान        | षाहीं तें          | ***     | 4111       |
| प्यारे क्यों तुम मावत याद              | ***                | •••     | 469.       |
| प्यारे बान न देहीं आज                  | ***                | ***     | 846        |
| प्यारे जू तिहारी प्यारी मतिही गरव इट   | की इंडीकी          | ••      | 49         |
| प्यारे तुम बिनु व्याङ्ग्ड प्यारी       | ***                | •••     | 414.       |
| च्यारे मोहिं परस्तिए नाहीं             | ***                | ***     | 335        |
| प्यारे यह नहिं खास परी                 | ***                | ***     | 480.       |
| प्यारे होरी है के बोरी                 | ***                |         | 399.       |
| प्रगढ न प्रेस प्रभाव नित               | ***                | ***     | 294        |
| भगट बीरता देह विश्वाई                  | ***                | ***     | 604.       |
| प्रगट मक्त्य के चिन्ह सीँ              | ***                | ***     | 48         |
| प्रगटी घुंदरता की कानि                 | ***                | ***     | 840        |
| मगढे विक कुछ सुककर चंद                 | ***                | ***     | 676        |
| भगडे प्रानम ते प्यारे                  | ***                | ***     | 848-       |
| प्रगटे हरि सू भावन्त करव               | ***                | ***     | 48         |
| प्रगडे रसिक जनन के सरबस                | ***                |         | 840        |
| मचक्ति करहु बहान में                   | ***                | ***     | ogo        |
| अजा कृषिक हरियत करत                    | ***                | ***     | 986        |
| अति इक गुप्त कीका नव निकुत की मनि      | रे रही चिस्र मैं स | वा नाके | wyw.       |
| प्रतिष्ठान साकेत प्रति                 | ***                | 404     | <b>E99</b> |
| प्रथम अबै काबुक-पवि कह्नु क्षमिसान     | ***                | •••     | -68        |
| अथम शुद्ध परिहार कियी बिल्वास विव      |                    | ***     | 608        |
| प्रथम चौमि गोपीपति पद पंकस सद म        |                    | .44     | 849        |
| प्रथम सान धन बुद्धि कुसक बरू देह ब     | दावी               | ***     | 958        |
| प्रबम श्वमीरामा गई                     | •••                |         | 984        |
| अशु उदार पव परसि जब पाइनङ्क तरि        | <b>पाय</b>         |         | 900        |
| प्रश्च की कृपा कहाँ औं गैऐ             | ***                | ***     | 483        |
| मञ्जदास माट सिंहनंद के सीर्थं प्रचोदिः | क निविषी           |         | 185        |
| शक्त निक स्वगम सुमय संसीमा             |                    | •••     | 612        |

| पद्यांश                                                |                      | 1      | र्ष-संख्या |
|--------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------|
| प्रभु में सेवक निमक-हराम                               | ***                  | ***    | 485        |
| प्रसु मोहिं नाहिं नेकहु आस .                           | •••                  | ***    | 420        |
| प्रशु रच्छद्व दवाल महरानी                              |                      | 420    | 618        |
| प्रभु हो अपनी बिरद सम्हारी                             | ***                  | ***    | 486        |
| असु हो ऐसी तो न विसारी                                 | ***                  |        | २७३        |
| अस हो जो करिही सोह न्याव                               | 444                  | ***    | 489        |
| प्रस हो कब की माच नचेही                                |                      | ,,,    | 488        |
| प्रक्रम करन बरस्रन करो                                 | •••                  | 994    | 286        |
| प्रातकाल बजवाल पनियाँ भरन चली गं                       | े<br>विकासिक सम्बद्ध |        | 410        |
| मात क्यों उसदि आए कहा मेरे घर छा                       |                      |        | 416        |
| भात समय डठतहिं श्री बिद्वल यह संग                      |                      |        | 259        |
| भात समय भीतम प्यारे की मंग्रह बिमा                     |                      |        | E08        |
| भात समय हरि को यश गावत उठि ध                           |                      |        | ₹ 0 ₹      |
| मात समय हार का यश गायत ठाठ वा<br>प्रात साम याँमैं करें | र वर सब वापः         | Bellei | 424        |
| ञात जान थान कर<br>-ञाननाथ थारसि∙हरमन                   | ***                  | ***    | 500        |
| ञाननाथ आरात <sup>्</sup> हरनन<br>प्राननाथ कि बढे छिछे  | ***                  | 400    | 232        |
|                                                        | ***                  | •••    |            |
| आननाथ के न्हान हित                                     | -V-A                 | •••    | 308        |
| प्रावनाथ जो पे ऐसी ही तुन्हें करन ही                   |                      | ***    | 468        |
| प्राननाथ द्वम सीं मिलिबे की कहा कहा                    | जुगास व काना         | •••    | 468        |
| भाननाथ द्वम वितु को और मान राखे                        | •••                  | ***    | ६५६        |
| प्रावनाथ देखा दाओ आसि अवछाप                            | ***                  | ***    | 511        |
| श्रामनाथ निद्य हुए विद्राय चेश्रो ना तो                | मा किन प्रान व       | II     | 530        |
| प्राननाय विदेखे से जेते दिव वा                         | ***                  | ***    | 410        |
| .प्रावनाथ असनाथ ज्                                     | ***                  | ***    | ₹ <b>o</b> |
| प्राननाथ मजनाथ मह सब माँति विदा                        |                      | •••    | 498        |
| प्राननाथ मन मोहन प्यारे बेगिहि मुस                     |                      | ***    | 968        |
| प्रान पिथा के ग्रुव गन सुनी रो सहेखी                   |                      | ***    | २९६        |
| प्राव पिया विद्यु प्रान छेव की किर होर्र               |                      | •••    | 850        |
| . आन वियारे तिहारे किए सब्बि बैठे हैं वे               | र सौँ माण्डी         |        | 148        |
| प्राम पिषारे शैस-विधि                                  |                      | 900    | 90         |

| ' पर्वाच                                |             |   |     | पृष्ठ-संक्या |
|-----------------------------------------|-------------|---|-----|--------------|
| वान त्रिये शक्षि सुखि विदाय दाओ आ       | मारे        |   |     | 86           |
| आनेर विना की करो रे जामी कीया जा        | ł           |   | *** | 192          |
| आयेण संति बहुवः प्रमवः प्रयिष्यास्      | •••         |   | ••• | #F#          |
| .शिया परा परमानंदा पुरुषीत्तम प्यारी    | ***         |   |     | 946          |
| विषा प्रश्न सँग नित्य सिव               | ***         |   |     | *0           |
| नीति तब प्रीतम की प्रगटैपे              | ***         |   | ••• | 894          |
| -श्रीसम बिरहासप समन                     |             |   |     | 8.5          |
| ध्योति की रीति ही कति न्यारी            |             |   |     | ५९२          |
| श्रेम नवन जरु हों सिचे                  |             |   | *** | 315          |
| प्रेस प्रीति को बिरवा                   |             |   | ••  | 619          |
| प्रेस प्रेस सुबही कहत                   | ***         |   | *** | -            |
| प्रेस बालिस कीन्ह्रो हुतो               | •••         |   | *** | 308          |
| श्रेम माव सों वे विवे                   | •••         |   | ••• | 616          |
| प्रेस मैं सीन मेष कञ्च नाहीं            | ***         | • | 944 | 10           |
| प्रेम सक्छ सति सार है                   | ***         |   | ••• | 285          |
| प्रेम सरोवर की यहै                      | •••         |   | *** | 104          |
| मेम सरोवर की कसी                        | ***         |   | *** | 308          |
| मेन सरावर के क्या<br>मेन सरोवर के क्या  | ***         |   | *** | 108          |
| नेम सरोवर के कवा<br>नोम सरोवर वीर की    | • • •       |   | 241 | 108          |
| त्रेम सरोवर मीर है                      | 450         |   | ••• | 101          |
| अन सरावर गार ह<br>अम सरावर एंथ मैं      | ***         |   | *** | 101          |
| अन सरोवर मैं कोस                        |             |   | ••• | 308          |
| अन सरोवर म काक<br>भेम सरोवर यह अवस      | ***         |   | 190 | 105          |
| भन सरावर वह अवस                         | ***         |   | *** | 103          |
| · •                                     |             |   |     |              |
| फन पति फन प्रति फूँकि बाँधुरी नृत्य प्र | <b>घासन</b> |   |     |              |
| -फबी छवि घोरेही सिंगार                  |             |   | ••• | 250          |
| फरकि उठी संबंधी सुबा                    |             |   | ••• | 29           |
| ·फड दियो मीछनी जनामिछ उचाक्यो न         | TH.         |   |     | 600          |
| 'फेड स्वरूप फनपति फम प्रति निर्मंत प    | ज्जारी      |   | 400 | £01          |

| पथांश                                                |                     |       | रष्ठ-संख्या  |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------------|
| फसके गुरू में भी रिहाई की न कु                       | छ स्रत हुई          | ***   | 640          |
| फसादे हुनिया मिटा चु हे हैं हुस्के                   | इस्ती उठा चुके हैं  | ***   | 244          |
| फागुन के दिन चार री गोरी खेळ                         | छै होरी             |       | 812          |
| फाटत हिय जिय थर थर कंपत                              | ***                 | •••   | 970          |
| फिर आई फस्के गुरू फिर जरमद                           | ह रह रह के पकते हैं |       | 486          |
| फिर मुझे छिलना जो वस्फे रूए                          | नामाँ हो गया        | •••   | 488          |
| फिरि आई बदरी कारी फिर सडफैं                          |                     |       | 411          |
| फिरि गाई रस की सोइ गारी                              | •••                 | •     | 296          |
| फिरि फिरि दौरत देखियत                                | •••                 | •••   | 388          |
| फिरि छोने वह तान अहो पिय फि                          | ੀ ਕੀਤੀ ਕਵ ਸਾਭ       |       | 585          |
| फिरे कुँवर जब जननी पासा                              | il sin de ilia      | •••   | 911          |
| फूट वैर को दूरि करि                                  | •••                 | ***   | -            |
| क्रूट वर का दूरि कार<br>फूछ कौ सिंगार करत अपने हाथ ' |                     | ***   | 865<br>#\$#- |
|                                                      |                     | •••   |              |
| फूछनि के सद साब सकी गोरी कि                          | त यदन हुराय भात     | ***   | 46           |
| फूछनि की संदिर रचे                                   | 4                   | ***   | 98           |
| फूछनि की कँगना नहिं छूटत कैसे ह                      |                     | •••   | 849          |
| फूकी बन नव मालती माल तिय ग                           | र ढार               | •••   | 950          |
| फूलि रही है बेखी श्री बृंदावन                        | •••                 | •••   | 43           |
| फूळ फदकत छै फरी पछ कटाश क                            |                     | ***   | 345          |
| फूर्डेंगे वळास वन भागि सी कगाइ                       | क्र                 | •••   | ८२७          |
| फूळे सब जन मन कमल                                    | ***                 | •     | 986          |
| फूल्यों सो दूळह माज फूछ ही की                        | साम्यो साम फूछ सा   | •••   | 841          |
| फोर अब आई रैन बसंत की                                | •••                 | paira | 805          |
| फेर चलाई रँग पिचकारी                                 | ***                 | ***   | 808          |
| फेर बाही चितवनि सी चितयी                             | ***                 | •••   | 800          |
| फेरहू मिछि जैए इक बार                                | ***                 | •••   | 461          |
| फैकिंद्दे अपअस तुम्हरी मारी                          | 444                 | ***   | 4,06         |
|                                                      | q                   |       |              |
| बंगाकिन के हूँ भयो वर घर महा व                       | <del>छ।ह</del>      | ***   | 690          |
| बंदत श्री सुकदेव जिन                                 | ***                 |       | १२५          |

|                                       | •       |     |                |
|---------------------------------------|---------|-----|----------------|
| पद्मीचा                               |         | â   | हि-संक्या      |
| वंदीजन सब द्वार खरे मचुरे गुन गावत    | •••     | *** | 960            |
|                                       | •••     | *** | # 1 m          |
| षंदीं श्रीनारद चरम                    |         | *** | 650            |
| <b>र्व</b> च्यौ सङ्ख् जग प्रेम मैं    | •••     | ••• | 308            |
| बंस रूप करि के द्विविध                |         |     | २९३            |
| वंसी कीन सुकृत कियी                   |         |     | 485            |
| <b>पंसी श्रु</b> कि श्रुकि कहाँ बनावल | •••     | ••• | 445            |
| वंसी बजा के इसको डुझना नहीं अच्छा     |         | *** | 308            |
| बॅब्बरिया मेरे बैर परी                | •••     |     | 6/8            |
| बक्त ने फिर सुसे इस साछ विकाई होसे    | ी       | *** | 640            |
| बचन दीम धन सौँ जुगति                  |         |     | <b>प्रहे</b> छ |
| वचे प्रदी करा यह बदनामी फाग ै         | •••     | ••• | Fod            |
| बच्यौ तनिक समय नहिं                   |         | *** | 250            |
| थकन छागी बंसी कान्द्र की              | •1•     | ••• | 614            |
| बबन छागी बंसी पार की                  | •••     | -   | 684            |
| बबन छागी वसी काक की                   | ***     | *** | 161            |
| वजी बृटिश रम-हुंहुमी                  | •••     | ••• | 400            |
| बक्यो बृदिश खंका सचन                  | •••     |     | 218            |
| बस्यी बृटिश संका अबै                  | ***     | *** | 945            |
| बस्यी बृटिया चंका 'गहकि               | •••     | *** | 609            |
| बद्ध हुन्त्र बद्ध सनक है              | •••     | *** | 53             |
| षद्र गाम यासौँ प्रगट                  | ***     | *** | 13             |
| बक्र बीह्यरी रंग की                   | •••     | *** | ₹8             |
| बदे की होत बदी सब बात                 | •••     | *** | 506            |
| बद्ध चहत मागे सबै                     | • • • • | *** | 250            |
|                                       | 100     | *** | 988            |
| वन बपवन एकान्त कुंज प्रति तद तर के    |         | 400 | 480            |
| यन बन बागि सी छगाइ के पछास कुछे       |         | ••• | 168            |
| बन बन पात पात करि डोडर बोडर को        |         | *** | 698            |
| बन दन फिरत उदास री मैं पिय प्यारे न   | बेन     | ••• | 203            |

#### ( \$8 )

| पद्योग                          |                    |     | पृष्ठ-संस्थ |
|---------------------------------|--------------------|-----|-------------|
| बनमाछी के माछी भए नामा जी       | गुम गन गयित        | *** | 248         |
| बन में भागि छगी है फूछे देखा    | पछास               | ••• | 348         |
| चना मेरा ज्याहन आया वे          | ***                | ••• | २९०         |
| बनी यह सोमा आज मछी              | •••                | *** | 41          |
| वर्क दम क्यों हाथ में शमशीर है  |                    |     | 640         |
| यर जीते सर मैनके                | ***                | ••• | 280         |
| बरसा में कोड मान करत है वू      | केत होत ससी री अय  | ाची | 840         |
| बरसा रित्र सखि सिर पर आई।       |                    |     | 404         |
| घरन भच्छ वपु गवा वपु            | ***                | 444 | 21          |
| बह खात गुनरिया विरद्द भरी       | ***                | 944 | 140         |
| बिक कीनौ सो कीन करे             | ***                | *** | ४६५         |
| बिक की मति पर बिक बिकहारी       |                    |     | 254         |
| बिक्टारी या दरवार की            | •••                | ••• | 46          |
| बिछिहि छलन गए भापु छलाए         | •••                | ••• | 884         |
| बह्नमनंदन भक्ति मार्ग प्रगटन बु | ध योषक             | ••• | 949         |
| वर्कम बर्कम वर्कम पंडित में     |                    | *** | 948         |
| वस कर भव कथम बहुत मयौ           | •••                | *** | 264         |
| बस हित साजुस्वार देववाणी मा     | धेका है            | ••• | 444         |
| बसे राज वर सुख भयो मिटे सब      |                    | ••• | ६७५         |
| धसै जिय कृष्ण रूप मैं मेरी      |                    | *** | 820         |
| वहियाँ निनि पकरी मोरी पिया      | तुम साँवरे इम गोरी | ••• | 168         |
| बही में ठाम न नेकु रही          | ***                |     | 90          |
| बहु तारन की एक पति              | ***                |     | 9 %         |
| बहु नट बपु है आपुरी             | ***                | ••• | 558         |
| बहु नायक पिय मन सु गन           |                    | *** | 26          |
| वाँ थि सेतु जिन सुरत किए हुस्त  | र गद नारे          | ••• | 964         |
| बाजी करे वंसी प्रनि वानि बाबि   | । स्वनिन जोरा जोरी | ,   | 180         |
| बाजी मैनिन श्री मैं कागी        | •••                | ••• | 61          |
| बाद्यी करे दिनहीं छिनहीं छिन    | होदि रपाय करी      |     | 180         |
| बात कोड सरस की यह सानी          | ***                |     | 158.        |

| पद्मीवा                                |                 | 8   | <b>ए-संक्या</b> |
|----------------------------------------|-----------------|-----|-----------------|
| बास गुरुवन की न आकी छरकाई कारी         | ***             | *** | 688             |
| बात विज्ञ करत पिया बदनाम               | •••             | *** | 338             |
| बादा श्रीप्रसु की कृपा ते दास बादराय   | व सर्           |     | 246             |
| शान जिन्ह सों प्रगट श्री               |                 | ••• | 22              |
| बानी चारु चरित्र सी                    | ***             | ••• | <b>३.</b> ६     |
| बाबा मानक हरिनाम दै पंच नवहिं उर       | द्वार किय       | ••• | 568             |
| बाबा बेन् के अनुजबर कृष्णदास घवरी      |                 | *** | 386             |
| नाम चरण जाएं तक                        | •••             |     | 21              |
| नाम चरण से अग्र सी                     | •••             | ••• | 11              |
| नामन जू हैं छत्र सो                    | ***             |     | 28              |
| श्वार बार क्यों खानि बृद्धि हुम बहि गा | छेपन भागति हो   | *** | En 3            |
| बार बार पिय आरसी                       | ***             | ••• | 184             |
| नारावसि प्रगट प्रसाव भी स्थामा बेटी    | को सयी          | *** | 282             |
| नारी अति मेरी छाक सोह उठत पातक         |                 | ••• | 588             |
| बार विसेरे मान परी प्रत्वत पर मेरे     |                 | *** | 644             |
| माक बोधिमी सोबिनी                      | •••             | ••• | 18              |
| शास व दिल के बवाल दिक्तर में मुख       | दे पर ठाड़े हैं | *** | 201             |
| बाका बल्कम सुमिरण करता सह दुख          | मागे छे         | ••• | 794             |
| बासवेब बन जन्मस्बर्धी काजी मद स        |                 | ••• | 284             |
| नाहर हो अति चतुर बनि                   | ***             | ••• | 250             |
| विकसित कीरति कैरवी                     | •••             | ••• | 890             |
| विञ्लरे बळबीर पिया श्रवनी तिहि हेत     | सबै विसुरावने   | ••• | 808             |
| विजय भिन्न जब विजयपति                  | •••             |     | 284             |
| विज्ञरी चमकि चमकि डरवावै मोहिं अ       | केडी पिय        | *** | 402             |
| निद्धित रिप्र गब सीस नित               | •••             |     | ६९८             |
| .विद्या स्थारी भूमि वद                 | ***             | *** | <b>₹</b> 94     |
| विधि निषेध जग के जिते                  |                 | *** | 94              |
| .विधि ने विधि सो जब न्याह रच्यी        |                 | ••• | 8.03            |
| विनती सुनि नैवृकाछ बरबी क्यों न व      | तपद्मी बाङ      | *** | 91              |
| विधि भौं जब व्याह मयो दीत की           | ***             | *** | ***             |
|                                        |                 |     |                 |

| पर्योग                                 |                    |     | रष्ट-मंग्य |
|----------------------------------------|--------------------|-----|------------|
| विनवन जुग प्रफुलिन बल्ड                | •••                | *** | \$ 5 c     |
| यिनवन हाथ उठाह के                      | ***                | *** | ERS        |
| विना उसके जन्म के दिग्मनी कोई प        | री या हुर नहीं     | *** | 197        |
| विना एक जिय के भये                     | •••                | ••• | 32,5       |
| विना एवं अब या समय                     | ***                | *** | 43,4       |
| विना येम निच उपन                       | ***                | *** | 804        |
| विना प्राम श्री अश प्रदी क्यों र       | त्रोडे बार्वीत हो  | *** | 543        |
| वितु गुन जांचन रूप धन                  | ***                | ••• | 3 = 14     |
| विजु पिय जाजु जकेन्द्री मजनी होरी ने   | <del>बन्हें।</del> | 3   | 33,853     |
| विनु प्रीनम नृत सम नामी तन रार्ष       | निज्ञ देख          | ••• | 853        |
| वितु साँबरे पियरवा जिय की छर्गि        |                    | *** | 4,00       |
| वितु सर्वा मोको भाव नहि काँगना         | ***                |     | 48%        |
| वितु हरि गधा पर महन                    | ***                | *** | 33         |
| विश्वक बूंदा विशिन चक्रवर्ती चतुर रवि  | पक चुड़ा रतन       | *** | 65         |
| विविध कडा जिला समिन                    | ***                |     | 23.5       |
| विश्वल चौंड्नी भुव विश्वी नम चौंड्नी   | प्रकास             | *** | 344        |
| विमाननि देव-वव् रहीं भूष्टि            | •••                | ••• | 342        |
| विरक्ती सावजी पटेख दोड बैमाव ही वि     | हेत अवतर           | *** | 3,50       |
| विरद् सूथ कहीं सुखाए नाय               | ***                | *** | 600        |
| विरद्द की पीर सही नहिं जाय             | ***                | *** | 158        |
| बिरह विथा क्यीं मापत मोसीं             | ***                | 940 | 683        |
| बिरह विया नै ज्याकुछ भाषा              | ***                | ••• | 215        |
| बिन्ड ग्रिन्ड छन्ति मनि रॉर्वे प्यारी  | ***                |     | 455        |
| विकस समि कर पिय सौँ सिक्टि प्यार्र     | ·                  | *** | 213        |
| विहरन रस मिर छाछ विहारी                | ***                | ••• | 334        |
| बिहरिंहें जग सिर पे दें पार्वें        | ***                | *** | 498        |
| बिड़ारी जी काँड़े छे तुन्हारी यहाँ काज | 444                | *** | 555        |
| विदारी जी घूमै छे थारा नैणा            | ***                | *** | 858        |
| विद्वारी जी सति छागाँ स्हारे अंक       | ***                | *** | 343        |
| धीत चली सब रात न बाए अन तक             | दिम्प्रतानी        | *** | 578        |

| ( 40 )                                       |        |            |
|----------------------------------------------|--------|------------|
| पर्योच                                       | g      | ष्ट-संस्था |
| बीती अब दुख की निसा 🕡 - 🚥 🕝                  | ***    | ध्र        |
| थीती जात बहार री पिय अवहूँ न आए              | ***    | १८५        |
| बीती निश्चि तिय सोवन दीजै यह छिलता 🕏 यीन     | •••    | 868        |
| बीरता थाही मैं अटफी                          | •••    | 444        |
| वीस सहस्र सिपाइ दिय                          | 202    | ७६५        |
| बीस तीस चौबीस सात देरह उन्निस कहि            | ***    | 444        |
| हुते काफ़िर नो तू सुससे खुफ़ा है             |        | 646        |
| बुंदावन उळवळ वर जमुना तट नंदळाळ गोपिनि सँग   | ***    | 848        |
| वृंडावन करी दोउ सुखराव                       | ***    | 386        |
| बुंबावन सोभा कञ्च बरनि न जाय मोपै            |        | 658        |
| बृदावन द्वारावती                             | •••    | 14         |
| बुंदा चुंदावनी विदित बुपमासुद्वकारी          |        | 980        |
| बुच्छ रूप सब नगं भद्दे                       | ***    | 14         |
| बृटन राज विम्हन सबी                          | • •••  | 201        |
| वृटिश सुश्रासित सूमि मैं                     | 901,98 | 1,600      |
| बुया जवन को दूसहीं करि चैत्रिक अभिमान        | * ***  | 665        |
| ष्ट्रया बङ्कछ-पन कर रही उत ब्याङ्कछ मति छाछ  | ***    | . 464      |
| वृथा नेम तीर्य घरम                           | ***    | 104        |
| त्रुपमानु कुमारी छादिकी प्यारी झूळत है संकेत | ***    | 190        |
| वेग सुर्वे इस दान सीं                        | ***    | ६३६        |
| वेगाँ भाभो प्यारा धनवारी हमारी जोर           | •••    | 48         |
| बैगि काओ ज्यारे बनवारी महारी ओर •••          | •••    | 808        |
| वेणु बदावस स्ववन कीं                         | •••    | 78         |
| बेणु सरिसहू पातको                            | ***    | 11         |
| वेद-उघारव मंदर-घारन भूमि-डवारन 🕻 वनचारी      | •••    | ३०६        |
| बेद कहत जग विरचि हरि                         | ***    | 96         |
| वेदन की विधि सौं सिधिकेस                     | ***    | 999        |
| वैद्नि उन्नरी सवित कही 📌                     |        | 304        |
| बेदनि मैं निस महिमा थापन मए जिविकम बाजु सुर  | तरी    | 863        |
| नेव मेह पायौ नहीं                            |        | 35         |

| पर्धांश                                 |               | प्रष्ठ-संस्पा |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| बेदरदी बे छिद्दिवे छमी तैंदे नाछ        | ***           | 199           |
| बेनीदास माधवदास दोउ श्रीनवनीत क्रि      | पा निस        | 739           |
| वेनी सी बखानें कवि व्याखी काली काली     | आखी           | 143           |
| बेनी इसरे वाँट परी                      | •••           | -             |
| बेजु चंद्र गिरि स्थ अन्छ                | ***           | 77            |
| बेजु मगढ श्रंगार रस                     | ***           | 2.5           |
| थे-परवाह मोहन मीत हैं तो पछिताई हो      | दिख देंहे     | 962           |
| बे-परवाही के सँग मन फँसि गयी छुदाव      |               | 808           |
| बैटिन बोलिन उटिन पुनि                   | ***           | 484           |
| बैठि रही क्यों कुंद है चल मुकुंद के पास |               | 964           |
| बैठी ही वह गुरुवन के दिग पाती एक र      | हाँ से भाई    | PE            |
| बैठे जो शाम से तेरे दर पर सहर हुई       | ***           | 648           |
| बैठे दोक अपने सुख मिछि .                | •••           | 865           |
| बैठे पिय प्यारी इक संग                  | ***           | 610           |
| बैठे छाछ जमुना जू के तट पर              | ***           | 863           |
| बैठे छाछ नवल निकुंजन माहि               | •••           | 40            |
| बेठे सबै गुरु छोग जहाँ तहाँ आई वधू छ    | खि सास भई खरी | 148           |
| बैर फूट ही सों भयो                      | ***           | 380           |
| बैर विरोधहि छोड़ि के                    | ***           | ७३७           |
| बैस सिरानी रोवत रोवत                    | 940 ye*       | 485           |
| वैरिनि बॉसुरी फेर घजी                   |               | 668           |
| बोक्रि भारती सैन वह आयसु उठि घाओ        |               | 603           |
| बोक्षे माई गोबर्धन पर मोर               | ···           | 124           |
| षोछे इरि बाहर है आओ                     | ***           | 685           |
| बोस्यी करे नृपुर सम्बन के निकट सदा पर   | द तक छाङ      | 186           |
| ब्याकुछ ही तद्पीं बिजु प्रीतम कोउ ती है |               | 141           |
| ज्यापक ब्रह्म सबै थळ पूरन हैं हमहूँ पहि | चानती हैं     | 344           |
| ज्यास कृष्ण चैतन्य हरि                  | ***           | 358           |
| ज्योम चॅंबर की चिन्ह है                 | •••           | _             |
| क्षत के तगर तैने कान्द्रा, कवम बहुत मा  | वायी रे       | 294           |

ı

| (                              | ( 33                   |              |       |
|--------------------------------|------------------------|--------------|-------|
| पर्याचा •                      |                        | Se           | -सक्य |
| वंब के कता पता मोहिं की ने     | ***                    | ***          | 6.    |
| वज के सब बाँव धरें मिकि क्यें  | वर्षी बदाहकै स्थी दो   | क चार्व करें | 323   |
| शन जन कॉवरि जोरि जोरि          | ***                    |              | 451   |
| अज जनसत ही आर्वेंद मयी         | •••                    | •••          | 454   |
| अजपति पृण्यायन विष्टरत विरह    |                        | •••          | 260   |
| वन प्रिय वलवास अविदि प्रिय     | पुष्टि कीका करन स      | षा           | 914   |
| प्रज-बहुन बच्छन बच्छन बच्छन    |                        | ***          | .80   |
| व्रज-बासी वियोगिनि के घर मैं   | लग जाँ दि के क्यों     | बनमाई हमें   | 384   |
| व्रज में अब कौन कछा बसिए वि    | बंदु बाद ही चौगुनी     | चाव करें     | 140   |
| वल में रसमिधि अगढ मई           | •••                    | •••          | 45    |
| अन-रज मैं छोटत रही             | ***                    | ***          | 8     |
| वज राज्यी सुर कोप तैं          | •••                    | •••          | 91    |
| वत समाप्त था दिन करें          | •••                    | ***          | 31    |
| महाचर्यं घरनी शयन              | •••                    | ***          | 9     |
| वसवारि वरायनवास ज् वसत         | महाबन सबन-रत           | •••          | 385   |
| ब्रह्मज्ञान विचार ध्याम धारमा  | •••                    | ***          | 694   |
| त्रहा विष्णु शिव रूप पह        | ***                    |              | 8:    |
| त्रह्मा हरि हर तीनि हुर        | ***                    | ***          | 43    |
| ब्राह्मण गम सौँ फुलिकै         | •••                    | ***          | 3     |
| ब्राह्मण वहुत खवावई            | •••                    |              | 91    |
|                                | स                      |              |       |
| सई सकि ये में कियाँ विगरिक     | •••                    | •••          | 46    |
| मई सकि साँस फुछि रही वन        | हुम बेक्टि चक्रे किन ह | कुंग कुटीर   | 33    |
| मपु सब मतवारे मतवारे           | •••                    | •••          | 38    |
| मप् हो तुम कैसे बीट कन्हाई     | 404                    | •••          | 16    |
| भक्त जनत के मन खदा             | ***                    | •••          | 31    |
| भक्त जन सुख सेव्य व्यवि दुरारा | च्य हुरसम कंत पद       | ***          | 91,   |
| भक्त बाद मोहिं प्रिथ शतिहिं    | ***                    | ***          | 11    |
| मक्तमाळ उत्तर मर्घ             | ***                    | •••          | 22    |
| अक्रमास्त्र को प्रंच है ''     | **                     |              | 238   |

| पर्धांश                                |                  |          | संख्या |
|----------------------------------------|------------------|----------|--------|
| भक्ति आचार उपदेस नित करत पुनि व        | र्म मारग प्रवर्ष | न सुकीनो | 234    |
| भक्ति आचार उपदेस हित साख के वा         | त्य नाना निरूप   | न सुकीने | 998    |
| भक्ति ज्ञान वैराग्य हैं                | •••              |          | 14     |
| भगवानदास सारस्वते दई प्रभुन श्री प     | र्गैंबरी         | ***      | 545    |
| भगवानवास श्रीनाथ के हुते भित्ररिया     | मुखद् भति        |          | 248    |
| भगी घाट्य की सैन रहाँ। कहुँ नाहिं ठिका | ना               | •••      | 606    |
| भग्न सक्छ भूपन तन साती                 | ***              |          | 806    |
| भनों तो गोपाछ ही को सेवीं तो गुपार्ड   | एक               | •••      | 488    |
| भटनयौ यह विधि जग-विपिन                 | •••              | •••      | 3 4    |
| मट्ट इक बात नई सुनि आई                 | ***              | ***      | 488    |
| भय दुख आतप सी तपे                      | ***              | ***      | 9 4    |
| भयो पाप सौं पाप विद्य                  | •••              |          | તકે ક  |
| भये छह्छहे नर सबै उछस्पो प्रजा सम      | [ব               | ***      | 363    |
| भरित नेह नवनीर नित                     | ***              | ***      | 400    |
| भरे नेह अँसुवनि जल घारा                | •••              | •••      | 506    |
| भरोसो रीम्रन हो लखि भारी               | ***              | ***      | 489    |
| मले विधि नार्वे घरी सब रे वन के अ      | व तोहिं न छाँद   | छेड      | 805    |
| भवकर सबहर भवप्रिय महाप्रज महा          | वर               | ***      | 280    |
| भव यंघन तिनके कटे                      | •••              | ***      | 24     |
| भस्म सर्पं गज छाछ विप                  | ***              | •••      | 51     |
| भावि भावि अनुभव सरस                    | ***              | ***      | 221    |
| भागन पाइए जू लालन यैस संधि संक्री      | न                |          | 846    |
| माने से फिरत शहु इत उत दौरि दौरि       | रे               | ***      | 641    |
| भारत के पुकल सब                        | ***              | •••      | 28:    |
| भारत भुज-बळ जेहि जग रिच्छित            | ***              | ***      | 601    |
| भारत में पृष्टि समय मई है सब क्छ       | विनहिं प्रमान    | •••      | you    |
| भारत में मची है होरी                   | ***              | ***      | 80,    |
| मारत राज मैझार जो                      | ***              | ***      | 86,    |
| भारत में यह देस भनि वहाँ मिछत ।        | सर्वे आस         | ***      | 98     |
| भाल काल वेंदी छए .                     | ***              | ***      | \$ 5;  |

| ( •. /                                  |     |          |
|-----------------------------------------|-----|----------|
| पद्मांच                                 | A.  | इ-संख्या |
| नारत में सब मिश्र करित । ' ***          | *** | 458      |
| नाह छाड बेदी छडन                        |     | \$88     |
| शाब कार्य पर्य पर्य                     | ••• | 553      |
| आपा सोबहु आपुनी ०००                     | *** | 250      |
| भींजत साँबरे सँग गोरी                   | *** | 895      |
| भीतर भीतर सब रस च्से •••                | ••• | 693      |
| भीर परत बन भक्त पर                      | *** | 22       |
| भूकि जात यह बात जो                      | ••• | 433      |
| भूकि सब मोगब अमस फिल्मैं •••            | *** | . 968    |
| भूकी सी अभी सी चौंकी नकी सी थकी सी गोपी | *** | 140      |
| शोग रूप यव अरचनहिं                      |     | 38       |
| भोवन करत किसोर किसोरी                   | *** | 798      |
| भोजन कीनै प्रान-पियारी                  | ••• | 188      |
| -सोबन कीनौ मातु-दूकारी                  |     | 010      |
| मोजन की मित सोच कह-                     | *** | 39       |
| -मोर भए जागे गिरिवारी                   | ••• | 78       |
| और। रे रस के छोशी तेरों का परमान        | *** | 217      |
| मौंह उँचे ऑक्र बलटि                     |     | 241      |
| श्रीम मति तू वेदांत वन                  | ••• | 90       |
| न्त्राव मात सह सुतमि श्रुत              | ••• | 400      |
| · **                                    |     |          |
|                                         |     |          |
| मंगक गीता और मागवत सौं मधि काढ़ी        | ••• | 684      |
| संगढ गोपीनाथ रूप प्रचपोचम धारी          | ••• | 688      |
| -भंगछ बसुना तीर कमझ मंगछ मय फूछे        | ••• | 488      |
| मंगछ खुगछ बहाइ विविच सिंगार मनावत       | *** | 682      |
| मंगल मातहि उठे क्यूफ आखस रस पाने        | *** | 684      |
| मंगक बनके फल जनेक भीखनि के आई           |     | 485      |
| मंगळ घळ्ठम माम खगत रुष्यों सेहि गाय     | ••• | 688      |
| -मंगळ बृन्दा विपिन क्षंब संगळ सय सोहै   | *** | 800      |

| पद्मीञ                                                         |                 | 20  | :-र्सस्याः |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----|------------|
| मंगढ मेरि सुदंग पनव हुंदुनि सहन                                | TÉ              | *** | €85        |
| मंगळ बहुभी छोग मय सोग मिटाप                                    |                 |     | 250        |
| मंगल मंगल मंगल रूप                                             |                 | *** | 649        |
| भंगलमय सन्ति जुगल बिहार                                        | ***             | ••• | 112        |
| मंगल महा जुगल रस-हेकि                                          | ***             | *** | £15        |
| मंगल राघाकृष्ण नाम गुण रूप सुद्द                               | विन 👊           | ••• | 185        |
| मंगल सन्दी समाज जानि नागं उठि                                  | चाई             | *** | ₹55        |
| मंगल सब प्रजयासी लोग                                           | ***             | *** | 366        |
| संगढ श्री नैंदराय सुमंगछ जसुदा                                 | माता            | *** | 188        |
| मंडी जींद स्कॅत                                                | ***             | *** | 989        |
| संद संद बावे देखी प्रान समीरन                                  | •••             | *** | 424        |
| मकर संकोन सन्ती सुखदाई                                         | ***             | *** | GEE        |
| मकराकृत गोपाछ के                                               | 440             | *** | \$\$0.     |
| मजा कहीं नहिं पाया जग में नाहा                                 | ह रहा अञाया     | 900 | 440        |
| मतलय ही की वार्क वान                                           | ***             | 444 | 611        |
| मति हवी भव सिंधु मैं                                           | ***             | *** | 14.        |
| मति रोवी रोबी न तुम                                            | ***             |     |            |
| सस्य कच्छ बाराह् प्रयट                                         | •••             | ••• | 936        |
| सथत हही अजनारि हुइत गौअनि                                      | <b>ब्रजवासी</b> | ••• | £40        |
| मिथ के वेद पुरान यह                                            | ***             | *** | 90         |
| मशुरा के देसवाँ से मेजर्ड पियरवा                               | रामा            | +#4 | 683        |
| भवे सद्य मदनीन लिए रोटी पून र                                  |                 | *** | 967        |
| मध्यी समुद्रहिं जिन विदानिया नि                                | नेस कटाच्छ-वर्ष | *** | 4.4        |
| मद्रन-बान पिय-तर इनन हो विद्                                   | अति अकुशत       | *** | 964        |
| भहन-मोहन मञ्जूत्व द्यामय                                       | 900             | *** | 219        |
| मधुक्त धुन गृह इंपति                                           | ***             | ••• | 616        |
| मधुवन त्रजि फिर आइ हरि                                         | ***             | *** | 694        |
| मधु रिधु मधुर चरित्र मधु                                       | ***             |     | 2 69<br>99 |
| मान्न रिप्त सम्बद्ध जारक राज                                   |                 |     |            |
| मधु १९३ भड़र जारत गड<br>मधुमूदन एउन करे<br>मध्य धरण त्रैकोण है | ***             | *** | 23         |

| मन की कार्सी पीर सुनात मन<br>मन केन रे भाव पुर | ***              |          |     |
|------------------------------------------------|------------------|----------|-----|
|                                                |                  |          | 588 |
| A                                              |                  |          | 937 |
| मत की नाहीं अर्थ बहै                           | ***              | •••      | 389 |
| मन चोरवी बहु त्रियनि की                        | ***              | •••      | 3 0 |
| मन तपि कै मम चरन मैं                           | ***              | ***      | 34  |
| मन तुद्दि कौन वतन वस कीवै                      | •••              | ***      | 844 |
| मन मयूर हरषित मए                               | ***              | ***      | 496 |
| मन मेरो कहूँ न कहत विद्यास                     | ***              |          | 418 |
| मन-मोहन की छमवारि गोरी गूजरी                   | •••              |          | 214 |
| सन-मोहन चतुर सुवाद डबीडे हो व                  | <b>पारे</b>      | •••      | 182 |
| मन-मोहन पूजन साम छिप दरसन                      | कीं देवी के ना   | <b>q</b> | 436 |
| मन मोहन सौ बिह्नुरी खब सौ तन व                 |                  |          | 103 |
| मन-मोहना हो भूकें समकि हिंखोर                  |                  | 000      | 866 |
| मन कागल बाको नवै निहि सों                      | time             | ***      | 640 |
| मनवत मनवत है गयो मोर                           | •••              | ***      | 260 |
| मनहुँ घोर तप करति है                           | ***              | •••      | 10  |
| मनहुँ बेव गम तत्व काहि पह रूप क                | नायौ             | •••      | 388 |
| मविसय जाँगन प्यारी खेळै                        | ***              |          | 880 |
| मजु हरिहू वच सौं दरत                           | •••              |          | 11  |
| मनोरय करत द्वार पर ठादी                        |                  | 202      | 480 |
| मरम की पीर न जाने कोय                          | •••              | •••      | 460 |
| मरबट संथिए बसन पुत्र                           | ***              | ***      | 996 |
| भरें नेन जो नहिं छखें                          | ***              | ***      | 84  |
| मरी ज्ञान वेदांत की                            | ***              | •••      | e g |
| मस्बिद् छसि विसनाय दिग                         | ••               | •••      | 899 |
| महरानी सिहारी घर सुफळ फडी                      |                  | •••      | 858 |
| महरानी विकटोरिया                               | ***              | •••      | 804 |
| महा कुंव युंबनि मैं मिकि कै विहार।             | <b>ठीचे तहाँ</b> | ***      | 114 |
| महा प्रख्य मैं भीन बनि                         | ***              | ***      | 11  |
| महिमा मेरे गोविंद जू की कही कौन                | पै जाई           |          | 489 |

| पर्धांभ                         |               |     | प्रष्ट-संख्या |
|---------------------------------|---------------|-----|---------------|
| साँगी मुख-दिखरावनी हुछहिन करि   | अनुराग        | *** | 509           |
| माई री कमल नैन कमक बदन बैठे     | हैं जसुना तीर | *** | 480           |
| माई सेरी चिरजीवी गोविंद         | ***           | ••• | 200           |
| -साघी पूनी भाइपद                | ***           | ••• | 99            |
| माता को सुत सो नहीं प्यारो जग   | में कोय       | ••• | 551           |
| माधव कालिक मास की               |               | ••• | 98            |
| माधव दिग चल्ल राधा प्यारी       | ***           | *** | 124           |
| माधन थापै पौसरा                 | ***           | ••• | 91            |
| माधव नव रमनी सँग छीने           |               | ••• | 220           |
| माधव विधि माधव सुमिरि           | 400           | 454 | 99            |
| नाधव मट कसमीर के मरे बालकी      | ं ज्याहयी     | *** | 588           |
| साधव सनसय-सनसथ सधुर कुकुन्द     | ***           |     |               |
| माधव मेपग भाज मैं               | ***           | *** | 90            |
| साधव में जो पित्र हित           |               | ••• | 99            |
| माधव शुक्त चतुर्देशी            | ***           |     | 94            |
| -माधव छुक्ता तीज की             | ***           |     | 99            |
| माषव सुदि सप्तमि कियौ           | •••           | *** | 98            |
| माधव हित ने देत घट              | 404           | *** | 99            |
| मान गढ़ छंक के विजय को मानिनी   | माञ्ज त्रवराज | *** | 8.00          |
| मान तिब मानु सुनु प्रान-प्यारी  | •••           |     | 428           |
| मानिनि वारी येगि चलि प्यारी मान | <b>निवारि</b> | 400 | 964           |
| मान समी करि के द्या             | ***           | *** | 3.5           |
| मान समै हरि आप ही               | 400           | ••• | **            |
| मानसिंह बंगाल करे परताप सिंह से | ग             | *** | 48            |
| मानी माधव पिय सौँ मानिवि मान    | F 45          |     | 255           |
| मानुस-सन सों करिन कोट बन्तु ना  | हिं जग वीच    | *** | ₹91           |
| -साबा तुमसौं बड़ी अहै           | ***           |     | 18.           |
| नाबाबाद मर्तग मद                | •••           | ••• | 986           |
| मायायादी धनस्याम मद् रामानुख स  | र्दम किथी     |     | ११८           |
| गामीन गाडगल बिना                |               |     | ७३५           |

| ์ ( เร                                | )                  |       |            |
|---------------------------------------|--------------------|-------|------------|
| पद्मीश                                |                    | 1     | रह-संस्थाः |
| मारग प्रेम की को समुक्ती हरिजंद यथा   | रथ होत थथा है      | ***   | 342        |
| मारग शेकि मयौ ठाड़ी जान न देस मो      | _                  | ी री  | 849        |
| मारत मैन मरोरि के दाइत हैं स्तिराज    |                    | ***   | 49.        |
| सास बाजे वर्जे कहूँ घौंसा बहराही      | ***                | ***   | 604        |
| मास अवाद उमदि भाग बदरा रित व          | त्सा आई            | ***   | 474        |
| निष्ठा केन दिते शास मेमेर परिचय       | ***                | ***   | 250-       |
| मिरत पहिं या मन के अभिछाप             | ***                | •••   | 484        |
| मिटत न हीस हाब वा मन की               | •••                | •••   | 410-       |
| मिछिकै सब नावें बरैं मिछि बर्मी बर्मी | बढ़ाई के त्यों दोठ |       | 41m-       |
| मिक्रि गावें के नावें घरी सबही चहुँबा | कति चौगुनौ चार     | व करी | 342        |
| सिक्टि परछाड़ी बोन्ह सौँ              | •••                | 980   | 558        |
| मिक्कै न सुससे उसका दिक किस दिख       | मैं बह विकासम      | न हो  | 484        |
| मीराबाई की मोहिती रामवास क् तिब       |                    | ***   | 548        |
| सुद्दं सब कांगे तब निर्दं छू है       | ***                | •••   | 69.7       |
| मुक्तवास कायस्य हे जिन मुक्तव साग     | र किए              | ***   | 585        |
| मुक्ट रूटक मौहनि की सटक मोहन रि       |                    | •••   | 168-       |
| शुक्ष गद्गद तन स्वेद-कन कंटहु रूँको   | न जास              | ***   | 481        |
| श्रुख पर तेरे कडूरी खट खटकी           | •••                | •••   | 160        |
| युरसावत रिपु वनम नन                   | •••                |       | 444-       |
| सूब वहीं जज चार चवाहन                 | ***                | ***   | 405        |
| मृखु नगावा बाजि रहा है सुनि रे तू ग   | पिक सब छन          | •••   | 345        |
| धुदंगादि वाजे बबाओ बनाओ               |                    | •••   | 905-       |
| मेवनि सी नम छाइ रहे बन-मूमि तम        | ाळनि सौँ सई का     | ₹1    | 204        |
| मेरम को मित्र जिल सरक                 | 740                | ***   | 104.       |
| मेटहु जिस के सक्य सब                  | ***                |       | 503        |
| मेटहु ग्रम मजान को                    | ***                |       | 450-       |
| मेटड्ड मय करि बभय विखाई               | ***                | ***   |            |
| मेदि देव देवी सकछ                     | ***                | •••   | 456        |
| मेरठ कारागार बस्यी बाकूब असागी        | ***                | ***   | 268        |
| मेरी वाँ खिवि भरि म ग्रहाल कारु मर    | इ निरसन है         | ***   | 298        |

| पद्यांदा                                 |               | प्रष्ट-र | <b>ंक्या</b> । |
|------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| नोरी गति होट सोइ वनवारी                  | ***           |          | 965            |
| मेरी गति होड सोई महरानी                  |               | ***      | **             |
| मेरी गढीन न भाइए छाडन यासाँ सबै ह        | सहीं छवि जाही |          | 142            |
| मेरी सुमरी श्रीति पिया अब जानि गयु स     |               | -        | <b>२८२</b>     |
| मेरी देखहु नाय फुचाली                    |               | ***      | 202            |
| 'मेरी मव-बाधा हरी                        | •             |          | 223            |
| मेरी मति कृष्ण-चरन में होह               | •••           | ***      | 961            |
| मेरी री मति कोठ होउ बसीठी                | •••           | •••      | 258            |
| मेरी हरि जी सौँ कहियौ बात हो बात         | ***           |          | 865            |
| मेरेई पौरि रहत ठाड़ी दरत न दारे नंदरा    | य ज की होटा   | •••      | 338            |
| मेरे गरू सौं लग जानो प्यारे घिरि आई      |               | •••      | 892            |
| मेरे जिय की आस पुजाट पियरवा होरी         |               | 368,     | 823            |
| मेरे जिय पारच सारथि वसिए                 |               | •••      | 920            |
| मेरे निकट तू अ।उ हींस तेरी सबै पुजाक     | Ì             | ***      | 395            |
| मेरे नैनों का तारा है मेरा गोविंद प्यारा |               |          | 861            |
| मेरे प्यारे जी बरज कीजै मान हो मान       | •••           | ***      | <b>404</b>     |
| मेरे प्यारे सी सँवेसवा कीन कह जाय        | ***           | ***      | 164            |
| . मेरे मन-रथ चढ़ि पिय ग्रुम बाबो         | •••           | •••      | 388            |
| भी गर्ज जान जीनम्बद्ध गाउँ               | •••           | •••      | २७९            |
| मेरे रूढे सैयाँ हो भरन मेरी सुनि छीवै    | •••           | •••      | 164            |
| नेरो कादिकी गोपाक माई साँबरी सकोन        | T             | ·        | 360            |
| मेरी हठ राखी हठीछे छाल                   |               |          | 315            |
| 4 2 4                                    |               | ***      | 595            |
| मेप माया बाब सिंह बादी बाहुल धर्म        | ,             |          | ८२७            |
| में अरो फहा करीं कित बार्क सुसी री       | ***           | •••      | ३७३            |
| मैं तो चैंक ठठो दफ बाजन सौं              | •••           | •••      | 104            |
| मैं तो तेरे सुख पर वारी रे               | y v e         | ***      | २७९            |
| 'में ही सहींगी अबीर देरे गांछन में       | ***           | -        | 244            |
| में सो रैंगोंनी बबीरी रे पिया की पनिया   |               | •••      | 161            |
| के जो बाद देखती खडी रहि गई हाय बी        | ते गई सब रतिय | 7        | 145            |

| पर्काश                                                              |                 |      | प्रष्ठ-संस्था |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|
| में दूषमानु पुरा की निवासिनि मेरी र                                 | है अब बीधिन सा  | व री | 340           |
| मो भव मैं निष्ट्ये सबनी पत्र                                        | •••             |      | 508           |
| मो मन स्थाम घटा सी छाई                                              |                 |      | 411           |
| मो पेसे को सारियो सहज न श्रीन-हव                                    | TES .           |      | 991           |
| मो मच इरि स्वरूप मैं रहे                                            | ****            | •••  | 941           |
| मोर इटी महें बैठी क्षिळावत क्ष्वहूँ छ                               |                 | •••  | 188           |
| मोर-चंद्रिका स्थाम सिर                                              | and Audi        | •••  | 224           |
| भोर-ग्रुकुट की चन्द्रिकनि                                           | •••             | •••  | 444           |
| मोरी सुब घर ओर सीं                                                  | •••             | • •  | 24            |
| मोह कित ग्रमरी सबै गयी                                              | •••             | •••  |               |
| मोहन गोहन मेरे छात्वीई बोक्रै छोड़ै (                               | ···             | ***  | 446           |
| माहन निय संदेह यह आयी                                               | किन्दु च साय    | ••   | £88           |
| भाइन एरस दिखा वा व्याकुछ स्रति :                                    |                 |      | दश्य          |
| भाइन दरस ।दसा वा व्याक्कि वात :<br>मोहन पिय प्यारे हुक मेरी दिग जाव | भाष             | ***  | 2.0           |
| महन १५५ जार हुक मरा छन जाव<br>मोहन जारी हो नैंद-गैथाँ               | <b>500</b>      | ***  | 205           |
| माहन प्यारा हा नद-गया<br>मोहन बाँकी हो गोक्कल्या                    | •••             | •••  | 165           |
|                                                                     | ***             | ***  | 148           |
| मोहन मीत हो मञ्जबनियाँ                                              | ***             | •••  | 198           |
| मोइन सूरवि स्थाम की                                                 | ***             | •••  | 484           |
| मोहन काक के रस सानी                                                 | ***             | •••  | 5.00          |
| मोहन सौँ अबै नैन छगे तब तो मिछि                                     |                 | ••   | 144           |
| मोर्बि छोड़ि प्रान पिय कहूँ जनत अनुर                                | त्री            | •••  | 508           |
| सोहिं नंद के कन्हाई बेळसाई रे हरी                                   | •••             | ***  | 490           |
| मोहिं मति वरजे री चतुर नवदिया                                       |                 | •••  | 163           |
| मौज भरे दोक हीज किमारे बैठे करत                                     | प्रेम की बतियाँ | •••  | 816           |
| मौन रहत कवहूँ कवहूँ त् बोळत                                         |                 |      | ८६२           |
| मौर छसे उस मोरी इते उपमा इकडू न                                     | हिं चात छही है  | ***  | ***           |
| म्हारी सेवाँ बाओ सू काळ विद्वारी                                    | 1.              |      | da            |
| य                                                                   |                 |      |               |
| षः पठेव् प्रातक्त्याय                                               | ***             | ***  | .84           |
| यन्मातास्ति वर्ष्वयरा भगवती साक्षाद्                                | विदेहः विता     |      | e 3 a         |

.

| पद्मीश                             | _             |          | ष्ट संख्या   |
|------------------------------------|---------------|----------|--------------|
| थवन द्वदय पत्री पर धरवसं           | -             | 8        | ८०५          |
| यस्याः पतिर्निमिक्तकामरणं विवेदो   | ***           | ***      |              |
| यह कहि मारत नैन मरि                | ***           | ***      | 878          |
|                                    | ···           | ***      | 953          |
| थह कैसी वानि तिहारी मेरे प्यारे गि |               |          | 764          |
| यह चार भक्त पंजाब मैं चार बेद पाव  | ान भए         |          | २६६          |
| यह जग मोह-जाल की फाँसी             | ***           | ***      | <b>৫</b> য়৸ |
| यह जग सय रथ रूप है                 | •••           | ***      | - व्         |
| यह दिन चार बहार री पिय सौं मिल     | गौरी          | 904      | 800          |
| यह निधि धर्मीह ते पाई              | •••           | •••      | 480          |
| यह पवि नदी नहाह के                 | ***           | ***      | 44           |
| यह पवर्ग हरि नाम युस               | ***           | ***      | 644          |
| यह पहिले ही समझ छियी               | 464           | ***      | 3 3 4        |
| यह पाळी सब मजनि भति                | ***           | 905      | ie ji        |
| यह वाहर कहुँ नहिं भई               | ***           | ***      | 608          |
| यह मन पारदहू सी चंचल               | ,             | ***      | 694          |
| यह मारग ह्वस निरक्षि               | •••           | 400      | 220          |
| यह माछा पद चिन्ह की                | ***           | ***      | 34           |
| यह रस वन में रही सदाह              | ***           | 441      | 483          |
| यह रितु वसंत प्यारी सुजान          | 9.50          | ***      | 294          |
| यह रितु रूसन की नहिं प्यारी        |               | 400      | No.          |
| यह वह गोरलघंघा है जिसका न कि       | सी पर भेद खुड | T        | 480          |
| यह सब कछा अधीन है                  | ***           | ***      | 250          |
| थह पट सुंदर पटपदी                  | ***           | ***      | 94           |
| बह सब अंग्रेमी पबे                 | ***           |          | 93,          |
| यह संग में छातिए हो हैं सदा विन    | देखे न घीरज अ | ानती हैं | å rå d       |
| यह सब भाषा काम की जब की बाह        |               | ***      | -24          |
| यह सावन स्रोक्त-बसावन है मन-भाव    | ान यानै व कान | भरी      | 103          |
| यह सुनि राचा पिय सौं मोली          | ***           |          | 834          |
| यहाँ करपत्रव सौं अधिक              | 440           | ***      | 18           |
| यहि विधि सिरजे नाहिं री तेरे जो    | का होत        |          | इंद          |

#### ( 38 )

•

| पर्याश                                |                         | ā   | ष्ट-संख्या |
|---------------------------------------|-------------------------|-----|------------|
| बहै बात राधा मन माई                   | •••                     | *** | 410        |
| पहें सोचि जानंद भरे भारतवासी जन       | f                       | ••• | 994        |
| षाकी काया मैं बसत                     | •••                     | *** | 18         |
| षाकी सरननि दीन जन                     | ***                     | ••• | 20         |
| थाके सरन गए विचा                      | •••                     |     | 18         |
| याद कर्ह निज वीरता                    | •••                     | ••• | 964        |
| बाद परें वे हरि की बतियाँ             | •••                     | ••• | 468        |
| बादवेन्त्रदास कुन्दार श्री गोस्तामी अ | ायसु निरस               | *** | 488        |
| या हुख स्रों मरनो मङो                 | •••                     | *** | 350        |
| बा बिनि चौतिस चिन्ह                   | ***                     | ••• | **         |
| या विवि सों जत ने करें                |                         | *** | 9.4        |
| या त्रहोशे पुनिता त्रहारूपा           | ***                     | ••• | . 988      |
| थामें हो रस रहत है                    | ***                     | *** | 18         |
| पानै हमरी कहा कवन उनसी मम ना          | ता                      |     | 984        |
| यार तुन्हारे बिन्न क्रुप्तम भये       | •••                     | *** | 600        |
| वारी इक दिन मीत जरूर                  | ***                     |     | 445        |
| वारी वह वहिं सचा घरम                  | ***                     |     | 448        |
| या शरवर की हीं कहाँ                   | •••                     | ••• | 108        |
| थाही भारत देश मैं                     | •••                     |     | -60E       |
| बाही सुब मैं होत हैं                  | •••                     | ••• | 804        |
| बाही सों घनस्याम कहावत                | 949                     | ••• | 420        |
| युरप व्यमरिका इहिहि सिहाहीं           | ***                     |     | 906        |
| ये चारि भक्त पृष्टि काळ के औरहु हति   | -पद-कं <del>ज-र</del> त | *** | 288        |
| थे जो केवळ भरन हित                    | ***                     | *** | 084        |
| बे तो समुसत व्यर्थ सव                 | •••                     | *** | 484        |
| ये घहन कुछ के रक्षमित वारुक सव        |                         |     | 355        |
| ये वृ दावन के संत सब खगर भाव          |                         | *** | 930        |
| ये भक्तमाछ रस-जाङ के टीकाकार उ        | -                       | ••• | 254        |
| वे मध्व संप्रदाय के परम प्रेमी पंडित  | जरा विदित               | *** | २३०        |
| ये युगढ़ दोड बैठे हो घीतङ काँह        | ***                     | ••• | 288        |

| पर्वाञ्च                           |           |     | पृष्ठ-संक्या |
|------------------------------------|-----------|-----|--------------|
| यो धारितः शिरसि शारद नारदाधैः      |           | *** | 950          |
| ₹                                  |           |     |              |
| रैंगीछे मचि रही दुईँ दिसि होरी     |           | *** | 8.00         |
| रॅगोके रॅंगि दे मेरी चुनरी         | •••       |     | 161          |
| रंग-मीन पीतम उमंग भरि              | ***       |     | 624          |
| रंग मति डारौ मोपे सुनो मोरी वात    | ***       | ••• | 800          |
| रञ्जनाथ-सुवन पंडित रतन श्री देवकिन | द्न प्रगट | ••• | 281          |
| रच्यी यह तेरेहि हित त्यीहार        | •••       | ••• | 64           |
| रच्छद्व निज भूज तर सह साजा         | ***       | *** | 618          |
| रजाई करत रजाई माहीं                | ***       | ••  | 801          |
| रथ चित्र नंदछाल पीय करत हैं फेरा   |           | ••• | 433          |
| रथ वितु अस्व कखात है               | •••       | ••• | 16           |
| रित ससि मिलि इक दौर उदित सी क      | ति पसारे  | ••• | 603          |
| रमत माधवी-क्रंब करि                | ***       | ••• | 69           |
| रमत रेवती के अनुज तो विनु अति अः   | ञ्चात     | ••• | 964          |
| रसना इक मासा भमित                  | ***       | *** | 900          |
| रसने रद्ध धुंदर हरि नाम            | •••       | *** | 40           |
| रस-वस मैं निधि जात न जानी          | •••       | ••• | 808          |
| रसमसी सरस रँगाडी धाँकियाँ मद सी    | भरी       | ••• | 830          |
| रस सिंगार मजन किए                  |           | *** | 388          |
| रसिक गिरिघरन सँग सेज सोई मछी       |           | ••• | 805          |
| रसिकवि के हित ये कहे               |           | ••• | 34           |
| रसिकराज जयदेव की                   |           | *** | 204          |
| रसिकरास ब्रुधवर विदित              | 200       | ••• | POF          |
| रसिकाई दिनकरदास की कथा प्रनन सै    |           | *** | 285          |
| रहत सदा रोधत परी                   |           | ••• | Ę 40         |
| रहत निरंतर अंतरहिं                 |           | ••• | 909          |
| रहमत का तेरे उम्मीदवार माया हूँ    |           | *** | 646          |
| रहे न एक भी बेदादगर सितम बाकी      |           | *** | 648          |
| बहे नीक पट ओड़ि चूरकिन नहें छपटाप  | !         |     | 461          |

| ( 4                                 | <b>t</b> )        |     |             |
|-------------------------------------|-------------------|-----|-------------|
| पर्वांश                             |                   | •   | रष्ट-संख्या |
| नहे पथिक तुम कित विक्स              | •••               | *** | 449         |
| े नहे यह देखन की दग दोय             | •••               | *** | 499         |
| नहे शास्त्र के बब बालोचन            |                   | *** |             |
| रहें क्यो पुरु स्थान असि दोस        | ***               | *** | 468         |
| रहीं में सदा शगक गुज शहरा           | •••               | *** | 490         |
| रश्री रुचिर जब भारत सीसा            | •••               | *** |             |
| राखत नैनन में दिय में भरि दूर मपु   | डिन होत अवेत      |     | 288         |
| शासिए अध्नेन की अभिसान              | ***               | *** | 419         |
| राखी है मानेश ए मेम करिया जतन       | ***               | ••• | 715         |
| रास्यौ सुति की मेद सास्त्र करि सत्य | विकायी            | ••• | 318         |
| रामकुँवर भागी इतै                   | ***               |     | 190         |
| रासतंत्र के पंडित हुम जानत प्रयोग प | ls.               | *** | 618         |
| राजनीति समझैं सक्छ                  | ***               | 409 | 934         |
| राज मेंढ सब ही करी                  | ***               | *** | 808         |
| राज-पाट ह्य गत स्थ प्यावे           | ***               | *** | 444         |
| शक्षा बंदर देस में रहें इसादी साद   | •••               |     | 999         |
| राजा माधी दूवे हुते                 | ***               | *** | 580         |
| राति दिवस दोउ सम भद्दै              | ***               | *** | 16          |
| राति पूजि जागरन करि                 | ***               | *** | 94          |
| राष्ट्री सीवा दिवा सीवा             | ,                 | *** | 863         |
| सभा केलि कुंब महें जाई              | •••               | ••• | 298         |
| राषा जी हो बूपमानु-कुमारी           | ***               | ••• | 109         |
| राघा प्यारी संस्थिति की सिरमीर      | •••               | ••• | 488         |
| राचा ववक्रम वक्क्रमी                | ***               | ••• | 432         |
| राधा श्याम सबै सवा बुंदावन वास कं   | ₹                 | *** | 688         |
| राधिका-नाय के साथ वन-वाठ सब व       | विक समुना पुक्तिन | *** | 803         |
| राजिका पौँदी कँची अदारी             | ***               |     | 7.7         |
| राषिका मंगळ की नव बेळि              | ***               | *** | 208         |
| राषे पुत्र सोहाग की छाया का मैं मन  | पी सोहरग          | 900 | 496         |
| शाचे ग्रुडी सोहागिनि पूरी           | ***               | *** | 494         |
|                                     |                   |     | 4           |

| पर्धांच                                       |              | Ţ   | छ-संख्या |
|-----------------------------------------------|--------------|-----|----------|
| राधे भई आयु घन श्याम                          | •••          | 100 | EHE      |
| राघे मेरी आस पुजाओ                            | •••          | *** | 350      |
| राधे सब विधि बीति तिहारी                      | ***          | ••• | 499      |
| राधे-श्यास-प्रेमरस-भीनी                       | •••          |     | 444      |
| राम के जनम माहि आनँद उछाह जीन                 |              |     | 990      |
| राम को न जाने ताहि जानिये हराम को             |              | ••• | 285      |
| रामचंद्र विनु अनध अधिरो                       |              | ••• | 909      |
| रामप्रिये राम मनोऽभिरामे                      |              | ••• | 458      |
| राम बिनु अवध जाइ का करिए                      |              | ••• | 960      |
| राम वितु पुर वसिष् केहि हेत                   | •,           | ••• | १०७९     |
| रामानुज मत सर्प सौ                            | •••          | ••• | 19.      |
| शम बिनु बादहि बीतत सासै                       | •••          | *** | 998      |
| राम बितु सब जग छागत स्नो                      | ***          | ••• | 960      |
| रायवेलि महकति ससी अति सुगंध रस                | 70°          | *** | 450      |
| राव जू भाज वधाई दीजे                          | क्षाक        | -   | 455      |
| राव पु माछ वचाइ दान<br>रावरी रोझ की बिंछ जैपे | •••          | *** | • •      |
| रास विकास सिंगार के                           | •••          | ••• | 60.      |
|                                               | •••          |     | 21       |
| रास रस वज मैं प्रगट मधी                       | ***          |     | 483      |
| राम्रजीजिक ताल्पर्यं मम रूप सुनि              | •••          | ••• | 914      |
| रासे रमयति कृष्णं राजा                        | •••          | *** | 263      |
| राहु प्रसे प्रन ससिहि                         | •••          | ••• | 86       |
| रिगु यञ्च साम मथर्व के                        | ***          | ••• | 19       |
| रिहेया मान की कर जोरे ठाड़ी द्वार             | •••          | ••• | ३७इ      |
| रित फल बहु सब माँति के                        | •••          | ••• | ९३       |
| रित्र सिसिर सुखद अति ही सुदेस                 | •••          | ••• | 193      |
| रिपु पद के बहु चिन्ह सव                       | •••          | *** | 904      |
| रिम क्रिम बरसत मेह मींबति में देरे क          |              |     | 411      |
| रिम झिम बर्से पनियाँ घर नहिं जनियाँ           | कसे बीते रात |     | 680      |
| क्षप विकाद के मोक कियी मन बाक गुर             | वहु रंगनि    | ••• | 168      |
| का विकासन सरहस स्ट्री                         |              |     | 612      |

| ं पद्योध                             |                             | 1   | पृष्ठ-संस्प |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----|-------------|
| कप-रंग ऐसी मिकी शाएँ ऐसी मान         |                             | 444 | 828         |
| क्रम रूस दर सुछ दियी ईरान द्वाप      | <b></b>                     |     | 609         |
| क्स मिछे सौँ रेड के                  |                             | ••• | Ęug         |
| कस कस सब के हिए                      | •••                         |     | 8 - 8       |
| रूस हुस दे वृस प्रथम वेहि शास व      | अर्थ                        |     | 886         |
| रे निद्वर मोर्डि मिछ जा युकाहे दुस व |                             | ••• | ६१,४२५      |
| रे सन कह नित नित यह ध्यान            | <i>1</i> 44                 |     | 468         |
| रे रिस्पा हेरे कारन वज मैं मई बदन    | ***                         | ••• | 396         |
| रे हे बिबि सब विचि अविधि             | rijes                       | *** | 493         |
| रेपा प्रक्षाकार है                   |                             | ••• | 24          |
| रेक चकत केहि माँति सों               | 100                         | ••• | <b>88</b> 9 |
| रैन की हो पिय की खुमारी न टूटै       | •••                         | *** | 169         |
| रेन के जाने पिया हो भोरहिं सुख दिः   | earni)                      | ••• | 166         |
| रेव में ब्योंही छती सपकी             | Affall                      | ••• | 620         |
| रोकद्वि को स्रो असंगळ होष            | ***                         |     | 189         |
| रोके सदा नित की बुलियाँ              | •••                         | *** |             |
| रोहिणि सावव हाह पद्म                 | •••                         | ••• | 146         |
|                                      | •••                         | *** | 43          |
| खंगर छोड़ि खड़ा हो स् <b>मैं</b>     |                             |     | 613         |
| क्यसण प्रेयसी श्री                   | ***                         | ••• |             |
| क्रवह डदित पूरव मयो                  | ***                         | ••• | 966         |
| कसह एक हैंसे सबै                     | ***                         | ••• | 280         |
| ख्यहु कांछ का नग करत                 | ***                         | ••• | ऽ≸्ड<br>⊍ईड |
| कसह प्रश्च जीवन केरि डिटाई           |                             | *** | •           |
| क्संह म अँगरेतन स्री                 | ***                         | *** | 485         |
| क्खडु क्खडु शुरु भानेंद गारी,        | •••                         | *** |             |
| किस आगम नवरात को सब को मन            | Westerner<br>Westerner      | ••• | 410         |
| खिस कठिन काछ फिरि मापु ही आव         | के क्रिक्ट का<br>के क्रिक्ट | *** | 690         |
| कष्टि हुन्छ-दीपक राज-धुत             | रत्य स्वार्थित सर्वे        | ••• | 585         |
| रुखि के अपने वर को निज सेनक          | ***                         | ••• | 908         |
| करण के जान नर का ध्वल संबंध          | ***                         | *** | 433         |

| ( =\                                  | )                 |     |               |
|---------------------------------------|-------------------|-----|---------------|
| पद्योश                                |                   |     | प्रष्ट-संख्या |
| छिल के निर्नयसिंध अर                  | 100               | 400 | 98            |
| लिस गुत्र मुख लिब सिस सबै             | •••               | ••• | 685           |
| <b>उच्चि स</b> खि माजु राधिका रास     | •••               | ••• | 808           |
| क खिंहें का क्रमार अब धाई             | •••               |     | 300           |
| छखी सिख इन गौवनि की हाछ               | ***               |     | 840           |
| छखी हरि तीन ताग में कटक्यी            | •••               | ••• | 180           |
| छगत इन फुछवारिन में चोर               | •••               | ••• | 960           |
| छगाओ चसमा सबै सफेद                    |                   | ••• | 110-          |
| <b>ल्गामी वेदन पे हरता</b> ळ          | ***               |     | 48            |
| लगौहीं चितवनि औरहिं होति              |                   |     | 69            |
| लचकि मचकि दोट झुक्ति रहे जमुना त      | ₹                 | ••• | 860           |
| लता चिन्ह पद आयु के                   | •••               | ••• | 20            |
| <b>छछन अर्छोकिक छरिक</b> ई            | ***               | ••• | 119           |
| छित अकासी धुज सने                     | 4++               |     | 896           |
| छिता छीने वीन मधुर धुर सौं कल्लु र    | विस               |     | 869           |
| ज्हलहाति तन तस्नई                     | •••               | ••• | 180           |
| छिद्दें मक्त अनंद अति                 | ***               |     | 230           |
| कहडु मार्य आता सबै विचा वर दुधि       | হাদ               |     | 350           |
| लॉवी प्रमु को श्री चरण                | •••               |     | 48            |
| खाई केलि मंदिर तमासा की बवाइ छल       | वाडा ससि मर       |     | 585           |
| काई किवाइ तमासी बताइ सुराह के दु      | तिका क्रंजन माहीं |     | 107           |
| कागत क्रहिक कटाच्छ स्र                |                   | ••• | 849           |
| लाज गही बेकाज कत                      | 100               | ••• | 220           |
| कान समान निवारी सबै मन प्रेम कौ       | प्यारे पसारन      | ••• | 166           |
| छाड़ के रंग रॅंगी तू प्यारी           | 111               |     | 494           |
| ठाळ क्यों चतुर सुजान कहावत            | •••               | *** | 644           |
| टा इ गुड़ाड़ डाड़ गाड़नि मैं अति ही स | न को मोहै         |     | ¥67           |
| <b>लालन पैदि हों बर्क जा</b> र्द      | •••               | ••• | 805           |
| हाड़ निर्ह नेकी रयद्वि चळावे          | •••               | ••• | 803           |
| काछ प्रश्न करि चूमि सुख               | •••               | *** | 930           |

| पर्वाश                           |                  | ,   | रष्ट-संख्या |
|----------------------------------|------------------|-----|-------------|
| काक फिर होरी खेळन भागी           | ***              | *** | 200         |
| छाछ मेरी भैंचरा खोछै रो गुरुजन   | ही नहिं माने छात | *** | 854         |
| छाल यह तौ तुरकन की चाक           |                  |     | 808         |
| काल यह नई निराक्षी चाक           | ***              | *** | 508         |
| <b>छाछ यह बोहनियाँ को वेरा</b>   | •••              | *** | 40          |
| काक यह सुम्दर बीरी कीजै          | •••              | •   | 150         |
| काक काल कर पद लाल सभर रस         | काछ छाछ नयन      |     | 808         |
| छाला बायू बंगाल के मृत्यावन निवा |                  | *** | रदप         |
| लिखे कृष्ण हिय मैं सदा           |                  | *** | 258         |
| खिवरक दळ हुचि भौन शान्ति प्रिर   | न अति उदार चित   | *** | 990         |
| जीजी चूक सुवारि के               | ***              |     | 34          |
| कीनेहूँ साहस सहस                 | ***              |     | 340         |
| केंद्र प्रात बढ़ि के दुव नामा    | •••              |     | 947         |
| छेडू माय कहि मोहि पुकारी         | ***              | *** |             |
| के बदबामी कर्णकेनि होह           | •••              | *** | 683         |
| छै मन फेरिबी जानी नहीं विक ने।   |                  |     | 140         |
| कै मन फेरियो सीखे नहीं           | •••              |     | 630         |
| क्रोक नाम है पंक की              |                  | *** | 108         |
| छोक बेद काम करि कीने मा रखाई     | पती              |     | 696         |
| छोक बेद कुछ घर्म बङ              | ***              |     | 14          |
| कोक-काम की गाँठरी                | ***              | ••• | 108         |
| क्षोचन चारु चकोरन को सुख-दापन    | नायक गोप ससी     | *   | 205         |
| छोनी छवा छवंग की                 |                  | *** | 88          |
| कोचन युगळ अनेक पछटि यह अनि       | चि परुक किय      | -   | 442         |
| कोपे गोपे इन्त्र छौं             | ***              | *** | 224         |
| कोहा गृह के काम मैं              |                  |     | 800         |
|                                  | 4                | *** |             |
| क्कत ने फिर मुझे इस साछ दिखा     | है बोळी          |     | 640         |
| वस्त्र काँच कागज करूम            | ***              | *** | 994         |
| वयस्यां माघवीं विद्या            |                  | *** | 350         |
|                                  |                  | 24. | -10         |

| (                                  | <b>=</b> ₹ )        |     |           |
|------------------------------------|---------------------|-----|-----------|
| पर्याश                             |                     | A   | ष्ट-संस्थ |
| चस्त्र वनत केहि मॉं ति सों         | ***                 | ••• | 630       |
| वह अपनी नाथ दयालुता तुम्हें याद    | हो किन यात् हो      |     | 489       |
| वह अक्ष्रेका क्षेत्र मैं           | ****                |     | 961       |
| चह धुज की फहरानि न मूलति           | •••                 | ••• | € es      |
| वह देखी सिंख सेन-ध्वजा फहरात       | ***                 | ••• | 80        |
| वह द्विजवर हम अधम महान वह          | अति ही संतोपी       | *** | Ŋ a t     |
| वह नटवर घन साँवरी मेरो मन छै       | गमी री              | *** | ₹७;       |
| वह सुंदर रूप विलोकि सखी मन ह       | शय तें मेरे मन्यौ   |     | 900       |
| वही तुग्हें जाने प्यारे जिसको तुम  | आपही वतलामो         | ••• | 38        |
| वाको जन्म जल याको रानी कुल स       | तागर तें            | *** | £ \$ :    |
| वा मृदगोमय आँवलनि                  | •••                 | ••• | 9         |
| चायु देवता को व्यंजन               | ***                 |     | 9         |
| वारी मेरे लालन झुले पाडना          | ***                 |     | 80        |
| वारी वारी हों तेरे मुख पे वारी में | तेरे इटकनि पै वार्र | t   | 80        |
| वारों तन मन आपुनी तुई कर छेई       |                     |     | Ęυ        |
| विध्य हिमाल्य नील गिरि             | •••                 |     | 60        |
| विदेहस्थान् नरांखापि               | ***                 | *** | 9.6       |
| विश्वामित्रं सवानंदं               |                     | ••• | 96        |
| विच्छा स्वामि पद झगळ पुनि          | 400                 | *** | 33        |
| विष्णु स्वामि मत कुंड सौ           | 400                 | ••• | 1         |
| विच्छु स्वामि-पथ प्रयित विस्वमंग   | छ मत भंडन           | *** | #8        |
| वेई कर ध्योरी वह                   | - •••               | *** | 38        |
| वे दिन सपन रहे के साँचे            | •••                 | ••• | 91        |
| वे देखी पींदे केंचे महछ दोज शह     | कत रूप शरोखनि       | आई  | 80        |
| वैद्यक अमृत कुंग सी                | •••                 |     | 1         |
| वैशाषा-पति महिं भजहिं              | •••                 | *** | 4         |
| वैच्य अप्रकृष्ठ में प्रगट          | ***                 | ••• | २२        |
|                                    | হা -                |     | _         |
| शक्ति रूप तहँ शक्ति है             | •4•                 | *** | 5         |
| क्लीय समझा संतोषा                  | •••                 | ••• | - 68      |

| पद्मीश                                 |                   | 7      | ष्ठ-संख्या |
|----------------------------------------|-------------------|--------|------------|
| न्हासा एक गीता परम                     | ***               |        | 99         |
| शास्त्रन की सिद्धान्त यह ग्रुप्य सु पर | <b>उपकार</b>      |        | 665        |
| शिव जू के सन की सबहू                   |                   | ***    | 9 6        |
| शिव द्वीचि इरिचंद कर बिक नुपरि         | जुविहिर           | •••    | 690        |
| शिषहिं पुनि के तीन दिम                 | •••               | ***    | 98         |
| विवोद्यं भाषत सब दी छोग                | ***               | •••    | 146        |
| शीतक क्षक भव घटनि भरि                  | ***               |        | 98         |
| द्धानिया कि तब कृपा पतित-गामिनी        | •••               | ***    | 216        |
| हुम प्रतिज्ञा सस्य जगत बद्धार की क्र   | ति सी वृरि        | •••    | 939        |
| शुद्ध छछना छोक उद्धान सामर्थ गोपि      |                   | ***    | 918        |
| दोर मढ़ी मजि मॉव समाघि प्रवेश वि       | त्यौ सब           | ***    | 998        |
| वोसा कैसी खाई                          | •••               |        | 680        |
| श्याम अभिराम रतिकाम मोहन सदा           | बाम श्रीराधिका स  | ग छीने | 411        |
| क्वास धन निज छवि देहु दिखाय            | •••               | ***    | 016        |
| श्याम घटा छाई श्याम कुंज भयौ श्या      | मा बबास ठाड़े हा  | Ħ      | 433        |
| च्याम धन अब तौ जीवन देहु               | ***               |        | 639        |
| स्वाम घटा मधि वयाम ही हिंदौरो व        | न्दौ स्याम चा मैं | ***    | 374        |
| ष्याम घन अव तौ बरसङ्ख पानी             | ***               | •••    | 033        |
| स्थाम विया बिजु होरी के विनन           | ***               | •••    | 816        |
| क्याम वन देखहु गीर घटा                 | ***               | ***    | 636        |
| स्याम विवारे बाज्ज इमारे भोरहिं क्यों  | पगु घारे          | ***    | 44         |
| इयाम बरन पुनि जंह फड                   | 400               | ***    | 24         |
| श्याम वितु होरी न मावै हो              | •••               |        | 199        |
| श्याम बिरह मैं स्कृत सब जग             | •••               | ***    | 414        |
| श्याम स्था के चर्म पे                  | •••               | •••    | 98         |
| रयाम संग रपामा रंग मरी राबत            | ***               | ***    | 453        |
| श्याम सरस मुख पर बति सोमित त           | निक अबीर सुदाई    | ***    | 348        |
| श्याम सकोवी स्रति मंग मंग मद्युत       | छवि उपवावति ह     | ही     | 608        |
| क्याम सछोने गास मिह्नियाँ              | ,***              | -      | 140        |
| श्यामा की देखी आहे हे खारो रसियौ       |                   | •      | to to      |

| 1 60                                  | • 1           |       |               |
|---------------------------------------|---------------|-------|---------------|
| पद्मीश                                |               | - A   | छ-संख्या      |
| श्यामा प्यारी सखियन की सरदार          | •••           |       | 496           |
| श्री कार्ভिवी कमछ सी                  | ***           | ***   | 90            |
| श्रीक्रमनदास कुपाल श्रति सूरति धारे   | प्रेम मञ्ज    |       | 222           |
| श्रीकृष्ण घर घर वाजत सुनिय वर्षाई     | •••           | •••   | 643           |
| थी कृष्णदास अधिकार करि कृष्णदास्य     | भविकार टह     |       | <b>\$58</b>   |
| भी गंगे पवित जानि मोहि तारौ           | •••           | ***   | 414           |
| श्री गिरिघर गुरु सेह के               | ***           | •••   | 220           |
| श्री गुविंदराय जयति सुंदर सुख धाम     | ***           | ***   | 841           |
| श्री गोपिनि की सीति छखि               | 400           | ***   | 10            |
| श्री गोपीजन की विरह                   | ***           | •••   | 30            |
| श्री गोपीजन पद-हुगरू                  |               | ***   | <b>३२</b> %   |
| श्री गोपीजन वक्लम सिर पे विराजम       | ल             | ***   | 252           |
| श्री गोपीजन मन विहेंग                 | ***           | ***   | 15            |
| श्री गोपीजन चाक्य के                  |               | ***   | 35            |
| श्री गोस्वामी के प्रान प्रिय संतदास ध | तत्री रहे     |       | 346           |
| श्री छीत स्वामि हरि भीर गुरु प्रयद    | एक करिके छखे  | • • • | કેક્લ         |
| श्री बदुपति जय जय महरान               | ***           | ***   | 865           |
| श्री असुना-जळ पान करु                 | ***           | •••   | \$0           |
| श्री हजु नवधा सक्ति-सय                | ***           | •••   | <b>38</b>     |
| श्री गुलसीदास प्रताप ते नीच कैंच र    | उब हरि भने    | ***   | 243           |
| श्री दामा सुखबाम कृष्ण की परम प्रा    |               | ***   | 175           |
| श्री वास चतुर्श्वंत तोक वपु सस्य दा   | त्य वीक निरत  | ***   | <b>२३</b> ५   |
| श्री हारकेश अञ्चपति अञाधीश मए         | नित कुछ-क्रमक | ***   | 482           |
| श्री चंद्दास रस-रास-रत मान राज्यी     | छुधि सो करत   | •••   | 558           |
| श्री नरसिंह रमेश जू                   | •••           | ***   | 94            |
| क्री निम्बादित्य सरूप घरि मापु तुंग   |               | ***   | २२८           |
| श्री निवारक रामानुज पुनि सध्य नय      | ष्वज          | ***   | 950           |
| श्री एंचमी प्रथम बिहार वित्र सदन      |               | ***   | 417           |
| श्री प्रमुत्त संरूप सुवान सुम अन्युत  | दास दिव       | ***   | \$4 <b>\$</b> |
| श्री यन नित्य बिहार थछी इत            | ***           | 440   | 405           |
|                                       |               |       |               |
|                                       |               |       |               |

## ( =8 )

| यशीव                                                   | ā       | ष्ठ-संख्या |
|--------------------------------------------------------|---------|------------|
| श्री बहुस शासारत शतुल राम कृष्ण कवि मुकुट-मनि          | ***     | 464        |
| श्री बहुस की सरि करें कीन                              | ***     | 804        |
| श्री बश्चम गृह महा संगळ मयौ प्रगट मए श्री गोपीनाय      | •••     | 840        |
| श्री बद्धम निज मत राजि छिपी                            | •••     | 861        |
| श्री बहुम प्रसु बहुसियनि बिलु तुन्हें कहा कोट जामें हं | · · · · | 856        |
| श्री बरूक्स प्रश्च मेरे सरक्स                          |         | 268        |
| श्री बक्कम बक्कम ध्रही                                 |         | \$ w       |
| श्री बल्लम चुत प्रयम प्रगड लीका रस माब गुप्त जय च      | य       | 806        |
| श्री बस्क्रम सुमिरौं श्री गोपीनाय पियारे               |         | 450        |
| श्री बस्स्म हैं सबस्र वपु                              | •••     | 10         |
| श्री बिहुदक गृह अतिहिं उछाह                            |         | 860        |
| भी बिट्ठक नंदन जरावंदन क्य जय श्री रह्नुनाय            | ***     | 806        |
| श्री विट्रुक-सुत गुन-निचान श्री रुविमनी जीवन-पान       | ••      | 896        |
| की विष्णु स्वामि पथ उद्ध रन है जै वक्छम राजवर          | ***     | 999        |
| भी विष्णु-स्थामि संसार मैं प्रगढ राज सेवा करी          | •••     | 210        |
| श्री बूकामिश उदार शति वितु रितुई बालक दियौ             | ***     | 240        |
| श्री दृंवानम के सुर सिस उसय नागरीदास जन                |         | 243        |
| श्री श्रुंवाबन निस्य हरि                               | ***     | 280        |
| भी अक्त-रत्न हरिदास जू पानम अस्तासर कियी               |         | ₹6€        |
| शी-भू-क्रीका तीनहूँ                                    | ***     | 14         |
| श्रीमञ्जायमनः कृरंग युगने या देगदामास्मित्रा           | •••     |            |
| श्रीयस्त्रवेषुणाम्बुधेजसभनो बाजी विद्वाकुरे            | •••     | ø\$€       |
| भी महामञ्ज स्तार घर सम विकानि पंत्रारे                 | ***     | 344        |
| श्री मुकुंद मध हुंद हरन जय कुंद गौर छवि                | ***     | 494        |
| श्रीराचा अति सोचत सम मैं                               | ***     | 610        |
| श्रीराधा के बाम पद                                     | •••     | 81         |
| श्रीराधा के बिरह मैं                                   | •••     | 10         |
| शीराचा पद भीर को                                       | •••     | 13         |
| श्रीराचा माधव खुगळ चरव रस का अपने की मस्त वर           | π       | 448        |
| शीवाचा राज्यका क्रकि                                   |         | 2.5        |

| पर्चांश                                  |                     |             | पृष्ठ-संख्या |
|------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| श्रीराघे कहा अजगुत कियी                  | •••                 | •••         | 741          |
| श्रीराघे चंद्रमुखी सुघ नाम               | •••                 |             | 488          |
| श्रीराधे तुद्दी सुद्दागिनि साँची         | •••                 | •           | 496          |
| श्रीराघे यूपमानुना                       |                     |             | 14           |
| श्रीराघे मोहिं अपनी कव करिही             | •••                 | •••         | 400          |
| श्रीराधे सबकी मान इस्यो                  | ***                 |             | 115          |
| श्रीराधे सोमा कहा कहिए                   | •••                 | •••         | <b>પ</b> વર  |
| श्री रुस्मिनि नंदन जय जग वंदन वाल        | क्रांग क्रास-भाव    | •••         | 861          |
| श्रीलक्षित किशोरी भाव सी नित नव          |                     | •••         | 368          |
| श्रीङ्खित त्रिभंगीङाङ की सेवा देवा वि    |                     | <b>PC</b> 3 | 581          |
| श्री शिव जू हरि चरन में                  | at tsi              | ***         | 55           |
| श्रीशिव सौँ निज चरन सौँ                  | •••                 | •••         | 12           |
| श्रीधिन पद निज जानि गुरु                 | ***                 | •••         | २२५          |
|                                          |                     | ***         |              |
| श्री श्री हरिराय स्त्रमक्ति-यळ नायहिं वि | फार थास्त्रवाह्या   | •••         | . २३१        |
| श्रुति गीताविभिगींता                     | •••                 | •           | 888          |
| श्रेत रंग की मत्स्य है                   | •••                 | •••         | 54           |
| ख                                        |                     |             |              |
| संख रह्मी अंगुष्ट मैं                    | •••                 | •••         | 6 9          |
| सगित दोप छगै सबै                         | ***                 | •••         | 188          |
| संग मैं निस्ति वासर ही जिन से कहु व      | गर्ते न मैंने छिपाई |             | 148          |
| संध्या छ आपु रही घर नीकी                 |                     |             | 98           |
| -सई मबाडे मबाडे श्याम मबाडे शास          | थ ं                 | •••         | 916          |
| सकल की मूलमयी वेदन की भेदमयी             |                     | •,          | 484          |
| -सक्छ महौषधि गननि की                     |                     |             | 50           |
| सक्छ भारगनि सौं भक्ति मारग बीच व         | वित विकक्षण ,       |             | P1 0         |
| सक्र मास वैशाष मैं                       | -                   |             | ९०           |
| सक्त प्रजापति देवता                      | •••                 | ·           | - 44         |
| सकि जानि गिरिनंदिनी                      | ***                 | ***         | 2.8          |
| सिल आयी बसंत रितृत की कंत चहुँ वि        | देसि फुकि रही       |             | - 144        |
| राजिक को प्रस्त किन है प्रापी            |                     |             | - 649        |

| पर्यांच                                                  | •               |         | प्र-संक्याः |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------|
| संखियनि भाज मवक दुरुदिन की फूड                           | -सिंगार बनार्थ  | के हो 🚠 | इ७इ         |
| संखियनिहूँ निज वेष उतार्गी                               |                 | •       | 989         |
| सखियाँ री अपने सैयाँ के करमधाँ इरव                       | त राश्चि राश्चि | छाई     | 199         |
| संशि थे बदरा घरसन जागे री                                |                 | ***     | 119-        |
| ससियौ शाव दिवावत रहियौ                                   | •••             |         | 498         |
| सचि री क्रंतन बोलत मोर                                   | ***             |         | 184         |
| सिंख री ठावे चंद-किशोर                                   | •••             |         | 548         |
| सबि सोहत गोपाङ के                                        | ***             | •••     | 288         |
| सिंख इरि गोप-वधू सँग छीने                                | •••             | ***     | 299         |
| सची वन मानंद की रिद्ध पेड़े                              | •••             | •,•     | 366         |
| ससी कैसी छवि छाई देखो आई बरसा                            | <b></b>         | •••     |             |
| सकी वर्डी री क्यून्य तरे छोड़ि काम                       |                 | •••     | 183         |
| ससी चळी साँवका बुळह देखन जाने                            | of lat          | ***     | 405.        |
| ससा प्रका सावका वृद्ध दसन बाब<br>ससी पुरुवोत्तम मेरे नाथ |                 | ***     | 333         |
| चका पुरुषाचम मर नाम<br>संबी पुरुषोत्तम मेरे प्यारे       | •*•             | ***     | 40          |
| सका पुरुषाचम मर प्यार<br>सब्बी फर्क मैन घरे को पृष्ठ     | 998             | ` •••   | 0 P 0       |
|                                                          | ***             | •••     | 280         |
| सबी फिर पावस की रिद्ध आई                                 | • • • •         | ***     | 430         |
| स्वी ये बंसी बनी नैंद-नंदन की                            | ****            | •••     | 160         |
| सखी बनि ठनि त् चकी माछ कित की                            |                 | •••     | \$63.       |
| सबी मन-मोहन मेरे मीत                                     |                 |         | 114         |
| ससी मेरे जैना मये चकोर                                   | ***             | •••     | 8 10 8      |
| सावी मोरे सैयाँ नहिं आय                                  | ***             | ,       | 20.         |
| सखी मोहिं गीता वति पुसदाई                                | ***             | ***     | 8.04        |
| सखी मोहिं पिया सौँ मिका दे देहीं ग                       | छे की हार       | ***     | 86          |
| सकी मोहि के चिक बसुना-तीर                                | 444             | ***     | 4.8         |
| सबी यह मति अचरम की बात                                   | •••             | ***     | ७५३         |
| ससी ये नैना बहुत हुरे                                    | 179             | ***     | 88          |
| सकी राघा बर कैसा सजीका                                   | ***             | •••     | 969         |
| सखी री अब मैं कैसी करों                                  | 400             | •••     | 805         |
| सखी री कहु तो सपन खुदानी                                 | ***             | ,       | 123-        |

| पद्यांदा                                                      |                       | 5   | ए-संस्था |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----------|
| सखी री कार्सी सरवर तू वेकाम                                   | •••                   | 444 | 343      |
| सखी री ठाड़े नंदकुमार                                         |                       | *** | 124      |
| सखी देखहु बाल-विनोद                                           | ***                   | *** | 80       |
| सबी री मोरा योछन छागे                                         | •••                   | *** | 145      |
| सखी री ये अँखियाँ रिझवारि                                     |                       | ••• | 460      |
| सजी रो ये उकसीई नैन                                           | ***                   | ••• | 460      |
| सखी री ये विसवासी नैन                                         |                       | *** | 460      |
| सली री साँझ सहायक आई                                          | ***                   |     | 119      |
| सली छिल दोड माइनि की रूप                                      |                       |     | 980      |
| सखी छिख यह रितु वन की सोमा                                    | ***                   |     | 171      |
| सस्री सय राधा के गृह आई                                       | •••                   |     | ६५७      |
| ससी इम कहा करें कित जाय                                       | ***                   | *** | 96       |
| ससी इमरे पिया परदेस होरी मैं कार                              |                       | ••• | 240      |
| ससी हम वंसी क्यों न भये                                       | 41 4141               | ••• | 618      |
| सधन क्रुज छाया सुखद                                           |                       |     | 288      |
| सनन गळियों विच भा जा रे                                       | •••                   |     | 164      |
| सनम इतियाँ छपटा जा रे                                         | •••                   |     | 164      |
| 'सजन हेरी हो मुख देखे की प्रीति                               | •4•                   | ••• | ge.      |
| सटपटाति सी ससि-मुखी                                           | ***                   | ••• | 141      |
| सत्रप्रभटप्रमा घर जावे                                        | •••                   | *** | 613      |
| सति धर्म सुक तिय धनिक गृह कुल्लव                              | <br>प्रथा पर्ने बानगी | ••• | २५९      |
| -सत्य-करन हरिदास वर                                           | ाल बढे बाईबा          | ••• | 10       |
| -सत्य-करन हारदाख वर<br>सञ्ज सञ्ज छड़वाइ दूरि रहि छलिय तर      | ***                   | ••• | 998      |
| · सदा अनादर जो सहाी                                           | IIAI                  | ••• | 800      |
|                                                               | •••                   | ••• | 630      |
| सदा चार चवाइन के दर सों नहिं<br>सदा उत्साह गिरिरान के वास मैं | •••                   | ••• | 910      |
|                                                               | •••                   | *** | 800      |
| -सदा तुम मायावाद निवारेड                                      | ···                   |     | 146      |
| सदा ब्याकुछ ही रहें आपु विना इनकी                             | हू क्षष्ट्र काह       |     | 296      |
| सदा वज सुबस बसी बरसानी                                        | •••                   | 947 | 246      |
| -मन्यासी जरहरदास पे सगर-क्रपा गरि                             | स्थि हता              | 944 |          |

| पद्मीय                            |            | •   | रष्ठ-संस्था |
|-----------------------------------|------------|-----|-------------|
| सब भैंग करि राखी खुवर             | ***        | *** | 340         |
| सब आस सो हुटी पिया मिलिये की      | ***        | ••• | 144         |
| सब औगुन की सानि अयूब सत्वी अह     | £\$ 1      | *** | 492         |
| सब कटाच्छ वज जुवति के             | ***        | 474 | 18          |
| सब कवि कविता मैं कहत              |            | *** | 70          |
| सब के मन घंतीप अवि                | ***        | 444 | 658         |
| सब को पद गज चरन मैं               | ***        |     | 10          |
| सब को सार विकास के                | ***        |     | 410         |
| सब गुरु जन की द्वरी नतावे         |            |     | 610         |
| सव गोविनि को स्वामिनी             | ***        | *** | 28          |
| सव दीननि की दीनता                 | ***        |     | 80          |
| सब देशनि की कला सिमिटि के इत ह    |            | ••• | -           |
| सब फळ बाही सी प्रगट               | fi ailal   | *** | 964         |
| सब मज पूजत गिरिवरहिं              | •••        | ••• | <b>?</b> •  |
| सव कोगानि को वत उचित              | •••        | *** | go          |
| सब समर्थं जम बपित मञ्ज            |            | *** | 94          |
| सबहि माँति चूप भक्ति न            | 400        |     | 488         |
| सबही तन समुहाति छिन               | •10        | ••• | 994         |
| सवही विधि हित कियाँ विविध विधि    | •••        | 944 | \$86        |
| सबे प्रहाए ही छत्ते               | 444        | *** | # B         |
| _                                 | 404        | *** | 585         |
| सब्द बहुत परदेस के                | •••        | 900 | afs         |
| समा में दोस्तो पंदर की आमद आमद    |            | *** | 969         |
| समराई हठ करि प्रमुन की निज कर में | ांग कगाइबी | *** | 540         |
| सम्बारहु व्युत्ते की गिरिवारी     | ***        | *** | 489         |
| सरद निसा विरमक दिसा गरद-रहित      | नम स्वच्छ  | ••• | 490         |
| सरन गए वें सरहिंगे                | ***        | *** | 26          |
| सरस सॉवरे के क्योंक यर बुका अधिक  |            | *** | 639         |
| सरयू गोपद महि बंद् बट बब पढाक     | वर '       |     | 84          |
| सर्प असूपन जंग के                 | ***        | *** | 58          |
| सर्प चिन्ह भी शंसु की             | ***        | *** | 80          |

| पर्धांश                                 |           | g     | ष्ठ-संख्या  |
|-----------------------------------------|-----------|-------|-------------|
| सर्वे कच्छननि संपन्न श्रीकृष्ण को ज्ञान | प्रभ      |       | 914         |
| सर्वे ददंतां क्रपया                     | ***       |       | 380         |
| सलोनी तेरी सुरत मेरे जिय भाई            | ***       | •••   | 808         |
| सहज सचिहन स्थाम रुचि                    |           | ***   | 183         |
| सहबहिं निब बस कीनी जिन सिगस             | की द्यपू  |       | 406         |
| सहसन बरसन सौं सुन्यी                    | •••       | • • • | 600         |
| साँचीं दीप-सिखा सी प्यारी               |           | •••   | 64          |
| साँचहु भारत में बढ़यी                   | ***       | ***   | <b>₹</b> ९७ |
| साँचोरा राना व्यास हुन सिद्धपूर निव     | सत रहे    | •••   | 288         |
| सोझ के गए दुपहरी आए                     | ***       | ***   | 42          |
| साँस भई रो परम सुद्दावनि घिरि तम        | कीन बितान |       | 225         |
| साँस सबेरे पंछी सब क्या कहते हैं कु     |           |       | २९९         |
| साँश समय भारति करत                      | ***       | ,     | 558         |
| साँस समय हरि बाइके                      | •••       |       | 540         |
| साँह समय हरि को करे                     | ***       | ***   | 94          |
| साँस समें साजे साज ग्वाल-गाल सा         | •         |       | 634         |
| साँवरे छैड़ा रे नैन की ओट न जाओ         | (         | ,     | 190         |
| सांख्य जोग प्रतिपाच हैं                 |           | ***   | to          |
| सानि सानि निन सैन सब                    |           | ***   | 848         |
| सानि सेन रंग के महरू मैं डमेंग भरी      |           | •••   | 188         |
| साओं साज गाउँ मिछि तीज के दिंद          |           | •••   | 350         |
| साहूका नहारी भीजे न डारी रंग            |           | ***   | 300         |
| साधक गन सौं तुम सदा                     |           | •••   | 46          |
| साधन छोड़ि अनेक विधि                    | •••       |       | , R.        |
| साधुनि कीं अरु दिखनि की                 |           | ***   | 48          |
| साधुनि की सँग पाइ के                    | ***       | ••    | 29          |
| सायक सम घायक नयन                        | •••       |       | 540         |
| सार ताको बानि रास विस्तान के मा         | व सौं     | ***   | 694         |
| सारस्वत माश्रण रामदास ठाकुर हित         | चाकर सपू  |       | 288         |
| झारी सन सनि बैंजनी पग पैजनी सर          | तार .     |       | 250         |

| पचिश                                            |          | पृष्ठ-सक्या |
|-------------------------------------------------|----------|-------------|
| द्यावन कायो मनमावन पिय वितु रहारे न जाय         |          | 845         |
| सावव भावत ही सब हुम नए फुळे                     |          | षर्ष        |
| सासु जेठानिनि सों दबती रहे कीने रहे दख स्थां नन | वीकी     | 142         |
| साहब रावरे पै भावें                             | ***      | \$up        |
| सिंह चिन्ह की धुवा चदी बाळा हिसार पर            | ***      | 608         |
| सिंह उपनि निरमय चितवति चितवत समुहाई             | ***      | 968         |
| सिंह राशि गत होहिं जो                           |          | 38          |
| सिकारी मिर्चा वे जुल्कों का फंदा न बारी         | ***      | 149         |
| सिरम हुकाह संज्ञम करि                           | ***      | 300         |
| सिसुसाई अजी व गई वन से तक जीवन जोति वटों        | रे ख्यी  | 148         |
| सीखत कोट न कका उत्र भरि जीवत केवक               |          | 857         |
| सीटी वेकर पास ब्रुकावे                          | ***      | 411         |
| सीस मुकुट करि काछनी                             | 940      | 232         |
| सीतक निसि कवि पूर्वा                            | ***      | 13          |
| सुंवरदासहि के संग ते वैष्मव माधवदास मे          | ***      | \$49        |
| सुंदर पानी कहि सञ्ज्ञकावै                       | •••      | 610         |
| सुंदर सेजनि वैद्वे प्रीतम प्यारी                | ***      | 804         |
| सुंदर सैना सिविर क्वायी                         | ***      | 570         |
| सुंदर क्याम कमछ दछ कोचन कोटिनि जुग बीते विर्    | तु देखे  | ųų          |
| सुंदर श्याम राम अभिरामहिं गारी का कहि दीवै व्   | •••      | ***         |
| सुंदर स्थाम सिरोमनि च्यारी खेळत रस मरि होरी व   |          | 200         |
| प्रकृत जीव यामै करें                            | ***      | 9.8         |
| सुवाद भति विचरी को त्यौहार                      | ***      | 800         |
| सुखद समीर सबी है चड़न छागी बटि बड़ी रैन क       | <b>E</b> | 148         |
| शुख सौ बस्यौ खदेव अजा गय अति शुख पायौ           | ***      | 203         |
| सुबस् मिडे भैंगोस हों                           | ***      | 994         |
| सुत तिय गृह घन राज्यहू                          | ***      | 3.5         |
| द्युत सौं विष सौं मीत सौं                       | ***      | **          |
| सुवामा वेरी फीकी छाक                            | ***      | 633         |
| ञ्जनत उठे सब बीर बर                             |          | 600         |
| 48                                              |          |             |

| पद्मोन                                 |                   |        | प्रम संस्था          |
|----------------------------------------|-------------------|--------|----------------------|
| सुनत जनम ग्रूपभानु छली की उठि ध        | वाई वजनारी हो     |        | 413                  |
| सुनत दूध दक्षि चीर सन                  | •••               | •••    | . 86                 |
| सुनत बीर इक बृद्ध नरनि के सम्मुख       | आयौ               | ***    | 608                  |
| धुनत सेज तींज भारत माई                 | •••               | •••    | 909                  |
| सुनि के सब ही परम बीरता भाज ।          | वेखाई             | •••    | 969                  |
| सुनि वोली आरख जननि                     | ***               | ***    | 906                  |
| सुनी है पुराननि मैं द्विज के मुखनि     | वात               | •••    | 102                  |
| धुनी सबि वाजत है गुरली                 |                   | •••    | 638                  |
| सुनी चित दे सब सिखयाँ बरनि सुन         | ाऊँ च्याम सुंदर   | ने खेल | 308                  |
| सुनी हम चाकर दीनानाथ के                | •••               | •••    | 648                  |
| सुझ मोछ फहरात सुजस की मनहुँ प          | <b>तका</b>        | •••    | 602                  |
| सुमिरि सुमिरि छत्री सबै                | ***               | ***    | 609                  |
| सुमिरी बल्लम रूप महा मंगळ फल           | पावन              | •••    | 484                  |
| सुमिरी राषा कृष्ण सक्छ मंग्रहमय        |                   | •••    | <b>a</b> \$ <b>a</b> |
| सुमिरी सुक नारद सिव अज नर व्या         | स परासर           | •••    | ७२९                  |
| सुमिरौँ श्री चंद्राविष्ठ मोहन प्रान पि | यारी              | •••    | <b>e</b> fe          |
| समिरी श्रो गोपीपति पद पंकज अरु         |                   | ***    | <b>650</b>           |
| भुरत श्रम जरू विहरत पिय प्यारी         | •••               | •••    | 124                  |
| सुरति करत जिय अति जरत परत रो           | प करि द्वाय       |        | 889                  |
| स्रतिह अव नहिं आवे स्याम की            | •••               | •••    | 468                  |
| सुर नर मुनि नर नाग के                  | ***               | ,,,    | 10                   |
| सुरसरि श्री हरि चरन सौं                | •••               | ***    | 25                   |
| स्रत अपनी सबै बुवाई                    | •••               | ***    | 404                  |
| सेई जे आभाष तोमाय छिछ कथा मर्          | ने आड़े कि ना आहे | वरू    | 214                  |
| सेन छाँ हि माता उठहु                   | ***               | •••    | pog                  |
| सेबिया जिनि भाषो मोरी सेनिया मैं       |                   | •••    | 168                  |
| सेवक गोवर्षननाथ के रामदास चौहा         | न है              | ***    | १५१                  |
| सेवा मैं एहि राख़ियी                   | •••               | •••    | 707                  |
| सेवा में हरि सौं कवहूँ रस भरि वतर      | खित               | •••    | 680                  |
| सैस सम्र धन कोय संब                    | ***               | ***    | - 6'4 d              |
|                                        |                   | ',     |                      |

| पर्वावा                          |                  | g        | ष्ठ-संस्था |
|----------------------------------|------------------|----------|------------|
| सैयाँ दुम इस से बोकी ना          | ***              | ***      | 160        |
| सैयाँ वेद्रदी द्रद नहिं सानी     | •••              | ***      | 161        |
| सो अमुख्य अब छोग इतै गर्डि       | •••              | ***      |            |
| सोइ बाठी दिग्पाछ मन              | 411              | •••      | 22         |
| सोह ब्यास अव राम के              | •••              | •••      | 803        |
| सोई कवि अयदेव वद                 | •••              | 400      | 3.4        |
| सोई तिया अस्साय के सेल पे सो छ   | नि काछ निचार     | त ही रहे | 186        |
| सोई परम पवित्र सुव               |                  |          | 809        |
| सोई पिय के गर छपटाई              | •••              | ***      | 8.8        |
| सोई बने सब मंजुङ कुंत मखीन की    | भीर जहाँ अति     | हेडी     | 185        |
| सोई बढिवा अधीवा चढ्त अफगान ह     |                  | •••      | 989        |
| सोई मारत मूमि मई सब माँ ति हुख   |                  | •••      | 604        |
| सोई सक फिर चाहै पिय प्यारी       | ***              | •••      | 808        |
| सोई सुक छहि घरहु मैं             | •••              | ,        | 905        |
| सोते रहते कोग सब                 | •••              | -996     | 280        |
| सो तो केवछ प्रवृत मैं            | ***              | ***      | 250        |
| सो दुख दुमरी देखि                | •••              | ,,,      | 906        |
| सो माता हिन्दी बिना              | ***              | •••      | 550        |
| सोहत भोदे पीत पड                 | ***              | ***      | 22.0       |
| सो सिसु चिसा मादु-वस             | •••              | •••      | 250        |
| सौदागर मेळुमा बहाजी              | •••              | ***      | 990        |
| सींप्यी नाहाण को घरस             | ***              | ***      | 28         |
| स्कंब मध्स्य के वाक्य सौं        | ***              | ***      | 18         |
| स्ट्रेची विवरैकी खिदन            | ***              | ***      | 894        |
| सवत सुधा सम गचन मधु              | •••              | ***      | 490        |
| स्वच्छ पीयूष छहरी सहस्र निक्ष अस | नि ग्रुष्छ करि व | स्य      | 010        |
| स्वर्ग सूमि पाठाक मैं            | ***              | ***      | 27         |
| स्वर्ण वर्ष की चक्र है           | ***              | •••      | 48         |
| स्वस्तिक करण रेख कोन सठ औ हर     | मृसङ             | ***      | 84         |
| स्वस्तिक पीवर वर्ण की            | 444              | ***      | 5.5        |

| - पर्णांचा                         |              | 9    | एं-संख्या |
|------------------------------------|--------------|------|-----------|
| स्वागत स्वागत धन्य तुम             | •••          | •••  | 690       |
| स्वामि भक्ति किरतज्ञता             | ***          | ***  | 761       |
| स्वस्नास्सपच्यास्स्रनाथ स्तो       | ***          | ***  | 989       |
| स्त्रीया परकीया बहुरि              | •••          | ***  | 14        |
| स्वेत रंग को सत्स्य है             | ***          | ***  | 54        |
| 5                                  |              |      |           |
| हजार छानत उस दिख पर जिसमें कि      | इक्के दिखदार | न हो | 459       |
| हटरी सिंज के राघा रानी मोहन पिय    |              | ***  | 689       |
| हठीछे पिय हो प्यारिह को हठ रास्ती  | •••          | •••  | 482       |
| हठीछे दे दे मेरी मंदरी             | ***          | •••  | 684       |
| हती न तुम पर सैन छै                |              | ***  | 280       |
| हबसी गुलाम भए देखि करि केस तेरे    | ***          | ***  | 898       |
| हम चाहत हैं तुमको जिंड से          | ***          | ***  | 619       |
| हम चाकर राधा रानी के               | 411          | ***  | ३६५       |
| हम जानो तुम देर जौ छागत तारन म     | हिं '        | ***  | 201       |
| हम जो मनावत सो दिन भाषी            |              | •••  | 422       |
| हम तुम पिय एक से दोक               | •••          | •••  | 860       |
| हम तुव अननी की निज दासी            | ***          |      | 910       |
| इम तो विहारे सब भाँति सी कहावें र  | <b>पदा</b>   | •••  | 121       |
| हम तौ दोसहु तुम पे धरिह            | 441          | ***  | 3.8       |
| इस तौ मदिरा शेम पिए                | •••          | •••  | 98        |
| हम तौ मोल लिए या घर के             | 498          | •••  | 44        |
| हम तौ छोक बेद सब छोड्यी            |              | •••  | 460       |
| हम तौ सब भाँति तिहारी भई उन्हें    | क्रोदि न और  | ਜ਼ੈੱ | 140       |
| हम ती श्री यक्कम कृपा              | ***          |      | 500       |
| हम ती श्रीवल्लम ही को जाने         | 400          | ***  | 44        |
| इस नहिं अपने की पश्चितात           | •••          | 499  | 50        |
| इस में कीन कसर पिय प्यारे          | •••          |      | 618       |
| हम में कीन बदी री प्यारी           | •••          |      | 63        |
| इस से प्रीति न करना प्यारी इस परवे | श्री छोगवा   |      | 166       |

# ( 88 )

| पद्मीदा                             |           | 7   | ष्ट-संख्या |
|-------------------------------------|-----------|-----|------------|
| हम सौँ झूठ न बोळडू माधव जाहु छ      | केशव जामी | ••• | 155        |
| इमहूँ कबहूँ पुख सौँ रहते            | •••       | ••• | 204        |
| इमहूँ कहु छड़ सिक्य जो सहजाह द      | ीनो वार   | ••• | 500        |
| इसहूँ सब जानतीं कोक की चार्कीह      |           |     | 909        |
| इस है भारत की शबा                   | •••       | ••• | 43         |
| हमारी प्यारी संखियन की सिरवान       |           | ••• | 496        |
| हुमारी प्रान-बियन घन-स्थामा         | •••       | *** | 488        |
| इमारी भी राषा महरानी                | ***       | ••• | 299        |
| हमारी सरवस रावा प्यारी              | ***       | ••• | 499        |
| इमारी स्वारथ ही की प्रीति           | •••       | *** | 610        |
| हमारे घर भाओ आजु श्रीतम प्यारे      | ***       | *** | 40         |
| हमारे जिय साकत यह बात               | ***       |     | 704        |
| इसारे तन पावस बास कर्यौ             | •••       | 495 | 432        |
| हमारे निर्धेन की चन राजा            | ***       | *** | 558        |
| इसारे-चैन वहीं नदियाँ               | •••       | *** | 114        |
| हमारे जब की रानी रावे               | •••       | *** | 498        |
| हमारे वज के हैं मनि वीप             | •••       | ••• | 41         |
| हमारे वन के सरबस माधी               | ***       | ••• | 305        |
| इमारे माई स्थामा चु की प्रीति       | ***       | ••• | 411        |
| हमें ग्रम वैही का उतराई             | •••       | ••• | 48         |
| इमें प्रसन विसा जानो हमारे प्राम पे | च्यारे    | *** | 200        |
| इसे नीति सौं काज नहीं कहु है अपनी   | घन        | ••• | <b>{14</b> |
| इमैं छखि आवत क्यों कतरापू           | ***       |     | 506        |
| इय चले हाथी चले रथ चले प्यादे चर    |           | *** | 794        |
| हरबंस पाठक सारस्वत ब्राह्मण श्री का |           |     | 218        |
| दरि की प्यारी कीन ? देह काके वक ध   | ाबत       | *** | 618        |
| हरि की संगळनय मुख देखी              | 209       | *** | ₹ 0 9      |
| हरि को घूप दीप छै कीने              | ***       | *** | ८२९        |
| इरि चरित्र इरि ही कक्षी             | ***       | ••• | 200        |
| हरि ज् को नेह परम फरू माई           | 993       |     | 684        |

| पद्योध                                 |                | प्रष्ठ-संख्या |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
| हरि जू की बावनि मो जिथ साबे            |                |               |
| हरि तन करना सरिता बाढ़ी                | •••            | 684           |
| हरिवासबर्व्यं गिरिराज धनि धन्य सित     | ··· .          | 480           |
| हरि प्रेम माळ रस जाळ के नागरिदास स     | राम यगस्याम कर |               |
| हरि वितु काळी बदरिया छाई               | मरुम           | . १६३         |
| हरि विशु वरसत मायो पानी                | ••• _•         | 410           |
|                                        |                | 290           |
| हरि विज्ञ शब वसियत केहि माप            | •••            | 440           |
| हरि विहरत छखि रसमय वर्धत               | ··· ·          | \$30.         |
| हरि मनमथ की जीति के                    |                | 11            |
| हरि मम औँ खिनि आर्थे दोछी              |                | vcą           |
| हरि माया मठियारी ने क्या अजब सराय      | बसाई है .      | ५५१           |
| हरि मोरी काहें सुधि विसराई             |                | 809           |
| हरिरिष्ट विरुपति सिक्ष रितुराने        |                | 830           |
| हरि छीला सब निधि सुखदाई                | 100 bi         | . 400         |
| हरि सँग विहरत होंहे को क               | •••            | 319           |
| हरि सँग भीग कियी जा तन सौं तासीं के    | से जोग करें .  | 468           |
| हरि सिर बाँकी बाँक विराजी              |                | . 639         |
| हरिश्रदो साछी हरिपद गवानां सुमनसां     |                | . 200         |
| हरि सिंगार सब छाँ दि के तुब विनु होय   | ਸਲੀਜ਼          | 948           |
| इरि हम कौन भरोसे जीएँ                  |                | . 40¥         |
| हरि हरि घीर समीरे विहरति राधा कार्कि   | ਵੀ ਜੀਵੇ        | . 899         |
| हरि हरि हरिरिह बिहरति कुंजे मन्मय मो   |                | . 898         |
| हरिष्ट मात्र डिग भाइ गयु               | 21 41.1101 11  | . 449         |
| हरि हो अब सुख चेगि विकाशो              |                | . 410         |
| हरीचंद आप सीं प्रकार के कहीं बार बार . |                | . 271         |
| हाँ पूर रही अदे हो करशई                | ••             | . 148         |
|                                        | ••             | . 488         |
| हाय जोरि सिर बाह के -                  | •• ••          | . 444         |
| हाथ होरि हरि अस्तुति ठानी .            | ••             | -             |
| हुर पिय प्यारे प्रान-पति               | ••             | . 144         |
| हाय हजा यह कासी कहीं कोळ वाहि सनै      | •••            | 144           |

### ( १०१ )

| पर्याश                               |               | प्र    | स <del>्य</del> ा |  |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------------------|--|
| हाब पंचवद हा पानीपत                  | ***           | ***    | 803               |  |
| हाय विवि एत मोरे केन निरदय           | ***           | ***    | 411               |  |
| हाय वहै भारत सुव भारी                | ***           | ***    | 608               |  |
| हाय हरि बोरि वह मँशवार               | •••           | •••    | ५८६               |  |
| हा हरि अजर्हू वन नहिं आए             | ***           | •••    | 316               |  |
| हा हा कोइ ऐसी इते ना दिखाने          | ***           | •••    | 480               |  |
| हा हा गई छुपित ही प्यारी             | •••           |        | 218               |  |
| हिंडोरना माश्च झंकोरवा केत           | •••           | ***    | 888               |  |
| हिंसोरा कौन हुकै थारे पार            | ***           | ***    | 400               |  |
| हिंडोरे झूड़स कुंज छुटोर             | •••           | •••    | . 198-            |  |
| हित की हम सौं सब बात कही सुक         | भूक सबै बतराव | ाती हो | 144               |  |
| हित बीन सों से करें भन्य तेई         | ··•           | ***    | 401               |  |
| हित रामराय भगवान बिंड हठी अर्ड       | ने जगनाय जन   |        | 245               |  |
| हिय गुप्त वियोगहि अनुभवत वर्दे ना    | गरीदास हे     | :      | 488               |  |
| इद्य थारसी माहि खगळ परतच्छ व         | <b>ब्सावत</b> | •••    | 444               |  |
| इर्य कमल प्रकुलित सप्                | •••           | •••    | 598               |  |
| इत्य बगीचा असु जरू                   | ***           |        | 269               |  |
| हे देवी अध बहुत भई                   | •••           | ***    | 480               |  |
| हे मधुस्वन कृष्ण हरि                 | •••           | ***    | 94                |  |
| हेरिय सत्तत सक्षी काळहें बरन         | ***           | ***    | 534               |  |
| हे विश्वम्भर जगतपति जगदीस            | •••           | ***    | 499               |  |
| दे हरि ज् विसुरे शुम्हरे नहिं धारि व | सकी           | ***    | 199               |  |
| है जर्मी में खाक कारूँ का            | •••           | ***    | 640               |  |
| ै इत काळ कपोत त्रत                   | •••           | •••    | દેશહ              |  |
| है है उरवू हाय हाय                   | •••           | ***    | 506               |  |
| है न सरन त्युवन कह                   | •••           | •••    | 443               |  |
| होइ कुळ-चारी पुसी बात क्यों विचा     | री यामें      | ***    | 200               |  |
| होइ मारताबी घरी                      | •••           | ***    | 284               |  |
| होइ सके निर्दे मास मर                | ***           | •••    | 91                |  |
| होई स्वामिनी बृती पन को              | ***           |        | En3               |  |

### ( १०२ )

| पद्मांश                           |               | 9              | र-संख्या |  |
|-----------------------------------|---------------|----------------|----------|--|
| होह हरि हैं मैं तें अप एक         | ***           | ***            | 490      |  |
| होत विमुख रोकत तुरत               | ***           |                | 258      |  |
| होत सिंह की नाद जीन भारत वन       | महीं,,,       | •••            | 604      |  |
| होते न छाछ कठोर इते               | 400           | •••            | 145      |  |
| होन चहत अब प्रात चक्रवाकिनि स्    | रुख पायी      | ***            | ६७९      |  |
| होरी खेळन दे मोहिं पिय सीं नगरि   | या नाहक रोक   | री             | 161      |  |
| होरी नाहक खेलूँ में वन में पिया   | विन होरी छगी  | मेरे मन में ३८ | 8,835    |  |
| होरी में समधिन आहं                | ***           | ***            | 208      |  |
| होरी है के राम-राज रे             | ***           | ***            | 80.      |  |
| हीं कुलटा हीं कलंकिनी हीं हमने स  | व छाँ हि दबी  | कहा खोछी       | 149      |  |
| ही जमुना जल भरन जात ही मार        | ग मोहि मिछे र | ी कान्ह        | 260      |  |
| हैं। तो तिहारे दिखाइवे के हित जाग | ात ही रही नैन | वजार सी        | 180      |  |
| हैं तो विहारे सुखी साँ सुखी       | ***           | •••            | 184      |  |
| हौंस यह रहि बैहे मन माहीं         | •••           | ***            | 448      |  |
| ह्नै प्रसच्छ बसि गृह निकट         | ***           | ***            | 545      |  |